# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL AND OU\_176900

AND OU\_176900

AND OU\_176900

| <b>OSMANIA</b> | UNIVERSITY | LIBRARY |
|----------------|------------|---------|
|----------------|------------|---------|

| Call No | H     | 1: 1 | Mickeyon to m.H. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *** |
|---------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Author  |       |      | 1 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Litle   | ا إلى | 4.   | and the same of th |     |

The book should be returned on or before the date last marked below

# किन्नर-देशमें

राहुल सांकृत्यायन

-:%:-

इिरडया पञ्लिशसं, प्रयाग

#### प्रथम संसकरण २०००

मृल्य- छ रूपया

प्रकाशकः—इण्डिया पव्लिशर्स, ३३३ मोहतशिमगंज, प्रयाग । मुद्रकः—रामशरण अप्रयाल, प्रगति प्रोस, ३ अ इमन्ड रोड, प्रयाग ।

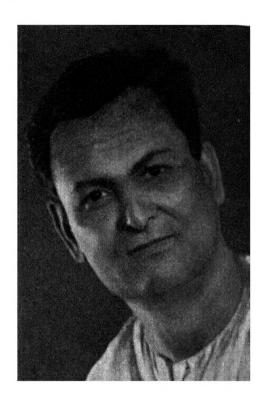

१. राहुल सांकृत्यायन



२- ४. शिम्लामें ( पृष्ट २, ३ ), ५ रामपुर( पृष्ट १६ ), ६ ७. रामपुर राजप्रसाद (पृष्ट २२ )

#### प्राकथन

"किन्नर-देशमें" (मई-श्रगस्त १६४८) की यात्राका विवरण होंनेके साथ हिमालयके इस उपेचित भागका परिचय-प्रन्थ है। मैंने यहाँ नवीन भारतके नविनर्माणकी दृष्टिसे वस्तुश्रोंका वर्णन किया है। श्रारम्भमें प्रन्थ लिखनेका कोई विचार नहीं था, जो-जो बात श्राई लिखता गया, वही सामग्री यहाँ इस प्रन्थक रूपमें श्राप पा रहे हैं। हो सकता है कहीं-कहीं पुनुकक्ति हो, हो सकता है पूर्वापरको एक करके लिखनेका गुण यहाँ न दिखलाई देता हो, किन्तु तो भी मैं समभता हूँ, हिमालयके इस श्रंचलके बारेमें बहुतसी ज्ञातव्य बातें यहाँ श्राई हैं। त्रुटियोंकेलिये मैं श्रापने को दोपी मानता हूँ, यदि यहाँ कुछ गुण हैं, तो उसके भागी मेरे वे मित्र हैं जिनका नाम स्थान-स्थान पर इस पुस्तकमें श्राया है।

प्रयाग ३—११—४८

राहुल सांकृत्यायन

# विषय-सूची

|                            | •           |       |             |            |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|------------|
| १ प्रवेशक                  | •••         | •••   | Ņ           | <u>बेह</u> |
| २—रामपुरको                 | •••         | •••   | પ્ર         | "          |
| <b>१—रामपुरमें</b>         | •••         | •••   | <b>१</b> ३  | "          |
| ४ – किन्नर-देशकी स्रोर     | •••         | •••   | २८          | 35         |
| ५—"राजघानी" चिनीको         | •••         | ***   | 40          | ,,         |
| ६— भोजन-छाजन               | •••         | ***   | ६४          | 77         |
| ७ वुमक्कड़ोका समागम        | •••         | ***   | <b>⊏</b> ₹  | "          |
| ⊏ -जंगी त <b>क</b>         | •••         | •••   | १०७         |            |
| ६प्रागैतिहासिक समाधियाँ    | •••         | •••   | ११ट         | = ,,       |
| १०-तिब्बती सीमांतकी त्रारे | <b></b>     | •••   | <b>१</b> ३८ | ÷ ,,       |
| ११- भारतका सीमांत-गाँव     | • • •       | •••   | १५०         | ۰,,        |
| •२—देवतासे बातचीत          | •••         |       | ३७३         | ₹,,        |
| <b>१</b> ३चिनी वापस        | •••         | •••   | 38          | ₹ "        |
| १४फिर चिनीमें              | •••         | ***   | २०          | ٦,,        |
| १५कोठी देवी महातम          | •••         | • • • | <b>२</b> २' | ¥ "        |
| १६देवीके चरणोमें           |             | •••   | २३ः         | ς "        |
| १७देवीका मेला              | •••         | •••   | રપ્ર        | ξ,,        |
| १८- चिनीसे प्रस्थान        | •••         | ***   | २६          | ٧,,        |
| १६—साङ्लामें               | •••         | •••   | २७          | ٧,,        |
| २०सराहनको                  | •••         | ***   | ३०          | ٥ ,,       |
| २१- सराहनसे कोटगढ़         | •••         | •••   | 381         | ۶, و       |
| २२यात्राका त्र्रत          | •••         | ***   | 33          | ٧ ,,       |
| २३—किन्नर देशपर एक ऐति।    | हासिक दिष्ठ | •••   | ३४३         | ₹ ,,+      |
| २४—किन्नर-गीत              | •••         | •••   | ३७          | ₹ ,,       |
| २५किन्नर-भाषा              | •••         | •••   | ४३          | ٦,,        |
|                            |             |       |             |            |

# चित्र-सूची

एक--किन्नर-देशका माप चित्र। दो-राहल सांकृत्यायन । तीन -(२-४) शिम्लामें (४) रामपुर (६-७) रामपुर राजप्रासाद। चार—(८) एक किन्नर यह (६-११) चिनीगाँव, चिनी देवताकी प्रतीचा (१२-१३) वैद्यराज श्रौर तीन भित्त शियाँ, चिनी पाठशालाके लड़के। पांच-(१४) अपदो धुमकाइ (१५) ब्रह्मचारी चैतन्य । छ—(१६) पंगी लोहार परिवार (१७) जंगी गाँव (१८) जंगीका घर (१६) जंगीका एक खंडहर (२०) किन्नरकी नदी द्रोणी (२१) लिप्पा गाँव। सात-(२२-२३) लिप्पा-शोभायात्रा (२४) लिप्पा--मृतक समाधि (२५) लिप्पाकी जोतसे (२६) लब्रङ्-दुर्ग।(२७) स्पू-मूर्तियाँ। श्राठ--(२८ ३२) स्पूकी बुद्धा, स्पूमें पल्दन ेल्हामी, नमन्या, तरुणतम भारतीय, किन्नरी गायिका हिरपोतो सशिष्या, रेंजर श्री देवदत्त परिवार । नौ – दो किन्नरियाँ। दस-(३४-३५) कोठीमें शिवालय स्रोर पोथी-पहिका (३६) पुत्री स्रौर नातियो सहित नेगो सन्तोखदाम (३७) अनाथ किन्नर-बालक । ग्यारह—(३८) चिनीके मित्र (३६) कोठीकी देवी (४०) किन्नर कोकिलायें (४१) पुत्र पत्री-यमल सहित नेगी ठाकुर सिंह। बारर्-(४२४७) विनीके विद्यार्थी, चडिकाकी सवारी, चंडिकाकेलिये बल प्रस्तुत, चंडिका पधारी, कटी बलि, लाशोपर मृत्यु प्रतीचा। तेरह—(४८-४९) प्रतिहार-कालीन चतुर्भज शिव, निरतका सूर्यमन्दिर । चौदह-(५०) काठी देवीका मन्दिर (५१) कामरूका दुर्ग। पन्द्रह-(४२) सराहन देवीका मन्दिर (५३) साङ्जाकी सुप्रमा । सोलह-(५४ ५५) साङलाका पुल, नागसका नया मन्दिर। (५६-५७) निरतकी सूर्य आदि प्रतिमार्थे। सत्रह-(५८) कोटगढ़, डाक्टर बोधके परिवारमें, (४६-६०) तरुण नायर, शिम्ला नगरी। श्रद्वारह - मंगोल धुमक्कड़।

# किन्नर-देशमें

१

#### प्रवेशक

किन्नर या किंपुरुष देव-योनि हैं। उनके देशकी यात्राका अर्थ है, देवलोक में आना, फिर पाठकों को मेरी इस यात्रापर सन्देह हो सकता है। किन्तु साथ ही यह भी कहा जा सकता है, कि जिस देश में कभी देवता रहते हैं, वहाँ पीछे पिछड़े मनुष्य न रहने लगे, आर जो पिछड़े मनुष्योंका देश हो, वह फिर देवलों क न बन जाये। किन्नर देशके बारेमें मेरा यही विचार है, यदि भारत पीछे नहीं हटा, और पीछे हटना असम्भव है, क्यों कि वहाँ मृत्यु घात लगाये हुए है, तो यह किन्नर-देश इस शताब्दिक अन्तमें देव लोक बन के रहेगा।

किन्नर-देश हिमांचलका एक रमणीय भाग है, जो तिब्बत (भोट)की सीमापर सतलजकी उपत्यकामें ७० मील लम्बा न्नौर प्रायः
उतना ही चौड़ा बसा हुन्ना है। इसकी निम्नतम भूमि ४००० फीटसे
नीचे नहीं है, न्नौर ऊँची बस्तियाँ तो ११००० फीटसे भी ऊपर बसी
हुई हैं। इसका थोड़ा ही सा भाग है, जहाँ मानसूनके बादल खुलकर पैर रखने पाते हैं, नहीं तो अन्यत्र उन्हें फू क-फूँ ककर पैर रखना
पड़ता है। यदि मेघदूतके यक्षके दूतको उसकी प्रयसिके पास
सन्देश ले जाना अवस्य ही पड़ा था, तो उसे इसी रास्ते जाना पड़ा
होगा, त्रौर यदि मेधदूतके रिसक पाठकोंको किसी कारणसे इधर
आना पड़े, तो उन्हें इधरके हस्यको देखकर अपने अमके व्यर्थ जानेका पड़ताबा नहीं होगा। किन्तु अभी में अपने रिसक पाठकोंको इधरका निमंत्रण नहीं दूँगा, नहीं ता वह रास्ते भर मुक्ते कोसेंगे, श्रीर कुकुकी प्रयसियोंको वर्षभोग्य-शापसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, श्रीर वह
जीवन भर मुक्ते शाप देती रहेंगी। हाँ, ऐसा ही बीहड़ नार्ग कहीं-कहीं

श्रा जाता है, जहाँ पैर कॉपने लगता है, श्रीर श्राँखें नीचेसे ऊपर देखनेकी हिम्मत नहीं करती।

किन्नर शब्द ही विगड़कर त्राजकल कनौर बन गया है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते थे। प्राचीन कालमें सबसे प्रसिद्ध रास्ता देहरादून जिलोमें उस जगहसे ऊपर चढ़ता था, जहाँ कालसी (खलिका) नगरी थी, जिसके नीचे यमुना तट गर त्र्यव भी एक शिलापर त्र्रशोकके धर्म-लेख खुदे हुए हैं। क्राज इस रास्ते नीचेक लोग यहाँ नहीं क्राते, किन्तु कनौरके लोग कालसीको भूले नहीं हैं; त्र्यव भी जाड़ोमें वह त्र्यपनी हजारों भेड़-वकरियोकों लेकर वहाँ पहुँचते हैं। जाड़ोमें किन्नर भूमि वर्फसे ढँक जाती है, उस समय कालसीकी गर्म भूमि त्रीर उसके पहाड़ोकी पत्तियाँ इनकी वड़ी महायता करती हैं। यमुना त्रीर गंगाकी ऊपरी पार्यत्य घाटियोसे भी यहाँ पहुँचा जा सकता है, यद्यपि इन दुर्लध्य डॉडांको किन्नर लाग ही जाड़ोके लिये पार करत दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ त्राने का प्रचलित मार्ग शिमलाने कोटगढ़ हो सतलज उपस्यकासे चलता है।

रास्तेकी जिन किटनाइयोका नेने ऊपर कुछ वर्णन किया, उसे देखते हुये मेरा इधर आगा, विशेषकर दूसरी वार आगा बुद्धिमानीका काम नहीं समक्ता जायेगा, किन्तु क्या करना है, इसे आदतसे मजबूरी और सायवा फेर समक्त लीजिये। हिमालयका आकर्षण और गर्मियोसे बचना दोनों ख्याल सिरमें चक्कर मार रहे थे, जब कि मैंने प्रयागराजके ११३ डिग्रीके तापमानसे ३ मईको बिदाई ली। सवेरे साढ़े आट बजे गाड़ी चली, और २६ घंटे बाद इम शिमलामें थे। कितना अन्तर, कहाँ तीर्थराजके आँवेकी तिपश और कहाँ शिमलान की शितल मन्द समीर। किन्तु यह कितनोंके भाष्यमें बदी हैं मेरे भाष्यमें भी तो नहीं, जो दस दिन बाद ही शिमला छोड़ खतरेकों मोल लेनेके लिए आगे बढ़ना पड़ा।

शिमलामें आतिथ्यकेलिये ही श्री लाजपतराय नायर तथा उनकी

योग्य बहिन तथा हिन्दीकी उदीयमान लेखिका कुमारी रजनी नायरका कृतज्ञ होना है, बिल्क उन्होंने स्थागेकी यात्राके लिये परिचय स्थोर पत्र प्राप्त करनेमें बड़ी सहायताकी। स्थोर दूसरे व्यक्ति जिनका मुक्ते कृतक होना चाहिए, वहु हैं श्री एन० सी० मेहता, जिनकी कृतका पात्र मुक्ते यहाँ पहली बार नहीं बनना था, मेरी तिब्बतकी यात्रास्थोंसे भी उनकी दिलचस्पी रहीं। स्थाबकी तो में उन्होंके शासित हिमाचलप्रदेशमें जा रहा था। उन्होंने मेरी यात्राको सुकर बनानेका प्रयत्न किया, किन्तु सुखमय बनानेक लिये तो स्थान स्थार सीरी अम स्थार समयकी स्थावश्यकता है।

वैसे शिमलामें नारकंडा तक मोटरवन स्त्रौर फिर ठागोदार-कोटगढतक लारी चली स्राती है, किन्तु इसी समग शिमलेमें पैट्रोलकी कभी हो गई, श्रीर नारकंडेसे श्रागे पैदल चलना छोड़ दूसरा चारा नहीं रहा । पहाड़ोंमें प्राय, सभी जगह जहाँ बस लारी नहीं मिलतो. सामान लेकर चलने वाले आदमीके लिये कठिनाई ही आतो है। २२ साल पहिले जब मैं पश्चिमी तिब्बनसे इसी रास्ते लौट रहा था, तो नीचे नौला गाँवमें तीन 'दिन बैठा रहना पड़ा । उस शत-वार संशात गाँवमें न रहनेका ठौर मिल रहा था, न भार ढोकर ३ मील ऊपर पहुँचानेकेलिए स्रादमी । स्रबकी बार नारकंडेमें रहने-को डाकबंगला तो मौजूद था, लेकिन 'ठहरनेकी नौबत नहीं त्राई। रामपुर हाईस्कूलके हेडमास्टर पंडित दौलतराम साथ थे, उन्होंने सामान केलिए खचर द्वँढ निकाला । यद्यपि पिछले सितम्बरसे मैने न हिलने-डोलनेकी कसम-सी खाकर जीवनको डायबीटिसके हाथतक सौंप दिया, तो भी ठाणेदारतक पैदल चलनेके लिए तैयार हो गया। डायविटस्को मैंने निमन्त्रित किया, यह ऋवशिष्ट जीवनमें बहुत बार कहनेका विषय है ऋौर में कहूँगा भी। यदि किसीने सचमुच उसके बारेमें पहिले हृदयंगत करा दिया होता, तो मेरे जैसे कितने ही बच जाते। यही तो हृदयंगत कराना था, कि पर्याप्त भोजन पाने वाले स्रादमीको कुछ शारीरिक श्रम, चाहे चलने-फिरनेके रूपमें ही हो, ऋत्यन्त ऋावश्यक है, नहीं तो उसका दएड है डायबीटिस — पेशाबमें चीनी, जरासे घाव ऋौर फुंसीका भी जहरबादके रूपमें परिणात होना...।

श्रभी तो हिमांचल 'प्रदेशका नाम भर उज्जीवित हुश्रा है, श्रौर उसे रामपुर, जुब्बल श्रादि इक्कीस रियासतोको मिलाकर बनाया गया है। बिलासपुर जैसे कितने ही राजाश्रोंको प्रजाकी इच्छाके बिना ही श्रपनी श्रलग खिचड़ी पकानेको छोड़ दिया गया। भला १०, ११ लाखकी श्राबादीका प्रान्त कैसे श्रपनी श्राधिक योजनाश्रोंको ठीकसे चला सकता है? हिमाचलवासियोंका स्वयं इस भूलका सुधार करना होगा।

खैर हिमाचल-प्रदेश बननेका लाभ हमें इस यात्रामें हन्ना है, इसे स्वीकार न करना कृतवा होगी। हमने समका था, ठाणेदार (कोटगढ़) तक बस लारी पहुँचा ही देगी, इसलिये रामपुरसे घोड़े नहीं मंगवाये थे, जिससे नारकंडेसे पैदल ही चलना पड़ा। शिमला-के दस दिनके निवासमें में रोज मील-दो-मील चलता फिरता रहा. इसका एक फल तो हुआ, कि चलनेमें मुफे हिचकिचाहट नहीं हुई । उधर पंडित दौलतराम स्त्रागे बढ़ गये थे , जिसमें घोड़ोंको रामपुर लौट जानेसे रोकें। मेरे साथके लिए हरिद्वारके पंडा मिल गये. जो इधर ऋपनी यजमानीमें जा रहे थे। मोटरबसपर तो उन्हें चक्कर श्राने लगा था, श्रीर में तो समभने लगा था, कि साल-दो-सालके तपेदिकके मरीज हैं, किन्तु तीन घंटेके विश्रामके बाद फिर उनका मुंह हरा हो गया: श्रीर चलनेमें हम लोगोंकी गति ४ मील प्रति घंटा थी, किन्तु पहिले ही घंटे तक, दूसरे घंटे वह तीनपर उतर ऋाई। ऋागे कलई खुलनेही वाली थी, कि सईस घोड़ा लिए चला आया, और बाकी तीन मीलकी यात्रा पत-पानी-से कट गई। ठाणेदारके डाकबँगलेपर हम सूर्यास्तसे पहिलेही पहुँच गये। पंडाजी भोजन-छाजनके सभीतेके लिये पगडंडीसे उसी शाम

नौला पहुँच जाना चाहते थं। मेने एवमस्तु कहा। हाँ, नौला वहीं गाँव हैं, जिसको रातवार संशप्त में कह चुका हूँ; ऋौर पंडाजी उसी बिनयाँ यजमानके घर वड़े चावसे जा रहे थे, जिसने २२ साल पहले न ऋपने मित्रके पत्रका ख्याल किया, न मेरे परदेशी होने का; ढोने वाले ऋादमीके, प्रबन्धकी बात तो ऋलग, उसने बैठने तकके लिये जगह नहीं दी। दुनियाँ में ऐसे बिरोधी समागम बहुत देखनेको मिलते हैं। मुक्ते उस बनियेके व्यवहारमें निराश होने की ऋावस्यकता नहीं थी, क्योंकि मानवताने ऐसे समय ऋनेक बार मेरी सहायता की है।

ं ठाणेदारमें मैंने डाकबँगलेतक ही सहायताकी आशा की थी, किन्तु यहाँ पुराने परिचित डाकटर भगवानिसंह बौद्ध मिल गये, श्रौर नया परिचय हुन्ना रायसाहब 'देवीदाससे। उनके नरम गरम बिटुरे खानेमें बहुत मधुर लगे।

#### २

## रामपुरको

ठाणादारसे १४ मईको सबेरे ६ बर्ड गाहिब देवीदास तड़केही पराबठे श्रीर फल लाये, किंतु श्रब शरीरमें पत्थर पचानेकी शिक्त तो थी नहीं, एक समय जरा भी भोजन श्रिषिक होने-पर दूसरे समय हाथ समेटनेकी जरूरत पड़ती है। रास्ता ७ मील उतराईका था, जिसमें घोड़ेपर चढ़ना न श्रपने श्रारामके लिए होता, न घोड़ेके लिये। साढ़े नौ बजे नीचे नौला पहुँचे, किंतु वहाँ टहरनेकी जरूरत नहीं थी। श्रभी सबेरा हो था। हाँ, साहु गोपालचंद-की बनाई धर्मशाला देखकर उस दिवंगत श्रात्माका २२ साल पहिलेका श्रपने साथ रूखा व्यवहार याद श्रा गया। पासका खडु यहाँ

खडु छोटी नदीको कहते हैं — पार हो रामपुरकी तहसीलमें दाखिल हो गये।

स्रभी इधरकी सीमायें ढलाईकी घड़िया में पड़ी हैं। फरवरी (१६४= में यही खड़ शिमला जिला ऋौर बुशहर रियासतकी सीमा रही, किंतु अब खडू पार हिमाचल प्रदेश है, ख्रौर नौला पूर्वी पेजाब-में, धनुपकी रेखाकी भी अवहेलना करना रावणकेलिये मुश्किल हुआ, तो बारहों मास वहती इस खड़ुकी सीमाकी अवहेलना कैसे की जा सकती थी ? भारत सरकारने यह तो निश्चय किया, कि एक हिमाचल प्रदेश बनाया जाये; किंतु यह निश्चय नहीं कर पाया, कि उसकी सीनायें स्वाभाविक हो या ऋंब्रज़ोंके सुबोंकी भाँति मनमानी। अभी हिमाचल प्रदेशकां मेंडक-कदानकी भाँति अपनी सीमायें रखना पड़ रहा है। खडुके पश्चिम पूर्वी पंजाब, फिर हिमाचलप्रदेशमें सम्मिलित हुई कितनी ही रियासतोंका भूखंड, फिर विलासपुरकी पहाड़ी रियासत. जिसके राजाने ऋपनेको ऋलग रखना लाभदायक समभा, उनके बाद पंजाबके पहाड़ी जिला-श्रंश, श्रीर फिर मंडी ही रियासत हिमाचलप्रदेश में त्रा मिली। पश्चिम हिमाचैल-प्रदेशकी सीमाकी जो हालत है, वही बात पूर्वमें टेहरी रियासत ऋौर कमायू के जिलोंके बारेमें भी है। जान तो पड़ता है, हिमाचलप्रदेशके बननेपर भी वह ऐसा ही छिन्न विछिन्न रहेगा। राष्ट्रकर्णधार यद्यपि जनताका वल पाकर रियासतोंको नये ढाँचेमें ढाल रहे हैं, 'किन्तु उनकी नज़र राजाश्रोंपर श्चिक है, नहीं तो बिलासपुरके राजाकी क्या मजाल थी, जो वह डेढ़ ईंटकी मसीद श्रालग बनाता। खैर, राजा ऋमर नहीं, ऋमर जनता है।

खडु पार हो ग्राध घंटेमें ही हम. निरत पहुँच गये, जो शिमलासे साठवें मीलपर है। सबेरे हम ७२०० फीटकी ऊँचाईपर थे, नौला खडुपर २४०० फीटपर, श्रौर श्रब ३६०० फीटसे ऊपर। प्रयागकी ११०° की गर्मीको इतनी जल्दी तो भूला नहीं जा सकता था, किन्तु

यहाँ वालों के लिये तो यह स्थान गर्म है, लोग ऐसा बात कर रहे थे, मानो यहाँ प्राण सुखानेवाली लू चल रही है। रामपुर १२ मील था, चलना घोड़ेपर था, इसलिये कोई जल्दी नहीं पड़ी थी। दोपहरके विश्रामकेलिये डाकबंगलेमें प्रवस्थ था। बाहर चलकर आते धप स्रोर गर्मी लग रही थी, किन्तु बँगलेके कमरेमें बुवते ही सीतल ,जूड़ी छायाने अपना अपर किया। कुर्सीपर बैठ ही थे, कि दो पुलिस कांस्टेबल सामने आये। दूसरा समय होता, तो रोमांच नहीं तो आश्चर्य होता । उन्होंने श्राकर वाकांयदा जलामी दी श्रीर कहा दीवान माहेव ने सेवाके लिये भेजा है। ऋभी हिमाचल सरकारने ऋस्थायी तौरसे रियासतको सँभालनेकेलिये मुख्य प्रवंधाधिकारी (चीक एक्ज़ स्युटिव श्रफसर) भेजा है. किन्तु लोगोंको यह नाम लेना श्रासान नहीं है. इसिलये वह उसे पुराने ही नामसे पुकारते हैं। मैंने दीवान साहेबको धन्यवाद देते सिपाहियांकेलिये कोई सेवा न होनेपर खेद प्रकट किया। यद्यपि सालके इस महीनेमें भी ३६०० फीटके ऊपर कोई फल तैयार हो सकता है, किन्तु लोगोंको फलकी तभो याद आती है, जब उसका पैना बनता हो; नहीं तो उन्हें फलको नहीं स्त्रनाजकी फिक होती है; जिसमें बिटामिन भले ही कम हो, किन्तु किलारी शक्ति ऋधिक रहती है। हमारे पास रायसाहिसका दिया पिछले सालका सेव था। खानेके बारेमें पूछने पर मैंने छांछ लाने के लिये कह दिया। इस समय यही हल्का भाजन ऋधिक ऋतुकृत जान पड़ा। बँगलेमें शीशे लगी खिड़िकयोके बाहर घनी जाली लगी देखकर कुछ अनकुस मालूम होता था, श्रौर यंह बात सारे तिब्बत-हिन्दुस्तान सङ्कके डाक बँगलोमें थी, किन्तु इसका लाभ तब मालूम हुन्ना, जब श्रागले महीनों-में मिक्खयों के मुंड के भुंड अश्राक्रमण करने लगे। मैं अपनी सेव छील-कर खानेमें ही लगा था, कि ज्वालापुरके पंडाजी आप पहुँचे, वह हमारी प्रतीक्षा नौलामें कर रहे थे, श्रौर उसी शत संशत घेरमें। उन्हें भी दो सेव देकर हाथ जोड़ लिया। पंडोंसे शिक्षित लोग बहुत चिढे रहते हैं.

किन्त में उन्हें इसका पात्र नहीं समभता, यद्यपि मुमे त्रपनी दीर्घकालीन यात्रामें उनके स्नातिय्यका उतना लाभ उठाना नहीं पड़ा । एक दिन चर्चा चलनेपर एक भद्र महिलाने कहा-"मटन ( कश्मीर )के पंडोंकी मलमनसाहतकी में अवश्य प्रशंसा करूँगी, जा यात्रीको आराम देनेमें चौकस किन्त दक्षिणाकेलिये जरा भी आग्रह नहीं करते. परन्तु यही बात गयाके पंडोंके बारेमें नहीं कही जा सकती।" हो सकता है, मटनके पंटे अधिक भद्र होंगे, किन्तु हर तीर्थके पंडे यजमानको आरामसे रखनेकी पूरी कोशिश करते हैं, श्रीर एच तो यह है, यदि पंडोंका हस्तावलंब न होता. तो काशी जैसे रॉइ-सॉइ-सीडी-संन्यामी वाले तीथीं में तो अपरिचित और अनुभवहीन यात्रीकी खैरियत न होती। यात्रीकी सेवा करनेमें कहींक पडे पीछे नहीं रहते. बाकी तो "सुर नर मुनिकी एही रीती। स्वारथ लाग करें सब प्रीती।" आपका सेवक भी पेट बांधकर सेवा नहीं 'करता, ऋाप कैसे ऋाशा कर सकते हैं. कि पंड मुँह वॉधकर निष्काम सेवा करेंगे। रही. गया जैसे पडोंकी बात. तो वह सिर्फ तीर्थ-स्नान ऋौर देवदर्शन ही भर नहीं कराते, उनकी जिम्मेवारी इससे कहीं बड़ी है, उन्हें आपके हज़ारो पीढियो-पुराण-पापाण सुगके उधरके भी पुरस्तां-को नरकसे निकालना पहता है, फिर स्त्रापकी जैबपर यदि कुछ करारा हाथ पड़ता है. ता इसके लिये खी फना नहीं चाहिये।

निरत सतलजके बायें तटपर है श्रीर शतद्र यहाँ पश्चिमवाहिनी हैं। में समभता हूँ, पश्चिमवाहिनी हांना, उत्तरवाहिनीसे कम भहत्वका नहीं है। हमारी नर्मदा श्रीर ताती भी पश्चिमवाहिनी हैं, श्रीर शायद चिरकुमारिकायें भी हैं। हाँ, सतलजके तटपर होनेका यह श्रर्थ नहीं, कि वह समीप है। उसकी तो घर्घर ध्वनि भी हमारे पासतक नहीं पहुँचती थी। निरत नाम जब मेरे श्रांखोंके सामनेसे गुजरा, तभीसे उसकी विचित्रतापर दिलमें तरह तरहके तर्क-वितर्क हां रहे थे। निरत या बत्यका क्या श्रर्थ हो सकता है ? "निरत' सुरतसे क्या

बननेवाला है ? शायद किसी ऋौर भाषाका शब्द होगा। क्या है. कोई साधारण गाँवके लिये इतनी माथा-पची करनेकी क्या **श्रावर्**यकता ? किन्तु २-३ घंटेके विश्रामक बाद जब घोड़ेपर सवार हो हम कुछ स्रागे बढ़े श्रीर पीछे मुहकर नजर दौड़ाई, तो देखा गाँवमें एक मन्दिर है, जिसका दिखाई देता ऊपरी भाग गुप्त-कालीन शिखर-सा है । ऊट-पटाँगसे मालूम होनेवाले नामोंमें ऐसी बात कितनी ही बार देखी जाती है, किन्तु हमें इस पहाड़में इसका संदेह नहीं हुआ था। विना किसीसे पूछेताछे भी मेरा कान खड़ा हो गया, ग्रौर तब जब कि यह भी नहीं मालूम कर पाया था, कि यह सूर्यका मन्दिर । गुप्तकालीन शिखरके साथ सूर्यका मन्दिर ! भला छुठी सातवीं सदीसे पीछेका यह क्या हो सकता था। किन्तु में गाँव छोड़कर स्त्रागे चला स्त्राया था, सारे दलवलको लौटाना पसंद नहीं था। साथ ही लौटकर फिर तो इसी रास्ते ऋाना था। हाँ, रामपुरमें जब सूर्य-मन्दिर होनेका पता लगा, तो ऋधीरता बढ गई। इधरके निवासी कनेतोंको खश भी कहते हैं; खश, खाछें स्रोर कशके शब्द शकसे ही उलट पुलटकर वने हैं। सूर्य ऋौर सविताकी पूजा भारतमें पहिले भी थी, किन्तु सूर्यप्रतिमा ऋौर सूर्यमन्दिरका व्यापक प्रचार शकोंने ही भारतमें ऋाकर किया। क्या जाने यहाँ इस मन्दिरमें भी पूर्णया ऋपूर्ण (रूसी) बूटधारी सूर्यप्रतिमा हो, देख लेना चाहिये था। कुछ मील बढनेपर अपनी भैंसोंके रेवड़कोलिये मुस्लम गूजर स्त्रौर गूजरिनयाँ भिलीं। जाड़ोंको नीचे बिताकर स्त्रव यह घुमंतू महिषपाल हिमाचलकी ऊपरी चरागाहोंकी स्त्रोर जा रहे थे। बातूनी साईस कह रहा था--हमने पहाड़को वेमुसल्मान करनेका ठान लिया था। मुसल्मान हैं ही कितने, किन्तु सब दिंदू हो गये। गूजरोंपर जोर पड़ा-"हिंदू बनो, नहीं तो पाकिस्तान जान्त्रो।" उन्होंने कहा-''इम पाकिस्तानको नहीं जानते, हमारी सारी पीढियाँ यहीं ऊपर नीचे घूमती बीत गईं। जो कही सो करेंगे।" सब हिंदू

हो गये। मुक्ते यह कहने का उत्साह नहीं हो रहा था, कि ऋब भी तो उनकी पीढ़ियाँ मौजूद हैं । में सोच रहा था—ईसापूर्व दूसरी शताब्दी, त्रायों के सगे सम्बन्धी घुमंत् शकोंके उद् गोवीसे कारपाथीय पर्वतमाला तक विखरे थे। एकाएक हुर्णोका प्रहार। शकींके तंब यौर घोड़ों-भेड़ोंके रेवड़ सहान् शकदीपके पूर्वीय भागको हू एों के लिये खाली करने लगे - वही लोग जिन्हें चीनियोंने पीले बाल नीली आँखों वाले वानर जैमे लिखा । शक काफिला चला, मध्य-एसियासे कोई कराकोरमके दुर्लीब्य रास्तोंको पार हुआ, कोई सीस्तान श्रीर बलोचिस्तानके बयाबानोंको, श्राया भारतमें। मर्दार राजा बन गये, मोग, कदफीसिस, कनिष्क, हुविष्क, वानुदेव—हाँ, वासुदेव! लेकिन अधिकांश पशुपाल अब भी पशु चराते रहे, ऋाजतक चरा रहे हैं-गद्दी चंबा-मंडी-लाहुत्बकी तरफ मेड़ें चरा रहे हैं स्त्रौर गूजर बुशहर श्रीर टेहरीमें भैंसं। गहियांपर जोर नहीं पड़ा, वह कनिष्कपौत्र वासुदेवका स्रानुकरण करते हिंदू हैं स्त्रौर गूजर जाड़ोंमें मैदानमें उतरते रहे, जोर-दबाव पड़ा, उन्होंने दाढ़ी रखा ली; किन्तु उनकी जीवन-धारा ब्राब् भी वही मध्य-एसियाके पार शकद्वीप-जैसी है। हाँ उन्होंने ऋपने घोड़ां-मेड़ांको मैंसांसे बदल लिया, जिससे ऋधिक घी ऋधिक दूध ऋधिक ऋाहार ऋौर पैसा। पंजाबकी ऋागकी लपट पहाड़ोमें पहुँची- ''हिंदू वन जास्रो, जीनेकेलिये हिंदू वनना होगा।'' "जो कही वहीं, हम जीना चाहते हैं।" खैर, बात दूरतक नहीं गई, क्यांकि मेंने उनके शिर त्रौर दाढ़ी दोनोंको उनके शरीरपर देखा। हिंदुक्रोंमें हजारों दोप हें, उत्तेजना स्त्रीर दबाव पड़नेपर क्षणिक पशुताके भी शिकार हो जाते हैं किन्तु हैं वह शांतिप्रमी, "जीश्रो श्रौर जीने दं। के माननेवाले, बैरसे नहीं ऋबैरसे हृदय जीतनेकी विचार-परंपराके माननेवाले, मानवता-प्रोमी।

तिब्बत-हिंदुस्तान-रोडपर हम जा रहे थे, चढ़ाई उतराई कम करके मार्गको स्थायित्व देनेकेलिये काकी प्रयत्न किया गया है. किन्तु मुक्ते महताजीके साथ उस दिनकी वात याद त्राती थी। हिमालयको समृद्ध बनानेकेलिये मेंबोंका देश वनाना है, उन मेवोंका जिनका उद्गम हमारे देशसे ऋलग हो गया ऋौर जिनकी हमारे देशको वडी स्त्रावश्यकता है। किन्तु यह फल किरियों श्रीर खचरोंपर लादंकर रेलतक पहुँचानेमें मोतीके मोल पहेंगे, उन्हे कौन खरीदेगा? इमलिये मोटरका मङ्क बनानी होगी। "बहुत जल्द में चाहता हूँ जीपका रास्ता निकाल दिया जाये।" हाँ, जीप सर्वेगमा, अप्रेलमें में प्राचीन वैशाली के खेतां-खडहरां, मोड़ों-वाँधांपर उसीपर चढकर उछल कद आया था। किन्तु यह उत्तंग पर्वत हैं, खोतोंकी मेंहे या खाइयाँ नहीं हैं। इस सड़कको जीपके लिये बनानी होगी। चौड़ाई थोड़ी ही बढ़ानी पड़ेगी, कहां चढ़ाई त्रौर ढालुग्राँ करनी होगी, पुलोंको कुछ त्रौर दढ़ न्रौर चौड़ा करना होगा। वड़ी बात नहीं, किन्तु यह जो जगह-जगह कच्चे पहाड़ हैं; एक जोरकी वर्षा हुई नहीं, कि लगे टुटकर गिरने । पत्थर गिरनेको रोकना कुछ स्त्रासान होता, किन्तु यहाँ तो ऋधिकतर मिट्टी धसक-कर आती है। तो भी यह मनुष्यकी शक्तिके बाहर नहीं, अधिक खर्च करना पड़गा, बारवार मरम्मत करनी पड़ेगी। मनुष्यका ही त्रपराध है, जो उसने इन पहाड़ांको वृत्त्वनस्यतिविहीन बना दिया; वृक्षों की जड़ें धँसकर मिट्टी-पत्थरको थामने केलिये नहीं रह गईं। पुरानी भूलोंपर पक्रताना व्यर्थ। "हेयं दु:खमनागतम्"। हिमाचलको सड़कें देनी होंगी, तभी इसे मेवोंका देश बनाया जा सकेगा, इसकी ऋपार खनिज संपत्तिसे लाभ उठाया जा सकेगा.. भोलेभाले पहाड़ियों को विद्याविभवसम्पन्न किया जा सकेगा।

इसी तरहके विचारोंमें डूबा मैं चल रहा था। एकबार घोड़ा बगलकी चट्टानसे टकराया—हरुके ही, हड्डी नहीं ट्टी, किन्तु क्रेड छिल गया। डयावेटिस्के रोगोकेलिये यह भी कम नहीं ऋौर मैं हूँ ऋभी स्वतंत्र हुये भारतका लेखक नागरिक। तुरन्त चनकर टिंकचर

श्राइडिन लगाना होगा-सोचते श्रागे वढ रहा था, कि देखा वीससे साठ बरसके चार मर्द सङ्कपर खड़े सतलज पार ध्यानसे देख रहे हैं। उधर क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर तुरन्त किन्नरकंठियोंकी मधुर ध्वनिने दिया। दो तीन तरुशियाँ दुर्भर पर्वतपाश्वपर घांस काट रहीं थी, स्त्रीर उनके कंठसे गीतकी मधुर ध्वनि निकल रही थी। ऋभी में पास नहीं पहुँचा था, कि किन्नरकींठयाँ चप हो गईं, और फिर सड़कपर खड़े पुरुषोंने कानपर हाथ रख गीतके स्वरमें उत्तर दिया। सतलज कुछ नीचे थी, घर्घर ध्विन मंद थी, तो भी वाधक तो थी ही, किन्तु स्वर परले पार पहुँच रहा था जरूर। परले पार हंसिया घासपर चल रही थीं, किन्तु इधर थे वाटके बटोही, कहीं जा रहे थे, कि किन्नारियांकी ध्वनिने उन्हें खीच लिया, या शायद उन्होंने ही छेड़ दिया। ऋव रास्ता भूल गया। मोचते होगे, समय ऋपना है, एक घटा ऋागे नहीं घंटा पीछे पहुँच लोंगे। वह जीवनका रस ले रहे थे। क्या गा रहे थे, नहीं मालूम, किन्तु उसमें उन्हें रस आ रहा था, यह उनके चेहरोसे पता लग रहा था। उनके चेहरे मैले ऋौर रक्तहीन, उनके बस्त्र गंदे ऋौर फटे, उनका जीवन कितना नीरस होता, यद जीवनमें ऐसे कुत्र चाण भी नहीं होते। इन्हीं अणोंको तो इमें बढ़ाना है, मनुष्यके सारे जीवनकां रसपूर्ण करना है। किन्तु वह तभी हो सकता है, जब इस पर्वतस्थलोकी काया-पलट हो जाये. रत्नगर्भा वसुंधरा ऋपने भीतरके रत्नोको उगलने लगे।

श्रभी रामपुर नहीं श्राया था। वाई श्रोर नदीके पाग कुछ ताग श्रोर एक श्रमधारण-मा घर दिखाई पड़ा। वईनने वतलाया, कुन्त्क् सावकारने कांग्खाना बनाया है, तेल, चावल, श्राटेकी कल वैठाई है। परले पार कुन्त् है। श्रारगर जानेकिनये लांहेका तार श्रीर खटोला है, किन्तु पर पंजाब है श्रीर उरे हिमाचलप्रदेश। मावकारने श्रागेकी खहुसे एक नहरिया निकाली है—थांड़ी ही दूरसे, खर्च भी श्रिधक नहीं, उसी पानीसे विजली श्रीर उसीसे यह कारखाना चल रहा है। एक अल्प-साधन आदंभी यहाँ बिजलोके दोपक जलाने-में समर्थ। यह सारी पर्यतस्थली कब विद्युत्प्रदीपंसि जगनगायेगी? कब मनुष्य सतलज और उसकी खडुाँकी अपार बिजनीपर प्रभुत्व प्राप्त करेगा? कब मनुष्य आकाश की और निराशापूर्ण दृष्टिमें देखना छोड़ इस अपार जलराशिकां अपने खेतोंकी ओर मोड़गा। हाँ, आज वर्षा नहीं हो रही थी, खेतामें जो-गेहूँ सूख रहे थे। वेवन आदमी खिज मन हो आकाशकी और देखता न तो क्या करता?

र्वच-बीचमें साईस वातें करता चलता था। वैसे राज्यके त्र ताथेमे वान करनेका साहस नहीं होता, किन्तु मैंने उसे उत्साहित किया था। उसने सांचा होगा, वाजू भले आदमी हैं। कभी वह कोई दूमरी वात भी करता, किन्तु ऋधिक्तर वह कह रहा था, दो मास पहिले-के प्रजासंघर्ष स्रोर उसमें स्रपनी कोली जातिकी बहादुरीके वारेमें। कोली पहाड़के सबसे ऋधिक मेहनती सबसे ऋधिक सताये ऋडूत, चमार-जुलाहा (कोरी)-भंगी सब इकट्टे । खेत उनमें किसी ही किसी-के पास है, मरे ढोरके चमड़ेका भी मालिकोंक पास मालके रूपमें दाम पहुँचाना पड़ता है। बड़ी जातिवालों के घर छोड़ स्त्रोसारेकी छायातक उनका प्रवंश निषिद्ध है, माधारण पनघटसे भी पानी लेनेका उन्हें श्रिधकार नहीं। मेहनत-मजूरीसे शिमला श्रादिमें जाकर यदि कुछ पैना कमाया, तो उन्हें कनेतो ( उच्च जातिकां ) के मकानोंको भाति शिखरदार छत बनानेका हक नहीं। उसके कहनेका भाव था "क्या इम मनुष्य नहीं"। नई हवा दग्ध होनेके लिये तैयार इन गंदी भीप-ड़ियोंनक पहुँच चुकी है । मार्चके संघर्षके बारेमें एकबार जो उसकी जीम चल पड़ी, तो बार-बार मनमें भयका संचार हो जाने पर भी उसके लिये जबानपर काबू करना ऋौर मेरे लिये उसे चुप रखना ऋसंभव हो गया। घुमा फिरा कर उसने वह सब बातें कह दीं, जो मुक्ते रामपुरमें सरकारी पद्मने मालूम हुई, अन्तर यही था, कि उसकी सहानुभृति प्रजा श्रीर उसके नेता श्राणुलाल मास्टरकी श्रीर थी, यद्यपि उसने सरकारी अप्रसरोंपर दोष देनेसे बहुत बच बच कर कहा, किन्तु सरकारी पत्तने अगुलाल और उनके सहायकोंकी निरा लुचा-लफगा सिद्ध करना चाहा।

मैंने सोचा था, डाकबंगला रामपुरसे परे होगा, किन्तु वह एका-एक सामने आ गया, और राजधानीसे प्राय: एक मील उरे ही । जब वहीं राज्यका डाकबंगला ऋौर ऋतिथिभवन भी हो, तो उसे सब तरह से सुदंर ऋौर स्वच्छ बनानेका क्यों न प्रयत्न किया गया हो। फलों फूलोंके वागमें सतलजके किनारे यहाँ एकसे ऋधिक बंगले हैं। बागमें कुछ उदासी-सी है, न फूलोंके मुध लेनेकी फ़िक्क, न तक रिया के लगानेकी स्त्रोर विशेष ध्यान। जगह मु'दर, कमरे स्वच्छ स्त्रौर सजे । यही ठहरना होगा सुनकर यद्याप हम वंगलेमें गये, केमरा कंधे से उतारकर रखा ब्रौर कुर्धापर बैठ भी गये; किन्तु रामपुर वस्ती को मील भर आगे देखकर मेरा मन विद्रोह कर रहा था। आखिर मैं तपस्या करने थोड़े ही ऋाया था. कि यहाँ तपांचनमें एकांपवास करता। मुभे स्त्राक्श्यकता थी जनसंपर्ककी, यहाँकी स्थितिक वारे में ऋधिकाधिक जाननेकी, कनौरके मार्ग ऋौर चिनीके निवासः वे बारेमें पता लगानेकी! चलकर यहाँ कितने स्रात, श्रीर वह भी कितनी देर टहरते ? मुक्ते यदि दिन भर नगरमं ही घूमना था. तो यहाँ रातको सोनेकेलिये टहरा था क्या ?

इसी तरहके विचार मेरे दिलमें ग्रा रहे थे, कि दीवानस हैव के ग्रादमीने ग्राकर ग्रातिथ्योपचार प्र प्रबंधके बारेमें कहते हुने बतर लाया, यदि ग्राप चाहें, तो दीवानसाहेबका बंगला भी हाजिर है ग्रंधेको क्या चाहिये, दो ग्रांखें। मेने: तुरंत कहा — मुफ्ते दीवान-साहेबके साथ ही रहना पसंद होगा, यदि उन्हें कष्ट न हो। ग्राटमी-ने बतलाया -- उन्हें कष्ट नहीं, परिवारके लोग शिमला गये हुये हैं, वह ग्राकेले उस बड़े मकानमें हैं।

' मैंने ऋपना संकोच हटाकर दूसरेको संकाचमें भले ही डाल

हो. किन्त्र मेरा निश्चय ठीक था। दीवानसाहेब सर्दार बलदेघ सिंहने ब्रापने उच्चतम ब्राधिकारी हिमाचलप्रदेशके चीफकमिश्नर श्री एन्॰ सी॰ मेहताके पत्रमें मेर वारेमें सारे विशेषण "तमप्" प्रत्ययमें पढकर सोचा होगा, ऐसे व्यक्तिको कैसे ग्रपनी ''कुटिया"में रखा जायं ग्रीर किस तरह सेवाकी जाये। त्रादमीसे कुटियाकी श्रीर निमंत्रण अंजकर वह पहिले पछिताये तो जरूर होंगे, किन्तु चंद ही मिनटोमें उन्हें मालूम हो गया हांगा, कि उनका ऋतिथि उनके घरके व्यक्तिसे ऋधिक भैद नहीं रखता। जरा ही देरमे हम बुलिमल गये। पहिलो बाहरी बातें होती रहीं । सर्दार बलदेवसिंहके बारेमें पहिले ही इतना कह देना है, कि वह बालने-चालने, बर्ताव-ब्यवहार, सभीगें बड़े हा भद्र पुरुष हैं। क्वेटाके रहनेवाले, लाखोंकी पैतृक संपत्ति महल-मकानके रूपमें ब्रीर हजार रूपये वेतनकी नरकारी नौकरी, सुखी परिवार, चैनमें दिन बीत रहे थे । ब्राई ब्रास्त (१६४७) की भयंकर र्ह्मांधी, हां गया सत्रा स्वाहा, हाँ --सारा नहीं परिवारकी ंजान बच गई, सरकारी अपकर होनेसं पहिले के ही विभानों में उड़कर निकल स्त्राये, किन्तु न वह महल, न वह मोटर, न वह निश्चिन्त जीवन । श्रव थे वह शरणार्थी । खेर, नौकरी मिल गई, पैर रखनेके-लिये जगह तो भिल गई। किन्तु वह जीवनभर रहे क्वेटामें, जो दुनियाक मधुरतम मेवोंकी खान, दुंबे भेड़के मांमका भंडार स्त्रीर वहाँ रामपुरमें रोज छोड़ छठे-छमाहे भी मांसका पता नहीं, तरकारियों का अभाव सिर्फ त्रालु श्रीर दाल i बारबार कहतं -- में श्रापका कैसे स्वागत कहाँ ? स्वागतकेलिये वस्तुत्रोंकी भी त्रावश्यकता होती है, विशेषकर गृहपतिकी दृष्टिसे; किन्तु ऋतिथिकेलिये उससे भी बढ़कर चीज है ग्रहपतिके सहृदय दिलकी श्रीर वह सर्दारजीके पास मौजूद था।

मैंने प्रयाग छोड़नेके बाद सिर्फ एक बार शिमलामें इन्सोलिन्-की सुई लगाई थी, नहीं तो पान-मेलिटस्की गोलियोंपर काम चल. रहा था। किन्तु "रिपु-इज-पावक-पाप, इनहिंन गनिये छोट करि।" इंजिकशनका सारा सामान साथ चल रहा था, श्रब उसे लगानेकी फिक हुई। मैं स्वयं लगानेकी सोच रहा था, किन्तु बात करनेमें मालूम हुन्ना, सर्दार साहेब इस कलामें बहुत निपुण हैं। उनके पिता डयावेटिसके रोगी थे, पितृसुश्रूषामें उन्होंने यह विद्या सीखी थी। सचमुच ही उनके सुई लगानेमें पीड़ाका नाम भी नहीं था। उन्होंने सुईमें दवा भरी, श्रौर निश्चित स्थानपर खपसे सुई मारी, सेकंडके हज़रवें हिस्सेमें बेड़ा पार; मस्तिष्कतक सूचना भी न पहुँच पाई, कि छुटी।

हाक्टर, अध्यापक तथा दूसरे ऋधिकारियोंसे उसी शाम भेंट हो गई, किन्तु थका समभक्तर देरतक किसीने बात करना पसंद म किया। ऋधिक समयतक सर्दारसाहेबके साथ ही बातचीत हाती रही, और उससे काफी जानकारी प्राप्त हुई।

### ३

## रामपुरमें

भारतमें रामपुरोंकी संख्या नहीं है। रियासतों में युक्तप्रान्तमें एक स्रोर भी रामपुर रियासत है, इसिलये बुशहर रियासत के खतम हो जाने पर भी इस नगरका परिचय रामपुरबुशहर नामसे दिया जाता रहेगा। रियासत बुशहर ३८०० वर्गमीलके चेत्रफलकी एक वड़ी रियासत है, यद्यपि स्रावादी एक लाख बारह ही हजार। उसके दो-तिहाई भागमें चिनी तहसील है, जिसकी द्याबादी तो स्रोर भी कम, सिर्फ पैतीस हजारके करीब। रामपुर पहिले हीसे इस राजवंशकी राजधानी नहीं था। पहिले कामरू, सराहन, कल्यागपुरमें राजधानी रह चुकी थी। राजवंश ऐसा स्थान दूँ द रहा था, जहाँ बर्फ स्रोर स्राँधी-से रक्षा हो। सराहनके ६७१३ फीटकी स्रपेक्षा रामपुरकी ३८०० फीटकी ऊँचाई इसे बर्फसे सुरक्षित रखती थी, साथ ही कहावत है,

राजाने यहाँ दीपक रखकर देखा. तो वह यहाँ मारी रात जलता रहा। इससे स्थान ऋाँघीके भयसे भी मुरच्चित माल्म हुआ, ऋौर ऋाजसे दो सौ वर्षसे कुछ पहले रामपुरको राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुन्ना। किन्तु निर्वात स्थानक लिये संकरी उपत्यका दूँ दनी पड़ी, जिसंसे यहाँ नगरकेलिये ऋधिक विस्तारका ऋवसर नहीं रहा। पहाड़ ग्रौर सतलजने बीचमें बहुत थोड़ी सी जगह है, जो प्राय: भर चुकी है। राजधानी बनानेके समय लोगोकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जा सकी। पहिला महल एक छोटेसे मंदिरके रूपमें त्र्राज मौजूद है. उसीके नामसे तो भविष्यको ऋाँका होगा। ऋन्तिम राजा पदमसिंह बहुत कुछ पुराने ढंगके व्यक्ति थे। उनके बनवाये महलको भी भविष्यका मापदंड माना होता, तो ऐसे संकीर्ण स्थानमं राजधानी न बनवाई गई होती। खैर, ग्रब तो रामपुर बस गया है। राज्य गया, राजधानी गई, तो भी एक महत्वरूर्ण नगर तो यहाँ रहे ही गा। महल, स्कूल, सरकारी इमारतों ख्रौर जनताके घरों-के रूप में जो संपत्ति यहाँ खड़ी हों गई, उसे तो अन्यत्र उठाकर नहीं ले जाया जा सकता।

दूसरे दिन (१४ मई) सबेरे ही निश्चय कर लिया, कि रास्तेकी जानकारी तथा यात्रा के प्रबंधके लिये यहाँ दो दिन श्रीर ठहरना है। श्राले दिन नगर देखने निकला। २२ साल पहिले के देखे दृश्यका कोई हल्का सा चित्र भी स्मृतिपटलपर श्रंकित न था। सर्दार साहेव का बंगला एक छोरपर सड़ककें ऊपर था। नीचे उतरने पर पहिले बौद्धमंदिर मिला, जिसके पास पुराने राजमहल में देवमंदिर है। बौद्धमंदिर मिला, जिसके पास पुराने राजमहल में देवमंदिर है। बौद्धमंदिर में कन्जूर पुस्तक-संग्रह है, श्रीर साथ ही श्रश्वो मन्त्रोंसे भरी ढोलकी शकलकी "मानी" जप करनेकी मशान भी। पुजारीने बंड़े चावसे श्रपने मंदिरको दिखलाया। दस कदम श्रागे बढ़नेपर सड़कके दूसरी श्रोर वालिका विद्यालय है, जिसमें कुळ कुशमलिन गात्रा बालिकायें वैसी ही श्रथ्यापिकाश्रांके नीचे शिक्षा ग्रहणकर रही-

भीं। आगो सड़कसे नीचे उतरकर गिलयों में होते बाजार वाली सड़क-पर गये। सड़क ही किहिये, बैसे इस सड़कने कभी किसी पिहयेवाली गाड़ीको नहीं देखा, और आगो भी बिना आमूल परिवर्तन किये गाड़ी इधरसे गुजर नहीं सकती। इसी सड़ककी दोनों दूकाने हैं— अधिकतर नीचेसे लाये सौदेकी दूकानें, कुछ तो खाली। शायद मौसिमपर कुछ दृकानें और जम जाती होंगी। पहाड़में पत्थरकी दीवारें होनी चाहियें, जंगलकी लकड़ी मुलभ होनेसे उसका भी उप-योग होता है, किन्तु उतना नहीं, जितना ऊपर किन्नर देशमें।

में बाजारने पहिले ऊपर (पूर्व) की स्रोर गया। छोरपर सीढ़ियोंसे रास्ता सतलज तटपर जाता है, किन्तु वहाँ शनदु-शत-वेगवाली धारामें कौन स्नान करनेकी हिम्मत रखता होगा। नीचे वैष्णवका मट मिला। कभी दरभंगा जिलका कोई निमोही साधु हथर स्रानिकला। "जहाँ बैठ गैय बैट गये," स्रोर एक मन्दिर उट खड़ा हुया। छुएड छोटा ना पहिल ही रहा होगा, उसे पक्का करने ऊपर मंडप भी खड़ा कर दिया। स्राजकल दो मूर्ति "साधु" निवास करते हैं। महंत मीज़द नथे, दूसरा एक स्रमपढ़ साधु वहाँ था, जिसे स्रपने "करम धरम"की वात कम मालूम थीं। शायद दोनों ही पह! हके हैं, स्रतएव बाहर घूमे किरे कम स्राथवा साधुस्रोंकी भाषामें टकसाली कहलानेके हकदार नहीं हैं। "साधु जन रमते भलें का स्रार्थ सदा रमने नभी लें, तो भी एक बार "चारो खूँट" (सारे भारत) की परिक्रमा तो स्रावश्य हो जानी चाहिये।

पंडे साधारण यात्रीका जितना उपकार करते हैं, उसे देखते मुक्ते वह बरे नहीं लगते, उसी तरहपर साधुत्रोंके मठ भी धुमक्क ड्रोंके बड़े कामके हैं, कमसे कम सारे भारतकी यात्रा तो त्रादमी रनके बल पर बिना पेस की ड्रीक कर सकता है त्रीर बौद्ध साधु हो तो ऋधिकांश एसियाका द्वार खुला है, हाँ भाषाकी कठिनाई के साथ।

मैंने मांचा था, वहाँ कुछ, मूर्तियोंके दर्शन होंगे, साधुने दर्शन

कराना भी चाहा, किन्तु मैंने कहा — खंडित मूर्तियोंके दर्शनसे हमारे जैशोंको पुरय होता है, यदि खंडित मूर्ति हो तो दिखलास्रो । किन्तु रामपुरमें. कहाँ खंडित मूर्ति १ यह तो दीपक जलनेके भरोसे नया शहर बसा है। बाजारमें लौटकर ब्रौर ब्रागे चला। रास्तेकेलिये कुछ चीज़ खरीदनी थीं। सोच ही रहा था, कहाँ लिया जाय, कि विद्याघर नी विद्यालंकार मिल गये। कल साधारणसा परिचय दुत्र्या था, त्र्याज विशेष क्या, रामपुरमें सबसे ऋषिक सहायक वह सिद्ध हुये, पीछे, एक श्रौर मित्रसे पता लगा, कि श्रागन्तुकोपर उनकी ऐसी कृपा होती ही रहती है। वह गुरुकुल कांगड़ीके स्नातक हैं, स्रायुर्वेदके स्नातक हैं, किन्तु यहाँ वैद्यकी नहीं, जंगल-विभागकी खजांचीगीरी करते हैं। कई सालोंसे यहीं हैं, वेमे रहनेवाले अमृतसरके हैं। आदा, चावल, चीनी, मसाला आदि खरीदनेका काम भेने उनको दिया। आगे भोजन बनानेकेलिये वर्तन-भाँड़ भी चाहिये। उन्हें खरीद लिया। फिर बाजारमें चीज़<sup>ें</sup> देखने लगे। बेसे मुभे कुशुगर्म कम्बल जैमी चीज़ भी चाहिये थी, किन्तु में समभ रहा था, वह चोज़ें तो ऊपरसे न्नार्ता हैं, फिर यहाँ खरीदनेकी क्या जरूरत ? किन्तु यह मेरी गलती थी । यद्यि पट्, गुदमा, पट्टी कनम्, मुङ्नम्, स्पू में बनते हैं, किन्तु उनकी विकिशको स्थान रामपुर है, जहाँ सालमें दावार (एकबार कार्तिकमें) बड़े मेले लगते हैं। स्त्रीर प्राय: यहाँ चीजें उद्गम-स्थानसे भी सस्ती मिलती हैं। जो चीजें नहीं विक पातीं, उन्हें लोग यहीं रख जाते हैं। फिर पशमीनेकी चादरें ता रामपुरमें ही बनती हैं, ऊपर तिब्बतसे ता सिर्फ कची पशम भर आती है। इधर पाँच सालसे एक चाकृ पल्ले पड़ा था, जो न तरकारी काटने क कामका था, न पेंसिल बनाने के, भलामानुम पिंड भी नहीं छोड़ रहा था, कि दूसरा खरीदूँ। रूस, इंग्लैंड सबसे होता वह इस यात्रामें कहीं खो गया। गये चाकू खरीदने। हाथरतका काठकी बेंटवाला चाकू जो कभी दां पैसेमें विकता था, उसका दाम ३ स्त्राना स्त्रौर दूसरा

'श्रमली रेताका चाकू" सवा रुपयेका जिसे पहिले चार श्रानेमें कोई नहीं पूछता। खैर, चौगुने दामके तो श्रापने राम कायल हैं, रुपया खर्च करते समय हिसाब चार श्रानेका ही लगाते हैं। किन्तु यहाँ श्राठगुनेका मामला था, तो भी खरीदना तो था, फिर दाम-दूम देखनेकी क्या श्रावश्यकता?

दिन नारा इधर उधर घूमने श्रीर लोगोंस पूछताछ करनेमं ही बीता। यह तो यहाँ तक ही में पता लग गया, कि २२ साल पहिलेकी समृतिपर विश्वास नहीं करना चाहिये। चिनी तहसील कर्क श्रादमी मिले। दिवंगत महाराजांक निजी मचिव बाव प्यारेलाल स्वयं उधर के ही हैं। पता लगा —साग सब्जीका समय तो श्रभी देरसे श्रायेगा, किन्तु सूखा माँस मिल जायेगा। मने कहा 'जय हो किन्तर देशकी''। किन्तु श्रागे मालूम हुशा श्रब सूखे मांसकेलिये वह पहिलोसी इचि नहीं है। सारे सूखे मांसको दान करना पड़ा। रास्तांक बारेमें यहीं जो कुछ मालूम हो गया, उसीपर दिल कहने लगा, यदि चिनीको बीध्म-निवास बनाना है, ता प्रतिवर्ष जाड़ोंमें नीचे उतरनेका ख्याल छोड़ना चाहिये।

शामको हाई स्कूलमें अध्यापकवर्गने चाय पार्टी दी, जिसमें राज-धानीके सभी अधिकारी और गएयमान्य सज्जनोंसे परिचय प्राप्त करनेका अवसर मिला। आजकलके जमानेमें थाल भरे लड्डुओको देखना कहाँ मुयस्सर ? किन्तु अब भाग्य कहाँ, चीनी मिटाई तो ब्रह्मा ने हराम लिख दी; चाय तक का फीका ही पिया। उस दिन राय कृष्णदासजी हमारे मित्र पंडित ब्रजमोहनव्यासकी प्रशंसा कर के कह रहे थे - उन्होंने डायावेटिसको दबोच रखा है। बनारस जाते हैं, ता क्या यहाँकी मिटाई छोड़ते हैं ? बन अपने हाथसे इन्सोलिन की सूई कोचके लड्डू-अमिरतीपर हाथ साफ करने लगते हैं। अपने रामको तो अभी इतनी हिम्मत नहीं और अपनेसे कोंचने का उतना अभ्यास भी नहीं, तो भी इसका यह अर्थ नहीं, कि दूसरोंको लड्डु

खातं देख जीमसे पानी टपक रहा था, जीम इतनी वेयकूफ नहीं है। स्रतिथिवर्गके चायपानके बाद स्कूलके लड़कोंको भी लड्डू मिले। ऐसे स्कूल अब कहाँ हैं ? होते तो किसका दिल फिरसे विद्यार्थी वननेका नहीं करता। अन्तमें मुख्य अतिथिको भी भाषण करना जरूरी था। वह कोई संकटका सौदा तो नहीं है, ऋाखिर कलम घिसनेसे पहिले ही जीम चलानेकी विद्या सीखी थी। लेकिन श्रोता पचमेल थे। एक ग्रोर कितने ही उच शिक्षा प्राप्त अधिकारी श्रीर ग्रध्यापक थे श्रीर दूसरी स्रांर तीसरे-चौथे दर्जे तकके विद्यार्थी भी । किनके लिये क्या कहा जाये, इसीका बड़ा स्त्रममं जस था । सोचा बच्चोंकेलिये मिठाई काफी है ही स्त्रीरोंकेलिये कुछ कहो। फिर भी कठिनाई दूर नहीं हुई। १८ अप्रगस्त १६४७ के बाद देश दासतासे मुक्त हो गया, राजाका भी राज्य गया ऋौर मार्च (१६४८) से ऋब हिमाचल प्रदेशमें स्वतंत्र प्रजाका राज्य कायम हो गया। इस बातमें सचाई है, इससे में इन्कार नहीं करता, किन्तु यहाँ के लोगोंको विश्वास हो तब ना । लोग तो नाम तकको भी बदला नहीं समभते श्रीर मुख्य-प्रबंधाधिकारीको "दीवान साहब" कहते जा रहे हैं। साधारण जनता क्या समभेगी, जबिक सर्रकारी कर्म चारी भी नहीं समभते, कि श्रब वह दूसरी तरहके श्रिधिकारी हैं।तो भी कुछ अपना स्वप्न सुनाया। हिमाचल प्रदेशमें ग्राम-ग्राममें स्कूल खुलंगे। कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। सारा पहाड मेवांके बागोसे ढँक जायेगा। घर-घर बिजली जलेगी । भूगर्भमें लिपी घातुंय बाहर त्रायेंगी त्रीर देश मालामाल हो जायेगा । पर्वतस्थली इधरसे उधर दौड़ती मोटरोंके भोंपूसे गूँजती रहेगी। श्रीर बीच बीच में कुड़ श्रपनी यात्रा की भी वातें।

त्रुगले दिन १६ मई रविवार था, लेकिन हमारे लिये छुट्टी नहीं। कनौर पर कुछ श्रिषिक लिखना है। बीचमें इतिहास श्राकर उलभ पड़ेगा, यह तो उस समय ख्यालमें श्राया नहीं था, नहीं तो सरकारी पुराने कागज़-पत्रों को उलटता चलो जो भी सामने श्राये, देखते चलो सरदार साहब तोसाखाने दिखलाने ले चले। महाराजा पदमसिंह (मृत्यु १६४७ ई०) के वनवाये नये महलके ही हाते में तोसाखाने के मकान हैं। महाराजा पुराने विचारीके ऋादमी थे, मैंने १९२६ में उनसे वातचीत की थी। सीधे-सादे से ब्रादमी। ब्राश्चर्य है कैसे उन्होंने नये ढंगका महल बनवाया। किन्त वोसाखाना ऋब भी प्राचीन संस्कृति का रच्चक था। वही लकड़ीके बखार जैसी छोटी छोटी श्रंधेरी कोटरियाँ, वही पुराने ढंग के ताले। तोसाखाने में चाँदीके कुछ बर्तन थाल, गड़वे, कटोरे, चँवर, मोर्छुल, भाला, बल्लम, कुछ पुरानी साधारण सी तलवारें, गद्दी ऋौर मसनदके जरीके खोल थे। नई सरकार चाहती है, बेंच कर पैवा बनाये। विधवा राजमाता इसे अप्रमान कीबात समभती है। हो सकता है, नया वनवानेपर इन चीजोंपर ऋधिक रुपया खर्च हो, किन्तु नीलाम करने पर सरकारके पास चार पाँच हजार से ऋधिक नहीं जा सकगा । तीसाखानेके बड़े नामसे शायद ऊपर वाले समभते हैं, कौरव-पांडव वंशकी राजगही, सारे किल्युग भर हीरा-रतन जमा होता रहा, भला यहाँकी निधिका क्या ठिकाना ? किन्तु निधिकां देखकर तो गुभे ख्याल स्त्राया -- नाइक यह श्राग्रह हैं। यहाँ यदि कांई श्राधिक मृत्यकी संपत्ति रही होगी,तो अब वह यहाँ नहीं है स्त्रीर कम म कम बड़ी रानीका नहीं मिली। दरा-पाँच ऐतिहासिक संग्रहालयके उपयोगको चीजोंको लेकर बाकी रानीको दे देना चाहिये। तोसाखाने पर उधर यह हुक्म, दूसरी ऋार राजा के खब्चरों घोड़ों पर ऋलग निगाह। खबरोंमें जो ऋब्छे रहे, क्या वह हिमाचल सरकारके आनेतक वचे रहे। अच्छे खचर पहिले चंपत हो ख़के। राजभाताने चायके लिये बुलाया था। बेचारी सभाई रानी थी। महाराजा "वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्यो ऽपि गरीयसी" के ब्रानुसार छोटी रानीके वशमें थे, ज़ंद्रवंश न सही सूर्यवंशकी भी तो यही परंपरा थी। उन्होंने जंगम संपत्तिको ही खुलकर छोटी रानी ऋौर उनके पुत्रको नहीं दिया, बल्कि शिमला श्रादिमें जो श्रपना मकान था,

उसका भी ऋधिकांश छोटे कुमारके नाम कर दिया। बड़ी रानी जीवन-में उपेक्षिता रहीं। राजाने यह भी तो नहीं सोचा था, कि उनके आर्यंख मंदते सालभी नहीं वीतेगा, कि अंग्रेजोंका डंडाकंडा उठ जायेगा, श्रौर बुशहर ऋपने वीसियों सूर्य चंन्द्रवंशायतंसीके साथ मिटकर हिनाचल प्रदेश बन जायेगा । यदि यह सोचा होता. तां बड़े कुमार ह्योर उनकी माताको पदमसिंहने भुलाया न होता । वह इतने कठार व्यक्ति न थे । याचा था, वड़ा कुमारती गद्दीका मालिक है, उनके लिये चिंता करनेकी क्या श्रंबश्यकता ? वेचारी राजमाताके श्रांसु निकल श्राये, तोनाखाना श्रीर खच्चरोंकी वातें करते। श्रभी तो कुछ नगदी रुपया था, जिसनें से बंटकर २०-३० हजार भिल गया था, ऋौर किसी तरह काम चल रहा था, किन्तु वह कितने दिनों तक ठहरेगा। एक मृत कुनारकी विधवाकां दो सौ रुपया मासिक मिलता था, वह वंद है। वनियोंका उधार होगया है, श्रब कोई कुछ उधार देनेक लिये तैयार नहीं। बुरी दशा है। राजमाता-के सामने उदाहरण मौजूद है, फिर क्यों न घवराहट हो जब पासके क्षये खतम हा जायेंगे. तो यह स्रालीशान महल ता मही खिलायेगा। भैंने सान्त्वना दी --सरकार पेंशन (६० हजार देगी, यह स्त्रापके लिये त्रापके पुत्रके लिये प्रशास हंगी । हर्दार साहेवने भी ढाएस बंधाया । वेचारी नवशिच्तिता तो नहीं है, जो कायदे कानूनकी वात जाने ग्रीर ग्रापनेहा साचकर धैर्य धरे। लड़कामी ग्रामी १३-४४ राल-का वालक है। स्रीत भगड़ा मोल लेनेका तैयार। राज्य गया किन्तु राजसी रहन-सहन दो मासमें थोंड़ेही पदल सकती है, इसी लिये सर्चका रास्ता वराही। राजमाता जैनं न्यक्तियोंक भाष भरकारका स्रधिक उदारतासे वर्ताव करना चहिये।

त्राज मार्च-क्रान्तिकी बातें कुल श्रधिक सननेको सिर्ला, जिनसे साईसकी बातोकी ही पुष्टि हुई। मेन भी उस समय पत्रोमें पहा था, बुशहरकी प्रजान बिद्रोह कर दिया। राजकी पुलिसने दमन करके दबाना चाहा, किन्दु उसे मुंहकी खानी पड़ी, गोिस्टोन कोई सहायता

नहीं की, और मारी पुलिस, उसके अफ्रमर और बड़े अधिकारी प्रजाके हाथमें बंदी हो गये। टहरीकी प्रजाको भी इसी तरह स्वेच्छाचारी राजाका मान-मर्दन करते पढकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। बुशहरकी खबरमे तो मुक्ते स्त्रीर खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता था। बुशहर रियासतोंक भीतर सबसे पिछड़ा इलाका है। किन्तु बात क्या थी? प्रजाने राजाके विरुद्ध कहीं विद्वाह नहीं किया था। वात यह हुई। करवरी (१६४८) में हिमाचनकी रयासतींके राजा-प्रजा दिल्लीमं जरे। भारत सरकारकी श्रांरसे कहा गया--प्रजा श्रीर राजा दोनांकी मलाई इसीमं है, कि हिमाचलकी दर्जनों रियासतें मिलकर एक प्रांतका रूप ले लं। कितनेंही राजात्र्यांने कुछ इधर-उधर किया निरंकुशताका चसका बहुत बुरा होता है। किन्तु बह यह भी जानतं थे, कि स्रब उनकी पीठपर उनके प्रतिपालक स्रंग्रोज नहीं हैं, पना जराभी ढील पातेही भूखे मेड़ियेकी भाँति उनपर ट्ट पड़ेगी, श्रीर श्रभी जो गुजारेके लिये माटी रकम पेंशनमें मिलनेवाली है, वह भा हवा हां जायेगी, इज्जत सम्मानकी बाततो दूर रही। ऋाखिर ऋछता-पहताकर बहुतोंने भवितव्यताके सामने सिर नवाया । हिमाचल प्रदेश बनना पक्का हा गया । हाँ, विलासपुर जैसे कुछ राजास्रोंको मनमानी तौरसे ऋलग होनेका मौका दिया गया, जोकि सर्वथा ऋनुचित था। हिमाचल एक भौगालिक, संस्कृतिक ऋौर ऋार्थिक एकाई है, प्रजाकी राय बिना जाने सिर्फ राजा ऋोंकी मर्जीपर इस एकाईका भंग करना न वर्तमानके लिये अच्छा है, न भविष्यके लिये। सरदार पटेलने रियासतों क बारेमें जो रख लिया है, उसका में प्रशंसक हूँ। श्रंग्रेजोंकी भारत छोड़ते समय जो चाल थी, उसे उन्होंने ऋसफल करने में बहुत दूर तक सफलता प्राप्त की। किन्तु रियासतों के संघया नये रूपकी स्थापनामें दूरदर्शितासे उतना काम नहीं लिया गया। यहाँ भी श्रंप्रोजों द्वारा बनाये जाते प्रान्तोंके समयके इतिहासकां दुहराया गया है, जिससे हमारे बूढ़े राज-नितिज्ञोका शिरदर्द भले ही कुछ कम हो. किन्त ग्रानेवाली संतानके रास्तेमें कठिनाई उत्पन्न होगी। स्राखिर हिमानल प्रदेश बनाना था, तो सारे स्वाभाविक हिमाचल प्रदेशको उसके भीतर ज्ञाना चाहिए था। रियासतें तो सारी ज्ञानी ही चाहिये, साथही ब्राल्मोड़ा. नैनीताल, गढ़वाल, शिमला तथा कांगड़ेके मारे जिले ब्रीर होशियारपुर-गुरदासपुर जिलोंके पहाड़ी भाग भी इसके ब्रांदर होने चाहिये।

खैर, हम बुशहर क्रांति की बात कर रहे थे। क्रांतिके नेता उस समय दिल्ली में थे, जब कि वहाँ रियासतोंको तोड़कर हिमाचल प्रदेश बनाना पक्का हो रहा था। अप्रव न राजा आयों के स्वेच्छा कारी शासनका स्वाल था, न उससे लोहा लेनका । किंतु प्रजामएडल के कुछ नेता दौड़े-दौड़े रामपुर पहुँचे स्त्रीर महाक्रांति के लिये कटिबद्ध होकर। बुशहरमें प्रजाका राज्य होना चाहिये, प्रजाका मंत्रिमंडल बनना चाहिये - स्मरण राखिये, सारे हिमाचल प्रदेशका नहीं केवल बुशहर का। ऋाखिर टेहरीन जिस तरह सफलता पाई, उसी तरह यहाँ भी हो सकता है । मास्टर अनुलाल स्कूलके अध्यापक है। बुशहर प्रजा मंडलके एक महान नेता हैं। उनके उर्वर मस्तिष्क में ख्याल आया. जरूर ऋपना मंत्रिमंडल कायम करना चाहिये, महामन्त्री वननेका ऐसा श्रवसर फिर कहाँ हाथ श्रायेगा? राजधानी रामपुरमें क्रांतिके लिये सफल ताका मौका न देख वह बीस मील श्रोर श्रागे सराहन पहुँचे । खूब जोशीले भड़कान वाले भाषण हुये - उलट दो राजाकी नौकरशाहीको, बनात्रो स्रपना राज्य। राज्यके स्रधिकारी तो वही पुरानी टकसालके चट्ट-बट्टे थे, जिन्दगीभर मुसाहिबी करके रलते रहे, यदि इससे कोई श्रिधिक बात सीखी,तो यही कि जरा भी विरोधी श्रावाज निकले, तो उसे कुचल दो । उनको क्या पता, कि भारत बदल गया है, शासनका पुराना ढङ्ग सफल नहीं हो सकता। श्रानुलाल को दिलका बुखार निकाल लेने दो, लोगोंको समभात्रो कि राजाका राज्य ऋब नहीं रहा, ऋब है यहाँ हिमाचल प्रदेश वैसे ही जैसे युक्तप्रदेश. बिहार, मध्यप्रदेश। यहाँ भी निर्वाचित मेम्बरोंका मंत्रिमंडल बनकर रहेगा। इतनी मत्थापची

कौन करे, महानता अनुलालको पकड़ने के लिये पुलीसके जवान मैज दिये गये। अनुलाल गिरिफ्तार हुये। उन्हें ले चले रामपुरकी ओर। जनतामें उत्तेजना फैली। गौरा गाँव पहुँचते-पहुँचते तीन चार सौ आदमी जमा हा गये। मास्टरने उन्हें उभारा। जनताने अपने वीरको पुलीसके हाथसे छीन लिया, गिरफ्तार करनेवाले स्वयं गिरफ्तार हो गये। खबर राजधानी में पहुँची। अगल दिन जज माहब, डी० एस० पी०, ए० एस० पी० पुलीस दलके साथ पहुँच गये। लोग अपने नेता को देनको तैयार नहीं हुये, फिर क्या था, चलाओं गोली। गोली चली। कुछ लोग घायल हुये, मरा कोई नहीं। गोली खतम होने पर आई। अधिकारीवर्ग की सही गुम हुई। एक अधिकारीने निकलकर लोगों से वात की और गोली-बंदूक लोगों हाथोम देकर सब वीरों ने आत्मसर्पण किया। अब मास्टर अनुलाल बेताजका राजा था। '

विजेता मास्टर अपने दल बल के साथ पुलीय और अधिकारियों को बंदी बनाये रामपुरकी और चला। प्रजाक राज्य स्थापित हो गया, इसमें किसको सदेह था। कल के शासक आए उनकी पुनीस तो आज बन्दी बनकर चल रही थी। नौ मील के रास्तेम सारा पहाड़ टूट पड़ा। बन्दी रामपुरमें एक सरापमें बन्द किये गये, राजधानी पर बिद्रोहियोंका अधिकार, 'मास्टर अन्लाजकी जे" होने लगी। मास्टरने जनताको शात रखा, न बंदियों पर मार पड़ी न नगर में लूट मार होने पाई, यद्योप उत्तेजित अपन्यस्त जनता के लिये यह बिल कुल स्वामाविक बात थी। शहर के बनिये महाजन उन दिनों घवड़ाहट के मारे प्राण्य दिये देते थे। मास्टर अन्लाल को यदि बिद्रोह का दोषी टहराया जाता है, तो उन्हें इस सुरक्षाका अय भी देना चाहिये। किन्तु पुरानी नौकरशाही अपने पुराने मानसिक रोगसे मुक्क केसे हो सकती है?

रामपुर पर क्रांतिकारियोंके ऋधिकार, पुलिस ऋौर ऋक्सरोंके बंदी होनेकी खबर सरकारके पास शिमला पहुँची। मुख्य-प्रबंधाधिकारी मदीर बलदेवसिंह पजाबी हथियारबद पुलिसक नाथ रामपुरकी स्नार चले । रामपुर पहुँचनेने पहिलोही प्रजामंडलके समापति पंडित मत्य-देवजी सर्दारमें मिले । उन्हें लौट जाने के लिये कहा, नहीं तो जनता किसीको जीता न छोड़ेगी। लेकिन पुलियदल कहाँ रुकनेवाला था ? क्या बुशहरको भारतसबसे स्वतंत्र होने दिया जाता ? जनताने किसी-को नहीं मारा, पुलिसको भी गोजी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, यद्यपि मास्टरके आदभी इसे नहीं मानते। वह तो कहते हैं, पुलिसने कई स्रादिमयांको मारकर सतलजमें डाल दिया, उसने एक बिछ्याका मा मार दिया । तटस्थ श्रादमियोका कहना है, कोई श्रादमी-बादमी नहीं मारा गया, बिछ या दल्ला-गुल्लामें पत्थरके गिरनेसे मर गई। पाकि-स्तानकी पुलिस तो ब्राई नहीं, फिर विश्वा मारनेपर कौन विश्वास करता। तां भी इस वातका विचार काकी किया गया। मास्टर श्रापुक वरी बंधनमुक्त हुये, श्रीर कलके विजेता बंदाखानेमं डाल दिये गये । भास्टर स्त्रनूलाल बुशाहरके महामंत्री नहीं हो सके । वह पाँच दिनांके लिये इतिहासमें बुशहरके राजा, श्रंतिम राजा हो सकते थे। लेकिन उनके मस्तिष्ककी उर्वरता नहाँ खता होगई यी, स्राधवा श्रव्यायी वहाँ तक न जाते। विदोहके ऋपराधमें मात सालकी मजा उन्हें हुरें, किन्तु पीछे छोड़ दिये गये। मास्टरने जनतांकी सेवाकी थी। तभा ता पहाड़की सबसे पदर्शालत कोली जातिभी उनके पत्तमें उठ लड़ी हुई। राजपून कहलानेवाले वड़ी जातिवालोने श्रपने जातभाईको छुाने की हिम्मत नहीं की। पुलियका काम नमात हा गया था, किन्तु पुराने शासनशास्त्रमें यह पाठ कहाँ पढ़ाया गया था। पुलिसको जगह-जगह स्त्रनेत फैलानेके लिये छोड़ दिया गया। लागोंपर स्रात्या-चार हुये, खातकर क्रोलियों पर बहुत लुल्म हुये --मेड्बकरियोंक चटकर जानेका ही नहीं स्त्रियोंपर यलात्कार करनेका भी दांपारीय किया जाता है।

इसतरह बुशहरकी 'काति'' दबा दी गई, स्त्रीर "प्रतिकांति"

का पल्ला भारी रहा । यदि क्रांति सफल होती, तां कौन जानता है, तिब्बतके सीमांतपर भारतसंघसे वाहर यह दूसरा राष्ट्र खड़ा होकर राष्ट्रसंघनी सदस्यताका उमींदवार न होता ! त्राखिर रियासतां के मिटकर भारत-संघका एक प्रदेश बन जानेपर इस "कान्ति" श्रौर विद्रोहकी श्रवश्यकता क्या थी ? श्रलग राज्यका मंत्री श्रौर महामंत्री बननेकेलिये बुशहर में ही यह पाप नहीं किया गया हैं। टेहरीके मंत्रिगण भी श्राज इस बातका श्राग्रह कर रहे हैं, कि उन्हें स्वतंत्र टेहरीका स्वतंत्र शासक रहने दिया जाये। किसी बड़े सूबेमें नाथा गया, तो मंत्री-महामंत्री क्या सभासचिव बननेकी भी सम्भावना तो नहीं रह जाती।

## 8

## किन्नर देश की स्रोर

१७ मईको रामपुर श्रीर श्रपने सहृदय मेज़बान से विदाई लेली।
यद्यपि मेरे पास एक ही खञ्चरका सामान था, किन्तु पहाड़ में
श्रकेला खञ्चर ते जाया नहीं जा सकता, इसलिये सामान के लिये
दो खञ्चर श्रीर सवारीके लिये एक घोड़ेका प्रवन्ध किया गया था।
यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं, कि ठाणादारसे ही में सरकारी
खञ्चरों श्रीर घोड़ोंका व्यवहार कर रहा था। भाड़ेके भी इधर
खञ्चर चला करते हैं, किन्तु उनका मिलना कोई निश्चित नही रहता।
वैसे सरकारी खञ्चर पर जितना खर्च श्राता है, उससे श्रिष्ठिक भाड़े
के खच्चरों पर नहीं श्राता। मैंने शामको ही कह दिया था, कि हमें
बड़े सवेरे चलना है। सवेरे समय से थोड़ी पेर बाद खचर रवाना
हो सके। सर्दारसाहबसे श्रीर विद्याधरजीसे विदाई ली। थोड़ा श्रागे
चलकर घोड़ेपर सवार हुआ। थोड़ा ही श्रागे गये होंगे. कि घोडा कुछ,

रकने ऋौर टमकने लगा। समभा — शुरू है, ऋागे ठीक हो जायगा। त्रौर दूर चले, किन्तु वही रफ्तार । साथ चलने वाले लड़केसे पूछा - -घोड़ेकी पीठ तो कटी नहीं है ? लड़केने पहिले इधर उधर करना चाहा, किन्तु जोर देने पर बोला -- हाँ, पीठ कटी है । स्त्राखिर रियासती नौकर ठहरे कि । मेरं एक मित्रकी सगी बहिन एक रियासत की विधवारानी थीं। छोटे भाईके स्थाने पर स्थावभगत क्यों न होती? चलते समय वहिन रानीने भाईको मिठाई स्त्रीर दूसरी चीज़ों के साथ एक ग्रच्छा साफा भी दिया। भला नौकर-चाकरोंके रहते रानीसाहब के भाई अपने हाथसे उन चीजोंको कैसे उठाकर ले जाते। बाहर श्राकर जब गाड़ीमें भेंट रखी गई. तो साफा नदारद। विदा होकर चले श्राये भाई क्या फिर लौटकर साफेके उड़नेकी बात कहने जायेंगे-राज्यके नौकरोंको यह बात भली भाँति थी है । ऋौर राज्यक श्रातिथियों को ऐसा अनुभव श्रक्पर प्राप्त होता है। गैर मुक्ते तो घोड़ा भेंटमें मिला नहीं था. ऋौरन ऋस्तबल के खासादारको इससे विशेष लाभ हुआ हांगा। शायद अच्छा घोड़ा पानके लिये भी अस्तवलके बड़े साईसको पहिलोसे बखशीश देनी चाहिये थी, जिससे मैं अपनिभन्न था। कटी पीठके घोड़े पर मैं चार दिन पहाड़ोंको पार करते चिनी कैसे पहुँच सकता था ? पहुँच सकता, तो भी मेरे पास वह दिल न था। मैंने घोड़ेको लड़केके हवाले करके कहा - इसे तुरन्त ग्रस्तवल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बंदलके ले आया; में गौरामें प्रतीक्षा करूँगा। वह "हाँ" करके लौट गया। मैंने विश्वास किया, कि घोड़ा अवश्य गौरा आ जायेगा । थोड़ा स्त्रागे एक कनौरा पुरुष मिला । मैंने सोचा शायद लडका डरके मारे श्रस्तवलवालोंसे बात न करे, इसलिये मैंने इस पुरुषसे खास सेकटरी वाबू प्यारेलालजीके पास संदेश भेजा।

नौ मील कोई बात नहीं। यद्यपि में इधर शरीरसे निर्वल था, स्त्रौर स्त्रभी पहाड़की चढ़ाई उतराईका स्त्रभ्यास्त भी न हो पाया था, तो भी घोड़ा स्त्रानेके भरोसे बड़ी निश्चिन्तता से स्त्रागे चला। तीन साढ़े तीन घंटेमं गौरा डाकबंगलेमं पहुँच गया। गौरा रामपुरसे ढाई हजार फीट से ऋषिक ऋर्थात् समुद्रतलसे ६ १ १८ फीट ऊँचा है, इसलिये रास्तेमं चढ़ाई भी पड़ी। मुफे दोपहरकां वहाँ मेरा विश्राम करना था। दा तीन घंटेमं घोड़ेके भी ऋाजानेकी पूरी उमीद थी। किन्तु वहाँ घोड़ा कहाँ ऋानेवाला था। ऋगां चिनी तक खचरके नाथ जाने के लिये दौलतराम ऋा पहुँचे। घोड़ेके बारेमं पूळुने पर बतलाया—हाँ नह सही सलामत ऋस्तवलमें पहुँच गया। भुंभक्तानेसे क्या लाभ, ऋाखिर यह तां रियास्ती ऋातिथ्यका एक ऋभिन्न ऋंग है। तीन घंटेकी प्रताक्षा कार्फा थी। ऋगां ऋभी १२ मील चलना था, ऋौर रास्ता ऋौर भी कड़ी चढ़ाई-उतराईका। गौरामें घोड़ेकी ऋाशा नहीं थी। यहां गौरा था, जहाँके कोलियोंने मास्टर ऋन्लालका छुड़ा लिया था, ऋौर यहां डाक्बंगला था, जिसमें राजका पुलिस ऋौर ऋषिकारियोंने शर्ग ली थी, गोली चलाई थी, और ऋंतमें ऋात्मसमर्पण किया था।

१० मीलके रास्तेम उतराई या समतल पथपर तो कुछ नहीं मालूम हुआ, हिम्मत भी करनेकी जरूरत नहीं पड़ी, किन्तु श्रंतिम चार मील कड़ी चढ़ाईके थे। धूप भी तेज़ थी, ऊपरसे डायाबेटिम बाले आदमीका तालू वेसे ही सदा मूखा रहता है। मन पूछिये दन अन्तिम चार मीनोंने मेरी क्या गत बना दी। वस यही समिनिये 'केनापि देवेन टिदिस्थितेन । थानुयुक्तं स्मिन्ये करणीत' वाला हालत थी। किट अम्हा था, किन्तु हिम्मत होड़नेका व तंन था, जानता ही था, विना सराहा पहुँचे शरण नहीं। रास्तेन अहरी नारियाँ डाँगेपरके विकी मेलेसे खूब वनी उनी लोट रही थी। कोई गीत भी गा रही थी, किन्तु यहाँ देखने जुननके लये दिल कहाँ था? आगो तो चल रहा था, किन्तु हर पाव वटे पर जान पड़ता था। पैरोमें नई पनेरी बाँधो जा रही है। क्या दिल माननेकेलये तैयार था, कि आजे ७६वें मीलपर (शिमलासे) पहुँचेगे। लेकिन आखिर २१ मीलकी यात्रा करके सूर्य स्तिक समय उत्ताहनके डाक वंगलेवर पहुँच गये।

बंगला बंद था। कोई मेला हो स्रौर पहाड़ी जवान वहाँसे **त्र्रा**नुपस्थित हो, यह क्या कोई होनी बात हे ? मालून हुन्ना चौकीदार साहेव वहाँ गये हुये हैं, ऋाज रातको शायद हो लौटें। मेला तो होता है किसी बड़ शांक्रशाली देवताका ही। किन्तु उसमें डटकर शराब पीना. नाचना-माना वबसे आवश्यक चीज है। आस-पासकी सारी तरुग्-सौंदर्य-गशि जहाँ राशिभृत होती है. फिर "वहाँ नहीं यहीं बैकुंटा" माननेपाले क्यों वहाँसे पिछड़ेंगे। खैर, मंगी ऋर्थात कोली बूढ़ा कुछ बीना था, इसलिये वह मेला न जा सका था, नही तो उर थरावटमें राज हजार फोटकी रातको बाहर घासपर बैठना बहुत प्रिय नहीं लापता । तृहेने कहीसे कुर्सी पैदा की । पूछताछ करनेपर मेट (चार्क) रेपाय चामी निकल ब्राई। श्रव चाहे चौकीदार रातमर मेला करता रहे, इन पर्वाह नहीं थी । कुछ देर बाद दौलनराम भा खबरोको हाँ 4 आ पहुँचे, किन्तु उनकी मनहूल सूरत देखकर हमारी श्रवस्था वेहतर नहीं हा सकती थी। जान पड़ता था, वह हमसे भा श्रिधिक थके साँदे । उन्होंने जो भो खचरोक लिये दाने-चारकी फर्माइश की, देकर विंड छुड़ाया आर प्रति-खचर प्रति-दिन दस रुपयेसे क्या कम खर्च था।

दांपहरको श्रास्त्र भर पिया था, इसिलिये भूख ता लगनीही ठहरी, किन्तु न समयतो थांड़ा लेट जानेका ख्याल था। नेशी ठाकरसेनका पत्र गहाँ के मांडल स्कूलके मास्टर साहेबका मिल गया था और भास्टर सोहनलाल पता लगतेही आये नसराहन बस्ती कुछ फर्लाङ्ग ऊपर है। हमता दौलतरामकी रभोई में शामिल होना चाहते थे, किन्तु मास्टरजीने घरसे भोजन और ूथ लानेका आग्रह किया। एवमस्तु! किन्तु हमें सबसे आधिक चिन्ता थी कलकी, यात्राकी आगले दिन पदल चलनेकी शास्त्र नहीं थी। मास्टरसाहबने जितनी जल्दी घोड़ा मिल जानेकी बाव की, उसपर मेरा विश्वास नहीं हुआ — पहाड़ी लोग ना करना जानते नहीं, किन्तु हर 'हाँ' को पूरा करना उनकी शिक्तक

वाहर है। फिर पूछनेपर मास्टर सोहनलालने कहा— घोड़ा हमारे परिचित बिनयेका है। मुक्ते २२ साल पहिले नौलाके बिनयेके साथका अनुभव याद श्रा गया, कहीं यहाँ भी वैसा ही न हो। दिल पत्थर करके सोचा— खैर, यहाँ सिरपर छत तो है, साफ सुथरा पी० डिव्स्यू० डि॰ का बंगला, पलंग, मेज, कुरसी मौजूद है। सराहनमें दूध, मोजन मिल जायेगा ही, हाँ बैठे खचरोंकांभी श्रादमीके साथ बीस-वाईस रुपये रोज खिलाने पड़े गे। किन्तु मैं श्राजकलके रुपयोंको खच करते समय पहिले चारसे भाग दे दिया करता हूँ, श्राखिर १६३६ में चार श्रानेकी चीज़का ही मूल्य तो श्राजकल एक रुपया है। खाना लाकर श्रानेपर मास्टरजीने कहा — बिनया घोड़ा दे देगा। क्यों नहीं दे देता, शायद उसका लड़का स्कूलमें मास्टर जीके पास पढ़ता हो। श्रीर मास्टर जीके पास पढ़ता हो। श्रीर मास्टर जीके पास पढ़ता हो। श्रीर मास्टर जीके पास नेगी ठाकरसनकी महापंडितके बारमें जबर्दस्त चिट्टी श्राई थी। मास्टरजीने कहा—घोड़ेका किराया नचारतक श्रर्थात् २३ मीलके लिये २० रुपया माँगता है। बीस यानी ५ रुपये, कोई पर्वा नहीं, मैंने घोड़ेको टीक कर देनेके लिए कहा।

सराहन ऐसा महत्वहीन स्थान नहीं है, कि रातभर डाकवंगले में रहकर उससे छुटी ले ली जाये, लेकिन मुफे फिर इसी रास्ते लौटना था। सराहनका सत्युगका इतिहास भी द्वंडनेपर मिल सकता है। द्वापरके ऋंतमें जब श्रीकृष्णचंद्र श्रानंदकंद द्वारिकामें वास कर रहे थे, तो इसका नाम शोणितपुर था। यही प्रचंड-भुजदंड वाणासुरकी राजधानी थी। यहीं उसकी कन्या उषाने चित्रलेखाके खींचे चित्रोंसे ऋगने स्वप्नामिलिषत प्रियतम प्रयुक्तको पकड़ मंगवाया था। उसी प्रयुक्तकी ऋविच्छिल परपरा पिछले महाराजा पदमसिंह ऋौर उनके वर्तमान चिरंजीवी बीरभद्रसिंहतक चली ऋाई है। इससे बढ़कर ऋौर क्या प्राचीन नाम शोणितपुर ऋौर वर्तमान नाम सराहनके महत्त्वके वरिमें कहा जा सकता है १ ऋौर प्रमाण चाहिये, तो वह स्वयं सराहन नाममें दिया है, जो शोणितपुरसे ही विगड़ कर बना है। किस भाषातत्व या



पक विन्नर गह, ह. चिनी गांव ( पृष्ट ६६ ) १० ११. चिनी देदतावी प्रताक्षा १२. वैद्यान त्रोर तांन भित्तुिण्यां १३. चिनी पाठशाला रे लड़के







१५ ब्रह्मचारी चै न्य ( पृष्ट ६१ )

ज्या हरण के अनुसार, यह यहाँ के पंडित प्रवर मूख जपाटा नंदम पूछ लीजिये, जो यहाँ से था ड़ा ही नीचे के रावी गाँव में सतयुगकी पोधी लेकर वैठे हुये हैं। इस पोधी को न इनकी हजार पीढ़ी पढ़ सकीं ख्रोर न वह खुद। बल्कि वह पोधी तहपर तह कपड़ों में लिपटी सारे कलियग भी न खुली ख्रोर यदि रामजीकी इच्छा होगी, तो ख्राग वाग लगनेपर कोयला चनकर ही खुलेगी।

सराहन रामपुरसे पहिले काफी समयत ह बुशहरका राजधाना रहा, जो पीछे गर्मियों भरके लिये ही श्रीचरणोंसे पवित्र होता रहा। यही मैने १६२६ में महाराजा पदमसिंहके दर्शन किये थे। उस समय रागपरसे यहाँतक टेलीफोन भी था। ऋव तो टेलीफोन खतम हा चुका है, रास्तेके खंभे भी बहतसे लेट गये है, २१ मील लंबा तार मुक्तन तुट रहा है। अधिकारियांको पता नहीं है, कि जल्दो ही उन्हें नचार-नक टेलीफोन नहीं तार पहुँचाना होगा, यदि हिमाचल सरकारके स्वम ''मतलज उपत्यका फलोंकी,खान''को जाग्रतनं परिसात करना है। राजा श्रीर उनकी ग्रीष्मको राजधानी न सही, सराहन श्रव्छा बड़ा गाँव है. त्रोर यहीं सारे बुशहरकी ऋषीश्वरी भीमाकाली ऋापरूप निवास करती हैं। मुभे इन बुशहरियांपर मांभालाहट स्राती है। हमारे देखते देखते गढवाली आधे दर्जन नकली काशी, नकलो प्रयाग यहाँतक कि नकली बद्रीनारायण भी बनवाकर मालामाल हो गये -- ''नकली बद्री-नारायण" यह मैं गंगांतरीके पंडोंके गुरु वैदिकजीकी बात मानकैर कहता हैं. जिनका कहना था कि ग्रमली या ग्रादि बदरी भाट देशमें थोलिङ्क मठमें हैं, जिन्हें लामा लोग पूजते हैं। भीमाकालीके श्रादा भगवती होनेमें संदेह नहीं। कहते ६ उनके खजानेमें राजा रामचंद्रजोके रुपये-पैसे रक्खे हुये हैं, फिर तो त्रेतातकके लिए बात पक्की ठहरा। माईके दर्शनका लालसा.तो है लौटते समय, लेकिन मुश्किल है कि माईका द्वार मेरे जैमे बज नारितक तो क्या बुशहर राज्यके बाहर पैदा हुये निपट आस्तिकके लिए भी बंद है। गैर, श्रीर नहीं लौटने समय चौखटका तो दशान हां

जायेगा त्रीर त्रागस्त के सूर्यनारायणने कृपा की, तो माईके मंदिरके चित्रका दर्शन त्रार्यावर्तके पण्यवान् प्राणियोंको भी न्हो जायेगा। खजानेके रामचंद्री रुपयोंके दर्शनकी लालसा तो किसीकी भी पूरी न होगी, क्योंकि त्रान्शाही प्रचारके त्रानुसार माईके खजानेको तोड़कर सर्दार उसे न जाने कहाँ उटा ले गया।

## $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

मिति १८ मई दिन मंगल ईसवी साके १९४८ का ब्राह्ममुहूर्त स्त्राया। मास्टरं सोहनलाल कुछ प्रातराश लेकर पहुँचे, श्रीर इस संदेशके भी साथ, कि घोड़ा आ रहा है, आज ही उसे नचारसे लौटा दीजियेगा। २३ मील पहाड़ी यात्रा थी, किन्तु कल तो मरमरकर में पैदलही २१ मील चला स्त्राया था। मास्टर साहवके वर्णनसे बनियेका घोड़ा राजा भोजके कलवाले कठघोड़ेसे कम तेज न था। जलपान किया,-दौलतरामकौ तार्काद करके सबेरे ही रवाना कर दिया, शाम हीको उन्हें दिनकी रीटी गाँठ बांध लेनेकेलिये कह दिया था। अपनी रोटी तां आरामसे मिल रही थी. चाहे च्राटा सेर सवा सेरका ही हो, किन्तु रास्तेमें कनकको पानीके बिना भुलसते देखकर चित्त खिन्न होताथा। मेघ देवता प्रसन्न नहीं थे श्रीर सतलज माई – नहीं वावा सतलज, क्योंकि यहाँ वालांने सतलजका नाम समंदर रख छोड़ा है- मुफ्त ही इतनी बड़ी जलराशि बहाये लिये जा रही 'हैं। सूर्यनारायण उग ऋाये, ऋासमानमें बादलकी कही एक फुटकी भी न थी। थोड़ी देरमें घोड़ा भी ह्या पहुँचा। कादंबरीमें वर्णित इंद्रायुधसे डील-डौलमें क्या कम था १ हाँ, पहाड़ी टाँघनोंमे त्र्रथीत् उसकी श्रपनी जातिमं वह सबसे वड़ा घोड़ा था। कहते थे. उसे कोई सौदागर यारकंदसे बेचनेकेलिये लाया, राजा पदमिंहने श्रपनेलिये खरीदा था, जो पीछेकी राजविराजीसे होते श्रव वाणासुंरकी राजधानीके वनियेके हाथमें पड़ा, ऋौर शायद कुछ समय बाद उसके भाग्यमें लदनी बदी है। मुभे उसके भाग्यपर

स्रप्रसोस हुस्रा। क्या जाने यारकंदमें स्राये चंगेजखाँके श्यामकर्ण घोड़ेका वह वंशज हो स्रौर उसकी यह भवितब्यता!

यह कहना शायद भूल गया, कि चौकीदार साहेब रातको ही सही-सलामत पहुँच गये थे। चलते समय डाकबँगलेका रजिस्टर मँगाया। देखा वह • पी० डब्लू० डी०का है। ऋपने राम २२ वर्ष पहिलेकी स्मृतिपर समभते थे, तिब्बत-हिंदुस्तान-सङ्कपरके मारे बँगले वहाँके जंगलोंकी तरह पंजावके जंगल विभागके हैं, श्रीर इसी विश्वासपर पंजावके चीफ़कंजर्वेटर सहिवसे ऋाजापत्र भी लाये थे। रजिस्टरमें पूछा गया था-- ऋाजा-पत्र ? पंजाब सरकारके एक विभागका स्त्राज्ञापत्र तो था, किन्तु चाहिये प्रधान इंजीनियरका। जिस चौकीदारपर हम ऋाते द्वमय इतना बौखलाये थे, वह ऋाजापत्र दिखलानेकेलिये कह सकता था, स्त्रीर न देनेपर स्त्रर्धचंद्र दे सकता था। किन्त सीमाग्यसे सरकारी कायदे-कानून जैसे निष्दर हाते हैं. वैसे उसके यह साधारण सेवक नहीं हैं। समभूमें नहीं स्राता, दस-पाँच दिन छोड़कर इन बहुधन संपादित बँगलांको सालभर बंद रखनेसे सरकारने क्या लाभ समभा है ? सरकारी अप्रसरोंको पहिले स्थान मिले ठीकं, आजापत्र पानेवालोंको भी पहिले स्थान दिया जाये; किन्तु खाली बँगलेको साधारण यात्रीकेलिये क्यां नहीं खोल दिया जाये? मैं डाकबॅगलोंको धर्मशाला बनानेकी सिफारिश नहीं करता, बाल्क मै तां कहूँगा, एक रूपया प्रतिदिन शुल्क बहुत कम है, उसे कमसे कम दो नहीं तो तीन कर देना चाहिये। बँगले स्त्रीर उसके स्रसबाब इतने ऋच्छे हैं, कि ऋादमीको तीन रुपया रीज देनेमें भी उज्रानहीं होना चाहिये। बस उक्त शुल्कके साथ खाली बँगलेका दर्वाजा सबकेलिये खोल देना चाहिये। भला सोचनेकी बात है, यदि किन्नर-की रम्य पर्वतस्थलीमें खाने-रहनेका ऋच्छा प्रवन्ध हां, हजारोंकी संख्यामें यात्री मैदानसे यहाँ विचरनेकेलिये आयें, तो इसमें यहाँ के निवासियोंको लाभ है या नहीं ? इंगलैंड, स्विटजरलैंड श्रीर दसरे

पश्चिमी देश करोड़ों रुपया विज्ञापनमें खर्चकर सैलानियोंको ऋपने यहाँ श्चाहर जेव खाली करनेका निमंत्रण देते हैं, श्रीर यहाँ है एक सरकार, जो त्यानेवालेको भी दुनकारती है। खैर, हिमाचल सरकारकी भूमिमें दालभातमें मूसलचंद पंजाब सरकारका यह पी० डब्लू० डी० पुराने श्रंग्रेज प्रभुत्रांके चरण-चिह्नपर चल रहा था। त्र्रव त्रपना जंगल, श्रपनी संइक, श्रपना बँगला हिमाचल सरकारके हाथमें श्रायेगा, फिर उमे चाहिये कि यात्रियांको आनेकेलिये अधिकमे अधिक सभीता दे। में तायह भी आशा करता हूं, कि आशो चलकर हु बँगले के माथ रमोइया. चाय-टोस्ट ऋौर भोजनका भी प्रबंध हो ऋौर सौभाग्यसे इस भूमिकां यदि ''सूखां'' न बनना पड़े, ता किन्नर देशकी स्वयंप्रयूता उदु वरवर्णा द्राक्षी मदिरा भी ऋतिथियोंकेलिये सुलभ होगी । उद्बंबरवर्णा मुराका नाम शास्त्रोंमें पढकर मुफे उसके प्रति बहुत सम्मान हुआ था, ऋौर शराब गुल गू" ऋौर "ब्लडरेड वाइन"की सुंदर ध्वनियोंसे वह ऋौर वढ़ाथा। किन्नरमें श्राकर पता लगा, कि वहाँ श्वेत द्राची मदिराके सामने रक्ताभाको घटिया समभते हैं। किसीभी काँले ऋंगूरके रसका कुछ समय खास तौरसे रख छोड़नेपर वह उदु वरवणा सुरामें परिणत हो जाता है, किन्तु महाश्वेता सुरा भापसे चुवानेपर बनती है, अतएव उसका दाम भी अधिक, मान भी श्रिधिक है। किन्नर-देशने इधर कुछ मालोंमें द्राक्षी मदिरा बनानेमें ऋधिक प्रगति की हैं, वैसे द्राक्षा (ऋगूर) ऋौर मदिरा किन्नरकेलिये नई चीन नहीं है। पिछली मदीमें पोस्राडी (चिनीके पार)के जागी(दारने ऋफसोस प्रकट किया था ''किन्नर लोग द्राक्षाके बागकी स्रोरसे उदासीन हो रहे हैं, यहाँ बहुत तरहके स्त्रंगूर थे, किन्तु श्चाब पोश्चाडीमें सिर्फ श्चठारह जातिके रह गये हैं।" नेगी सन्तोखदास (रोगी)ने यह कथा कहते हुये बतलाया, श्रव पोत्राडीमें एक लता भी द्राक्षाका नहीं है।

किन्नरके मानसनवाह्य इलाकेमें फलांके साथ द्राक्षाने काफी

प्रगति की ऋौर उसमें मदिराका मुक्त मागे बड़ा महायक हुआ है। पिछली बार १६२६में जब मैं किन्नरसे गुजरा था, उस समय महाराजा पदमसिंहने ऋपने राज्यमें मदिश वन्द कर दो थी ( शायद पीना नहीं बनाना बन्दकर दिया था, जिसमें लोग सरकारी दुकानोंसे खरीद कर पीयें); लेकिन कायदा चलने नहीं पाया। लोग चुपचाप बनाकर पीते, स्रौरं राजकों स्रंगूटा दिखला देते। पीछे युवराजके मंडन-महोत्सवमें राजाने मदिराके प्रतिरोधको बन्द कर दिया। बतलानेवालोंने गंभीरताके साथ कहा - यहाँ के देवतास्रोंने भी बहुत जोर लगाया, स्त्रौर राजासे कहा ''मदिरा विना हमारा काम नहीं चलता।" उधर राजा करीव करीव ग्रापने परिवारका संहार करा चुका था। श्रीर कितने दिनोंतक इटा रहता ? फिर जिस तरह भगवान् ईसा मसीहके नायत्र रोमके पापा. एकलिंगके नायब उदयपुरके राजा, उसी तरह तो भीमाकालीके नायव थे बुशहरके राजा। श्रीर भीमाकाली कमसे-कम द्वायरसे कनौरके शिवू (लाल शराब)की स्रादी थी, रोगीसे शिवू लानेकेलिये एक परिवारको स्रव भी जागीर मिली हुई है।

पाठकोंको मालूम हो, कि यदि मार्गका अच्छा प्रवन्ध और खाने-रहनेके अच्छे स्थान वन जायें, ता भाग्यवानोंको यहाँ 'शिवू" उदुंवर-वर्णा किन्नरी सुरा सुलभ रहेगी। सिर्फ खय्यामोंकी आवश्यकता है, साकी हजारों सुराहा लिये यहां तैयार मिलेंगे। शम्पेन और वराँडीको मात करनेवाली किन्नरी-सुरा यहाँ 'मौजूद है। मैं उसके घरमें पहुँच गया हूँ, किन्तु अभाग्यकेलिये क्या किया जाये, पानीमें "मीन प्यासी" कहना चाहिये। इस जन्ममें तो ब्रह्माने सुरा चखना नहीं लिखा, और अगले जन्मपर विश्वास नहीं। में न सही दूसरोंका ही रास्ता साफ हो। मैं चाहता हूँ, हिमाचल सरकारका संकल्प पूरा हो, नचारतक मोटर-सङ्क वन जाये, और मेरा भी स्वप्न पूरा हो, पचीस मीलकी रोपवे (तारगाडी) चिनीतक लग जाये। फिर क्या जलरत होगी बाहर करोड़ों रुपया मेजकर ऋंगूरी शराब मगानेकी, जबिक किन्नरी सुरा सारे भारतकेलिये सुलभ हो । यह तो मुक्ते विस्वास है, कि चाहे सारा भारत "सूखा" बन जाये, किन्तु किन्नरके देवता क्रोंसे उत्प्रीरत यहाँके मनुष्य किन्नर-देशको उसी तरह सूखा नहीं होने देंगे, जिस तरह उन्होंने पदमिसहेके कानूनको ताकपर रखंकर किया ।

हाँ, तो हमें क्रागे चलना था, क्रीर इन्द्रायुर्धभी क्राकर तैयार था, इसलिये पाठकोंको भी प्रतीक्षा कराना ऋच्छा नहीं। इन्द्रायुधकी प्रशंना मैंने या मास्टर सोहनलालने गलत नहीं की । वह वस्तत: .सुन्दर, स्वस्थ स्त्रीर वड़े कदका घोडा था। घोड़ेपर स्त्रच्छी चमड़ेकी काठी लगी हुई थी। वैमे घोड़ेसे में उतना डरता नहीं, किन्तु पहाड़ी .सड़कपर ऋड़ियल घोड़ेसे पाला पड़ना ऋच्छा नहीं है। मैंने थोड़ी देर चढ़नेके बाद समभ लिया, कि इन्द्रायुध लगाम क्या हल्की छड़ी-को भी बर्दाश्त कर लेता है, तीरकी तरह तेज़ तो नहीं किन्तु बहुत सुस्त भी नहीं चलता। घोटेके साथ माईम भी था, जिसका इस बातपर बहुत जोर था, कि वह बनियेका नहीं राजाका माईम है, किसी कामकेलिये सराहन आया था, बनियेने हाथपैर जोड़ा, इसलिये साथ चल रहा है। वह समभता होगा, उड़ते पंछीको यहाँकी बात क्या मालूम ? मैं जानता था, राजके विराज होनेपर न जाने कितने घोड़ श्रीर साईन ही वेमालिकके नहीं हुये हैं, बह्क भीमाकालीके प्रतापसे जीनेवाले सारे रावी गाँवके ब्राह्मणोंमें भी कुहराम मचा हुआ है, मरकारने देवीके अस्ती हजारके खर्चको घटाकर पन्द्रह हजारसे कम कर दिया है। ब्राह्मण-देवता जरूर घरपर निराहार पुरश्चरण करते होगे, उनकेलिये इससे ऋच्छा तो फिरंगियांका राज्य था। ऋच्छा देवतास्त्रो ! कोई पर्वा नहीं, तुम्हारे पास कपड़ेमें लिपटी वह सतयगकी पांथी है, सुनते हैं, उसमें सोना नहीं पारस बनाने की विधि लिखी है।

सराहन पहाड़पर ढलवाँ बसा हुआ है और काफी नीचेतक। यह राजधानीके लायक स्थान है, लेकिन राजा केहरसिंहको न जाने किमने भाँग खिला दी, जा राजधानी रामपुर ले गये। मराहनक बार-में ब्रौर फिर कभी। देख दो मील चलनेपर एक पर्वत वाही—जिसे यहाँ-बाले धार कहते हैं — के पीछे पहुँचते ही सराहन ब्रांखिसे ब्रोभल हो गया, लेकिन ब्रभी हम किन्नर देशमें नहीं पहुँचे। ब्रभी तीन-एक मील ब्रौर चलना पड़ा, मन्योटीकी धार (पर्वत-वाही) ब्राई, ब्रौर यहाँसे हम ब्रमली किन्नर-देशमें प्रविष्ट हुये। स्त्रियाँ ऊल्ण मारी पहने थीं। हाँ, ऊर्ण सारीको जनी साड़ी न मान लीजिये, यह काफी लम्बा चौड़ा पतला कम्बल होता है, जिसे स्त्रियाँ दाहिना कंघा खोले काँटेसे इस प्रकार पहिनती हैं, कि शिरकों लोड़कर सारा शरीर ढेंक जाता है। यहाँसे नीचेके लोगोंको किन्नर लोग कांची कहते हैं। कोच्या स्त्रियाँ शिर-पर हमाल बाँधती हैं, किन्तु किन्नरियाँ ब्रपने पुरुगोंकी भाँति टोपी लगाती हैं, जिसके तीन भागमें उठे कनपटे जाड़ोमें नीचे गिरकर कन-टोपका काम देते हैं।

रास्ता तिब्बत-हिंदुस्तान-सङ्कका था, किन्तु सङ्क कैनी थी, इसे इसीसे समफ लीजिये, कि मैंने यहाँ चलकर ते कर लिया, कि यिं चिनीको अपना गर्भियोंका देडकार्यर बनाना है, तो प्रतिवर्ष नीचे जानेका ख्याल छोड़ना होगा। रास्ता बहुत परिश्रमसे बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किन्तु वह कितनी ही जगहोंपर कटिन था। यहाँ पहाड़ अधिक वृक्षसंकुल थे। पहिलेकी स्मृतिने घोखा देकर समफा रखा था, कि इस मोंड्से कनम् तक आदमी लगानार "देवदार जूड़ो छाँह" में ही जा सकता है, किन्तु यह धारणा बहुत निराधार थी। कहीं कहीं देवदार भी थे, मगर सभी जगह नहीं। चौराके डाकबंगलेसे हमें कुछ लेना देना न था, साईसके साथ हम आगो बढ़ते गये। वतलाया गया था, शोलडिङ खडुके पार रास्ता बहुत बुरी तरहसे टूटा हुआ है। मैंने समफा था, शायद वहाँ मुफे और घोड़े दोनों को टाँगकर पार करना होगा। रास्ता टूटा जरूर था, किन्तु लोगोंन खेतसे अस्थायी मार्ग बना दिया था। हम आमानीमे द्कान और

सरायके पास पहुँच गये। सरायके धुपहले ऋौर शायद खटमल-पिस्मुऋोंसे भरे बराँडेको न पसन्द कर मेंने दुकानकी छाँह पसन्द की।

खचर स्त्रीर दौलतराम न जाने कितने पीछे छुटे थे, इसलिए उनके त्रा जानेपर ही त्रागे चलना था। बनिया बीमार था। दुकानमें काफी त्रालू पड़े थे त्रीर गुड़की भेलियोंपर मक्खियाँ भिनभिना रहीं थीं। मेरे खाने खरीदनेकी वहाँ कोई चीज न थी। पासके कटे खेतमें ग्रपनी अवटी डाले ग्यगर-खम्पा पड़े थे। खम् पूर्वी तिब्बतमें चीनके सीमापर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजोंमें कुंछ किसी समय खम्बे खाना-बदोशी करने इधर आये हों. किन्त अब यह न भाषा ही में खमके हैं न वेपभूषा हीमें । शायद इसीलिसे इन्हें सिर्फ खम्पा (खम्बाला ) न कैंहकर ग्यगर (भारत)-खम्पा भी कहते हैं। इन लोगोंका कहीं घर नहीं हं. किन्तु यह भिखमंगे नहीं हैं। इनका काम है छोटा सोटा शैदा न्यशीदकर इधरसे उधर बेंचना । जाड़ोमें ये मंडी, शिमला, हरद्वार श्रौर नीचेतक पहुँचते हैं, श्रौर गर्मियोमें सतलज श्रौर गंगाकी धाटियोसे पश्चिमी तिब्बत । यह तिब्बती प्रजा है या भारतीय, इसका टीकसे जवाव यह भी नहीं दे सकते। पासमें खम्पा बचोंको देखकर भेने उनसे भोटिया भाषामें कुछ कहा, उनके कान खड़े हो गये श्रीर स्यानोंको मालूम हुन्ना। एक तरुण स्त्रौर उतकी माँ पास स्त्राईं। मेरं <mark>र्केसे वेषभुषाके श्रादमीको फरफर व्हासाकी नागरिक भाषामे बात</mark> करते देखकर पहिले आश्चर्य हुआ। में विनयेके आदमीसे पीनेकेलिए पानी माँग रहा था। तरुणने कहा-भें चाय लाता हूँ। उसे न जाने कैसे विश्वास हो गया, कि में छुद्या छुत नहीं मानता हुँगा। यहापि गर्भीमें चलकर स्त्रानेसे मुक्ते ठड़ा पानी ऋधिक पसंद था. किन्त तस्णके सत्कारको टुकरा नहीं सकताथा । तस्ण बहुत ही संस्कृत गालूम हुआ, कुछ पढ़ा भी था, भारतकी राजनीतिक प्रगतिकी कुछ मोटी-मोटी वातें भी जानताथा। सारनाथ, बोधगया भी एकंसे ऋधिक बार हां स्त्राया था। माँ चाय वनाने चली गयी, स्त्रीर में तहरासे वातचीत

करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ स्वस्य प्रसन्न मुँहार थी, कान ख्रोर जोभ वातमें लगे थे, लेकिन मन कभी-कभी ख्रतीतकी ख्रोर चला जाता था। मेरे मनमें कभी ख्याल उठा था—इन्होंकी भाँति निर्द्र द्र हो गदहा, खबर और तंत्र लिये एक देशसे दूगर देशमें घूमना। काश में वील वरलका हो जाता, फिर इमी तहण्णसे कहता—लो दोस्त! ख्रव मुभे भी ख्रपने परिवारमें शामिल कर लो, खानेकेलिये ही नहीं, ख्रपने साथ काम करनेक लिये भी, ख्रपने दु.ख-सुखमें शामिल हानेकेलिये भी, माँमें तो हकीकी साभीदार नहीं वन सकता, किन्तु पत्नी हमारी एक रहेगी और हम पश्चिमी तिक्वतसे भारततक हा नटा विचरेंगे, बल्कि तिक्वतके महामैदानको पार करते सुदूरपूर्व खम् तक चलोंगे। रास्तेमें दुर्गम पथ ही नहीं लाँबना पड़ेगा, बिन्तु में तुम्हार साथ रहूँगा। किन्तु क्या पचपन मालसे बीस सालव होनेकी ख्रीपिध दुनियामें प्राप्त हुई है ?

श्रव खम्पा लोग ऊपरकी त्रार जा रहे थे। खानावदोशी जीवनके वारेमें पूछनेपर तरुणने कहा -जीवन ता किन है, किन्तु उसे छोड़ कर बसते नहीं बनता। वसनेपर श्राजकी तरहकी खान-पानकी सामग्री जमा करना हमारे लिये संभव नहीं होगा। पश्चिमी निक्वतमें पहुँच ने हैं, वहाँ यथेष्ट मांस, मक्खन सुलम होता है, यहाँ भी श्रास-पानके लोगोंसे श्रव्छा खात हैं, श्रव्छा पहनते हैं, न अधोका लेना न माधा का देना। उसकी बातोंमें स्व्वाई थी, इससे कीन उन्कार कर सकता था। चाङ थाङ (निक्वतके निर्जन वयावान)में चीनी श्रीर निग्नेट कही श्रीर यहाँके गाँवोंमें रोज-रोज मक्खन-मांस कहाँ ? तरुण बुद्ध-धर्म का भक्त था, ब्रह्मणोंके धर्मकी उतने सम्मानकी हिन्देसे न देखता था श्रीर साथ ही न जाने कहाँसे कम्यूनिस्ट पार्टीका नाम भी जानना था। कांग्रसकी प्रशंसा करता था। कहता था, भाटमें भी हाकिमा जागीरदारोंका जुन्म खतम होना चाहिये। हमारी बातचीर

भोट भाषामें हो रही थी, जिसे उसकी माँ भी ध्यानसे मुन रही थी। कनोरा दूकानदार चारपाईपर पड़ा हमारा मुँह देख रहा था श्रीर शायद एक भद्रवेशी (शुभ्र कुर्ता-घोतीधारी) पुरुपको भोटियाकी चाय पीते आश्रियं भी कर रहा था। ग्राश्चर्य मेरे ही लिये, क्योंकि यद्यपि चिनी तहसीलके बाहरके ये कनौरे ब्राह्मणोंके जालमें फँस चुके हैं, किन्तु लामा लोगोंकी मंत्र-शक्ति स्त्रौर निद्धाईसे लाभ उठानेमे बाज नहीं स्नाते। यह वस्तुत: रामखुदैयावाले लोग है।

दौलतराम कितनी ही देर बाद आये सिर दर्द लिए। उन्हें धीरेवीर शामतक नचारतक पहुँचनेकेलिये कहकर हम आगे चले । अव
चढ़ाई थी, धूप सीधे बायेंसे पड़ रही थी, जिससे आड़ करनेकेलिये दक्षोंकी छाया नहीं थी, वैसे पहाड़ वनस्पतिविहीन न था। चढ़ाई नरम
इसीलिये मालूम हो रही थी कि हम दूसरेकी पीठपर थे। चढ़ाई दो मील
रही होगी या ज्यादा, उसे पूरा करनेके वाद अब हम अवश्य देवदाराके सुन्दर बनमें थे, सारे रास्तेका यह सुन्दरतम भाग था। सारा पर्वतगात्र तुंग सरल सदाहरित 'देवदास्त्रोंसे ढँका था। बीच बीच में कुछ
गाँव भी मिले। एक सड़कसे नीचे पाम ही था, जिसमें मन्दिर था।
अठारह-बीन खूंद का सुङ्रा गाँव यही है। इसीके पास किसी गुकामें
वाणामुरकी सुभायांन सात वहिन-भाइयांको जन्म दिया था, जिनमें
एक यहींका मेशु है, इसके दूसरे दा भाई भावा और चगाँव (ठोलङ्)के मेश्र हैं, और सबसे बड़ी बहिन चिनीके पाम काठीकी देवी है, जो
नबसे होशियार निकली और जिसने सभी भाई बहिनोंकी चकमा देकर
दाय-भागका असली सार अपन हिस्मेमें करे लिया।

देवदारोंके सपन बनमं चलनेमें बड़ा आनंद आ रहा था और घोड़ेको मैं उसके मनसे चलने द रहा था।

२३ मीलकी यात्रा पूरी करके साढ़े पांच बजे हम नचार पहुँचे। नचारमें पी॰ डब्ल्यू० डी०का बंगला नहीं बल्कि जंगल विभागका बंगला है। बंगला सड़कसे कुळ ऊपर है। घूमकर वहाँ पहुँचे। महायक कंजरवेटर ढिलन महाशयंत्र पास, ऊपरसे चिट्टी त्रागई थी, किन्तु उन्हें यह नहीं पता था, कि मैं किस दिन पहुँच रहा हूँ। वंगला वड़ा ऋौर दांतत्ला था, किन्तु जान पड़ता था एकसे ऋधिक परेवार वहां रहता था. इसिल्ये भराभरा सा मालूम होता था। दिलन माहब वह प्रमसे मिले । उनकी धर्मपत्नीने भी नमस्ते करनेमें संक्रीच नहीं किया । श्रमी मुफे यह नहीं पता था, कि दिलन अप्राप्त कालेज (देहराइन) के संबसे मेधावा विद्यार्थी थे। बातचीतमें यह तो मालूम हुन्ना, कि वह स्रनुभव प्राप्त करनेकेलिये विदेश भी जा चुके हैं। पंजाबी जानकर मुक्ते कुछ खेर हुआ, कि शायद उनका परिवार भी पंजाबके उन अभागे परिवारोंमें है. किन्त ज्ञात हुन्ना, वह जलंधरके रहनेवाले हैं। गर्मियोंमें उनका दफार नचारमें रहता है, श्रीर जाड़ोंमें नीचे फल्लोरमें । चाय पीनेके वाद वह हमें बागमें ले गये। अभी फलांके पकनेमें काकी देर थी, किन्तु गिलास (चेरी ) ने हमें खालो लौटने नहीं दिया । गोभी श्रीर दूसरी तरकारियाँ लगी हुई थीं। कुछ महीने बाद यह फल-तरकारी-संपन्न निवास होगा, किन्तु अभी तो चीजोंकी कमीकी शिकायत थी।

शाम हो रही थी, श्रीर श्रमी दौलतरामका पता नहीं। मैंने दूमरा श्रादमी दौहाया। चिराग बाला जाने लगा, किन्तु दौलतरामका श्रव भी पता नहीं। क्या सिर-दर्दने बुखारका रास्ता तो नहीं ले लिया? क्या वह पौँडाके डाकबँगलेमें तो नहीं रह गया? घोड़ेवालेको लौटाते समय मैंने दौलतरामको जन्दी श्रानेकी ताकीद तो कर दी थी। मेरे पास कपड़ा मामूली था, जो ७००० कीटकी सर्द रातके लिये काफी नहीं था। दिलन साहेबने चादर दे दी, किन्तु मेरी चिंता बढ़ रही था। तीसरे श्रादमीको रास्ता देखनेकेलिये भेजनेकी वात हो रही थी, उसी समय किसीने श्राकर कहा. खचर काफी दिनसे ऊपर उतरनेकी जगह पहुँच चुके हैं, खचरवाला रोटी बना रहा है। मैं नाहक डर श्रीर श्रापनेको कोस रहा था—दौलतराम जरूर १०४

डिग्रीके बुखारमें वेहाश होकर कहीं पड़रहा, श्रोर खद्यर मनमाने किसी श्रोर चले गये।

बॅगला भरा हुन्ना था, इसलिये मुक्ते संकीच हो रहा था, मेरे त्रानेमें श्रवश्य दंवनीकां कष्ट होगा । भाजनीपरांत गृहपतिने संकांच करते हुये कहा, एक दूसरा कार्टर है, वहाँ रहने में तो कष्ट होगा। लालटेन लिये वह उस मकानमें ले गये। यद्यपि वह डाकबँगले जैना तो नहीं था. किन्द्र काफी स्वच्छ था। नेवारका पर्लंग ऋौर मेज कुरीं भी थी। ग्रीर क्या चाहिये ? ग्रामी तक दिलन महिवसे ही बात होती रही, किन्तु यहाँ बाव श्रमीचंद ( पंगीबाय )में भेंट हुई । उन्हें भा नेगी टाकुरसेनका पत्र मिल चुका था। ढिलन साहैवने तां कलकं लिये घोड़ा मिलनेमं भारी संदेह प्रकट किया, लेकिन पंगीबाबूने स्त्राशा दिलाई। मुफ्ते कलके तीन मीलके चढाईके रास्तेकी चिन्ता थी, बार्का सात द्याठ मीलकी कोई पर्वा नहीं थी। स्त्रमीचंदने कहा, मैं स्वयं भी ब्रापके साथ बाङ्त्के बंगलेतक चलूँगा, सीभाग्यसे सडकके इंस्पेक्टर बाब लक्ष्मानन्द ऋाज वहीं ठहरे हैं, उनका घोडा मिल जायेगा। उन्नीकी चढाईकी वातने कुछ परेशानी पैदा कर दी था, किन्त पंगीवायने उसे हटा दिया और में रातको इतमीनानसे लेट गया। देरतक दिमाग तरह तरहके ख्यालोंमें हुवा रहा। ढिलन साहेबन बतलाया था - इधर भालू हैं, वह आदमीको कम किन्तु गाय, भेड़-बकरीको मारकर खा अवं हैं। ज्यादातर काले भालू हैं, किन्तु ऊपरी कंडोमें भूरे भाल भी मुने जाते हैं। मेरी धारणा थी, कि सिर्फ झवकन्तीय सफेद भाल ही मछली खाते हैं, जिसे हमारे बगाली भाई भी जल तरोई कहते हैं, नहीं तो बाकी भालू पक्कि वेष्णव हाते हैं। यह पोर जंगल है। यहाँ कहीं ग्रारुपासमें यह परमशांत जन्तु रातकां घूमता-फिरता तो नहीं, श्रीर यदि कहीं इस बर्गालयाकी भांकी करने श्राजाये। नचार जगलके एक बड़े विभागका कंद्र है. इसलिये यहाँ इस तरह के दर्जनों.कार्टर बने हैं. फिर जांबवान हमार ही कमरेको खास तौरसे क्यां पतन्द करेंगे ? श्रातमें नींद श्रागई, जांबवान् स्वप्नमें भी नहीं श्राये।

१६ मईको सबेरे ही उठे। शीच, मुँह धांधाकर दिलन साहबके यहाँ चाय पी। स्नानकी बात मत पूछिये। सताहमें एक बार स्नान में याँकेलिये पर्याप्त समभता हूँ, नहीं तो हिमालयके पांवत्र वायुका महात्म्य ही क्या रहेगा ? बात्र श्रामीचन्दके साथ नीचे उत्रने लगे। नचारसे तोन मील नीचे वाङत्के पुलतक उत्तराई ही उत्तराई, श्रीर उत्तराई भी कठिन है, जो इस वक्तक बुरी नहीं थी, किन्तु लौटते समय चढ़ाई बनकर दाँत खट्टो करने लगेगी। थोड़ा ही उत्तरनेपर श्राव पहाड़ भी नरनप्राय, नदीपार तो श्रीर भी। डाकबंगला सतलजके पुलसे कुछ ऊपर है, श्रीर उससे भी पहिले ही खडु (नदी) मिली, जिसका पानी नचारसे चिनीतक रोपवे (तारगाड़ी) बनानेके समय बिजली बनानेकेलिये उपयोगी साबित होगा, यद्यपि हिमपात-चेत्रकी सारी खडुं जाड़ोमें हिमानी टूटनेका मार्ग बन जाती हैं, जिससे बचनेकेलिये पानीको बगलमें ले जाकर वहाँ सुरक्षित जगहमें पावरहीस (शिक्भवन ) बनाना होगा।

वाङ्त् वंगलेपर कोई घंटे भरमें पहुँच गये। अब आठ मील श्रीर रहते थे। सड़क इंस्पेक्टर मौजूद और घाड़ेका मिलना भी निश्चित, इसलिये विश्राम करने केलिये काफी समग्न था। इंस्पेक्टर साहबने खाने-केलिये कहा; किन्तु अभी कलका ही भोजन पच नहीं पाया था। ठंडा पानी पीना चहता था, और यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जलको अमृत कहना अन्युक्ति न होगी। वंगले के आसपास ऊँची नीची जमीन है। उनमेंसे कुष्को फलांकी बिगया और तरकारीकी क्यारियोंमें परिणत किया जा सकता है, किन्तु उसकेलिये शौक और उत्साह किने? दो-तीन चूली (खूबानी) के दरज़्तथे, जा अनाथसे मालूम होते थे।

चार घंटेके विश्रामक बाद चलनेका निश्चय हुआ। बाबू लक्ष्मी-नन्द साथ चले, और बाबू अभीचन्द लौट गये। थोड़ी उतराईके बाद सतलजकी धारपर वाङ्तूका लिहिका पुल आया। अव तो रामपुरसे तिंच्बतकी सीमातक सतलजपर कई लिहिके पुल बन चुके हैं, िकन्तु अभी पिछली सदीके मध्यमें भी उनका अभाव था। उसं समय घासके रस्से के भूले हुआ करते थे, चार रस्तिके जोड़े जोड़े ऊपर नीचे, उनके दोनो स्परोंको रस्सोंसे नीचेके रस्सोंसे बाँधा गृया होता, और फिर नीचेके दोना रस्तेंके वीच पतली पटरियोंको रस्सोंसे फँसा रक्खा जाता था। आदर्माके चलनेपर यह रस्से हिलते थे। नीचे पैरों तले नदीका खौलता पानी चमकना था। खैर, आदमी तो बानरोंकी संतान है. वेचारी भेड़-बकरियोंकेलिये उनपर चलना बहुत कठिन था। वाङ्तूका पुल खूब दढ़ लोहका पुल है। यह नहिलता, न नीचे पाताल दिखलाई पड़ता।

पुल समुद्रतलसे ५२०० फीटपर है, 'ब्रासपासकी ऋपें ज्ञा इसे गरम स्थान कह सकते हैं। पल पार हां ऋव हमें सतल जके दाहिने तठसे चलना था। कुछ ही दूर आगो चलनेपर बाई आरेसे भावाकी खडु गरजती हुई स्तलजमें समा रही थी। इस खहुमें दो तीन गाँव हैं, स्त्रीर इसके किनारे किनारे स्त्रागे जोत टपकर स्पितीमें पहुँचा जा सकता है। लोग त्र्याते जाते भो रहते हैं, किन्तु स्पितीकेलिये सङ्क यहाँसे नहीं भारतके ऋतिम गाँव नम्यासे पार होकर निकाली जा सकती है, जहाँ स्पिती - नदी स्वयं त्र्याकर मिलती है । किन्तु त्र्यभी हमें स्पितीस काम नहीं था, तो भी स्पितीको भुलाया नहीं जा सकता। सौ बरस पहिले स्पिती लदाखका भाग था-स्पितीवाले भोट भाषा वोलते हैं। लदाख-को काश्मीरने ले लिया, स्पिती किसी मालिककी खोजमें थी अंग्रेजकी कृपा-हिष्ट पड़ी, किन्तु इलाका छोटा, सदीं कटोर, स्त्रामदनी नहींके बराबर, उसका शासन कैसें किया जाये। १८६४के स्त्रास पास एक श्चंग्रेज श्चफसर भेजा गया इस धारणाके साथ, कि शासनयंत्र सबसे सस्ता होना चाहिये। श्रप्रसरने लदाखके राजसेवकोंमेंसे एकको बृटन की स्रोरसे शासक नियुक्त करने की सिफारिशकी। तबसे वही नोनो-वंश स्पितीका बेताजका बादशाह है। कभी कभी कुल्लूका श्रासिस्टेंट किमश्त सेर-शिकारकेलिये पहुँच जाता, नहीं तो स्पितीवाले अपने भाग्यार छोड़ दिये गये थे। आज वह भारतके नकशेके भीतर है, किन्तु स्पितीवालोंकेलिये कोई परिवर्तन नहीं, और जबतक वह पंजाव के हाथमें है, तबतक कुछ होगा भी नहीं। वस्तुत: कांगड़ेके लाहुल-स्पितीवाले तिब्बती-भाषा-भाषी इलाकोंकी भलाई इसीमें है, कि उन्हें हिमाचल प्रदेशमें मिला दिया जाये, और कनौरके हङ्रिङ जैसे भोट-भाषा-भाषी इलाकोकी शेह संस्कृति संबंधी योजनामें सम्मिलत होनेका अवसर दिया जावे।

भाबा-खडुको पलसे पार हो हम आगे वहे। आगे ही सतलज एक विशाल पर्वतको तिल्ठें काटकर निकलती है, यद्यपि लाखों वर्ष संघर्षण करके पर्वतने सतलजसे पराजय स्वीकार की, किन्तु समुद्रसे आनेवाले वादलोंके रास्तेको रोकनेकेलिये वह अब भी काफी सवल है। यहाँ सं नीचे तर इलाका है और ऊपर स्खा, जहाँ नीचे वर्पा डंटकर होती है, वहाँ ऊपर २४ इंच और १४ इंच तक रह जाती है। वादलोंका दल वड़े वेगसे चलता है, किन्तु पर्वत-गात्रसे टकराकर बहुतोंको निष्फल मनोरथ होना पड़ता है। पतले मार्गसे जो कुछ भीतर घुस पाते हैं, उनमें भी कितने ही आगे सतलजकी भूल-भुलैयाँ छोड़ उसकी परिचारिका बस्पाका रास्ता लेते हैं, इस प्रकार वर्षाके सम्बन्धमें बस्पावाले चिनीसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, किन्तु साथ ही सुखे जलवायके फल जितने अच्छे चिनीमें होते हैं, उतने वस्पामें नहीं, अंगूर तो बस्पामें वर्षाके मारे फट जाता है, इसलिये लोग उसका वाग नहीं लगाते।

चार मील के करीब रास्ता मतलजके पासपाससे चला, श्रीर बहुत कुछ समतलसा समिकिये। नदी पार छोलटूका जंगलीय डाकबंगला दिखाई पड़ा। ढिलन साहेबने सिफारिश की थी रात वहाँ बितानेकी। वह गर्म स्थानमें है, इसलिये साग, तरकारियों श्रीर फल भी चिनीसे श्रीर

नचारसे भी काफी पहिले तैयार हो जाते हैं। वंगलेके घेरेमें तरकारियों-का क्यारियाँ भी दिखाई देती थीं, किन्तु कौन सड़क छोड़ पुल पार हो वहाँ जाये । ऋंतमें हम टापरी या कृष्टियापर पहुँचे । यहाँ डाक-होनेवाले ठहरा करते हैं, दूसरे भी आवश्यकता पड़नेपर ठहर अकते हैं। तीन चार कोटरियाँ है। बाङ्तूके इसपार वर्णकी कमीसे जगलकी उतनी इफ़रात नहीं है। देवदार भी यहाँके उतने ऊँचे नहीं होते, ग्रीर बहुत रहाकी ग्रपेक्षा रखते हैं, तो भी काए दुर्लभ नहीं है, उमिलिये दापरी बनानेमें माखर्चींसे काम लिया गया है । दापरी पहुँचनेसे पहिले ही इंस्पेक्टर सड़कमें लगे अपने कामको देखने लगे, और साईसके साथ में घोड़ीपर आगे चला। घोड़ी पतली दुवलीसी मालूम हुई, और मुक्ते डर लगने लगा, कि कहीं चढ़ाईमें घोखा न दे। टापरीमें नाईसने चिलम भरी। चौकीदार कनेत (राजपून) था, इसलिये कोली उस-मे दूरसे आग लेकर अलग ही चिलम पीने लगा। मैंने २६ महीने बाद सिगरेटका ब्रत लंदनमें तांडा था, श्रीर । कर ६ महीने के वाद मध्य फर्बरीसे उसके पास नहीं फटकता था । सिग्रंट ऋतिथिसेवाका वहुत उपयोगी उपकरण है, किन्तु जो स्वयं नहीं पीता, वह सेवा-करनेकेलिये ढांये नहीं फिर सकता । यदि पीता होता, तो गंदी टापरीमें साईसके चिलम पीनेकेलिये रुकना नहीं पड्ता। मुक्ते कुछ प्यास लग श्राई थी, किन्तु मटमैले पानीका रंग देखते वह भाग गई।

श्रव यहाँ में प्राय: ३ मील चढ़ाई ही चढ़ाई थी, श्रीर उड़नीमें उर०० फीटपर पहुँचना था। सड़क घूमछुमीश्रा थी, जिसके किनारे खेत भी श्राने लगे। यह चगाँवके खेत थे, जिसके प्रामङ, राजश्राम श्रीर ठीलङ् कई नाम हैं। यहां कहीं चांदीकी खान बतलाई जाती है, किन्तु न जाने किस युगसे देवताने बंद कर रखा है। कुछ सफेदसा पत्थर मेरे पास पीछे लाया गया, किन्तु उममें भारीपन नहीं, यदि चांदी होगी भी तां बहुत कम। प्रामङ् खुंद किन्नरदेशके सात खुँदां (इलाकों)-में एक है, राजशाम इसे इसीलिये कहा गया, कि पहिले यहां कोई

र्वाच

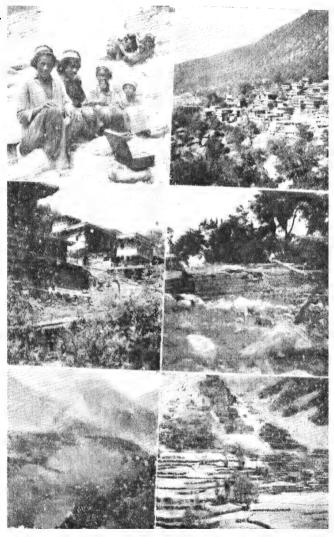

१६-२१. पत्ती लोहार पत्वार (पृ० १०८), जन्मी-गाँव जन्मीमा घर जङ्गाका एक खंडहर (पृ०-११७) २०. किलस्का नदा द्र म्। । जिपा गाँव ( पृग्ट-१०१)



दो किन्नरियाँ

राजा या ठाकर रहता था। चगाँव चारगाँवका संचेप बतलाया जाता है। खेत वैसे बहुत दूरतक फैले हुये हैं, किन्तु पानी उनकेलिये पर्याप्त नहीं है। पानी सारे ऊपरी किन्नरदेशकी समस्या है, जिसे हन करनेकेलिये बड़ी योजना और लाखों रुपयोंकी आवश्यकता है, जो दस- गुना बीमगुना होकर लौट आयेगा, इसमें संदेह नहीं, किन्तु ऐसी बहुधन साध्य योजनाओंको हिमालयप्रदेश कैसे पूरा कर सकेगा, जबकि उसके शरीरके बड़े भागको काटकर उमे १० लाखकी आवादीका एक जिला म्खा दिया गया है।

घोड़ी दुबली पतली जरूर थी, किन्तु उसके वारेमें मेरी शंका नेम्ल सावित हुई। वह धीरे धीरे किन्तु दृढ्तापूर्वक ऊपर चढ़ती गई श्रौर शाससे बद्त पहिले १२**४** वें मीलपर उडनीके डाक**बंगलेपर** पहुँच गई । दौलतराम वाङ्तूमं रुके नहीं थे, इसलिये वह पहिले ही वहां पहॅच चुके थे। पी० डब्लू० डी०का डाकबंगला, दां ग्राच्छे कमरे मबतरहका स्राराम। पान तो जंगलातका था. किन्तु ठहरे बिना चारा न था। सबेरेकी चाय स्त्रीर वाङ्त्की एक जिलास लस्वीके बाद ग्रब यहां भृख लग ग्राये, तो त्राश्चर्य क्या ? किन्तु वहा तैयार भोजन कहां था। मीठे विस्कृटसे पहेंज श्रीर फींकसे प्रम नहीं। दो चम्मच ग्लूकस फांकन से क्या काम चलता ? मेवोके देशमें आगये थे। सामने त्राग्रकी लता खड़ी थी। यद्यपि फलोंके पकनेमें त्राभी देर थी, किन्तु मोचा कोई सूखा फल मिल जायेगा। ढुँढ़नेपर मेटने न्योजा (चिलगोजा, लाकर दिया। न्योजाका वृक्ष देवदार जातिका है, किन्तु उसकी छाल मूलकर लिपटी रहनेकी जगह मांपकी तरह बराबर केंचुल छोडती रहती हैं, जिससे उसका तना ऋौर शास्त्रायें सफेट या हरीसी बर्ना <हती हैं, इनपर ही मारमुकुट या बड़े कमल-गट मा नांकदार पांच छ श्चांगुल वड़ा फल लगता है। पक जानेपर फलमें में कथलगड़ की तरह भीतरत पतले श्रीर लंबे लंबे छिलकेदार दाने निकलने हैं। इन्हें भून लिया जाता है, स्रोर छिलका निकालकर खाया जाता है। न्यांजामें

बादामकी तरह तेल भरा रहता है, खानेमें भी अच्छा लगता है। किन्नर गरीबोंका यह एक बड़ा आधार है, यह कह तो सकते है, किन्तु अब महँगा होनेने लोग इसे बेंच डालनेका अधिक ध्यान रखते हैं। न्यांजाके बुध हिमालयमें सिर्फ इसी जगह होते हैं, पेशावरके उत्तरके पहाड़ोंने न्यांजाकी दूतरी उद्गम-भूमि हैं। मान्य-अतिथिक प्रति सम्मान प्रवर्शित करते लाग ऊर्णास्त्रमें गुंथी न्योजाकी माला गलेमें डालके हैं। न्योजाके गुण तो बहुत हैं, किन्तु उसके फलोंको चुननेभे आजतक न जाने कितने हजार आदिमयोंने जान गँवाई होगी। वह वागम बृत् नहीं दुत्रराह पर्वताक स्वयम्भू पादप हैं, और आदिमी चाहता ह, किनी इद्याग फल झूटने न पाये। मेटने न्योजा दिया। छिलफ खाना, चना छिलकर खाने ही जैमा ममिनेये, किन्तु वहाँ दूरण काम क्या था? बँगलेके चौकीदारका वहीं पता न था, आस्तर वह गाँवका रहनेगला था, उसके और भी घरके वाम थे। मेटने चाय ही नहीं रोटी भी बनाकर खिलाई। यहाँ दोनों खचरोपर छ: रपये पायके लगे, और आहा सवा स्पया मेर।

एक मिछिलतक पर्व तरुएने स्कूल श्रीर डाकरानाक श्रभावकी शिकायत की। दम मीलका चढ़ाई उत्तराई करके लहके नदी पार किल्बामें नहीं पढ़ने जा सकते, चिनी श्रीर नचार श्रीर भी दूर है। मैंने लड़केको इसके लिये श्रावेदन-पत्र लिखवा दिया। हिमाचल प्रदेशमें स्कूल श्रीर डाकरं बहुत फैलांग्की जरूरत है।

Y

## ''राजधानी'' चिनीको

सबेरे जलपानके बाद रवाना हुये। सबेराका गहरा जलपान श्राच्छा है, दिन भरकी छुट्टी हो जाती ह। श्राज चौदह मील जाना था। उड़नीसे निकलते ही सड़क उतराईमें चला। श्रागे यूलाकी खड़ु **ब्राई, यूला ब्र**च्छा स्वामा गाँव ऊपरकी खांर है, ब्रौर मीरू गाँव स्रागे नड़कसे कुछ ऊपर। मड़कके पास जौ काटे जा रहे थे, स्रोर ऊपर खेत हरे खड़े थे। रोज चार-गाँच मील पैदल चलनेका कुछ वतसा कर लिया, ''दृधका जला छाउ फ्रॅंक-फ्रूँक कर'' स्त्राग्विग शारीरिक श्रमकी स्रवहेलना करके ही तो डायाबेटिसको बुलोस्रा दिया था। सङ्क्रसे अपर ऊँचे देवदार दिखलाई पड्ते थे। स्त्रागे सङ्क रक्षित वन-खंडमें घुनी। जंगल-विभागने जरा परिश्रम किया था, वीत्र वा पौधे लगाये थे. ता सि घेर दिया था, जिसमें भेड़ वकरियाँ बुसकर नवज्ञात पोधीका ववोद न कर दें, लोगीपर भी श्रंकुश रखा गया था जिसका परिगाम था यह लंबा-चौड़ा काफी हग-मरा जंगल, इस शुष्क भूनिमें भी । बाङ्तूमे इधर जगलात विभाग एक तरह जंगल-व्यवसार नही, जगल स्थाका काम करता है। कियानौंको अपनी स्वतं यामें रुगावट कहां पसंद ? त्रागर उनकी चलती, तो त्राबाक यह प्रदेश चाटेयरा पड़ गया होता है। अंगलविभागकी स्त्रारंभिक रिपार्टामे पता लगता है, कि उस तमय जंगल जलाकर खेत बनानेका रवाज था, कुन्न, वर्ष स्वेती करके उने लाड़ कियान इपरा जंगच जलाहर खे। बनात थे। यह ज्यादा नहा अपनी वरन ही पहिलेका वात है। श्रादमी भविष्य श्रीर श्रामी संवानोको श्रीर भी कम पर्वा करता है।

्रा रिता-चर्नाखंड, एक । श्रीर स्थानं। तथा नवारके जंगलने वार्ड्स वर्ष प हले न्मृतेपर वह प्रभाव डाला था, जिन्में में बरावर कहा। फिरता रहा, हिमाचलकी सर्व रंदरी मूमि कनोर है. हिमाचलकी सबसे दीर्घ देवदान्स्थली यहा स्तलक उपत्यका है। श्रमा जंगलं से वाहर नहीं गये थे, कि मेंड बकरियों के पैसी लुड़कते पत्थर श्राये। कल ही मालूम हुश्रा था, कि रोगी ने चार मील प हेले रास्ता बहुत दूटा हुश्रा है। में समक्ता था, यह भी शांल डिक्की तरह ही खाली भड़काऊ बात है। किन्तु यह खाली भड़काऊ बात नहीं

थी। पिछले जाड़ोंमें हिमानी मडककां बुरी तरह बहा ले गई, ऋौर स्रव लोगोमें टूटे नाले में बचनेकेलिये भेड़ वकरियां के पैरों में बने मार्गपर सीधे ऊपर चढ़ना पड रहा था - हाँ, सीधे नाक के सीध ऊपर-की स्रोर चढ़ना। उतराई श्रच्छी हाती है, किन्तु 'यदि बहुत सीधी हांती है, तो हम मैदानियांकी नानी मर जाती है। हम स्त्राहे पैर रखकर चलनेकी ब्रादत नहीं, इसलिये फिसलकर नीचे लुढ़क पडनेका डर रहता है। खड़ी चढ़ाई कठिन हाती है, जो फेम ड़ेकेलिये भले ही कड़वी हो, किन्तु पैर हमारे जमकर चल सकते हैं। तो भी यह खनरनाक जगह थी, इसमें संदेह नहीं । ठीकेदार नेगी संतोखदासका कहना था, रास्तेकी जगह कच्ची है। जबतक कुल (नहरिया)का पानी डालकर वहाँ की मिट्टी बहा न दी जाये, तब तक वहाँ की सड्क पक्की नहीं हो सकती। ऋर्थात् लौटते समयतक सडकके बननेकी ऋाशा कम ही है। खैर, किसी तरह "राम राम" करके ऋबनकके इस सबसे कठिन रास्तेको पार किया । स्त्रागे उतराई पडती ही थी, फिर लौटकर बनी सडक पर स्त्राना था, किन्तु वह उतनी कठिन न्त्रौर दूर तक न थी। उतराईकी सडकपर दूर निकल जानेपर देखा दौलतरामका कहीं पता नहीं। कही वह पीछे तो नहीं रह गया, कहीं कोई खचर नो नहीं लुढ़का, लुढ़कना श्रयचरजकी बात न थी। आगो कुछ लांग चाय बना रहे थे. मालूम हुआ अभी खद्यर-खुद्यर नहीं गया। रुके, कुल देर बाद दौलतराम त्रातं दिखाई पड़े। उनका सर्वर ही कह दिया था –सीधे चिनीमें कलपा (जगल विमाग)के वँगलेमें जान ।

अभी रोगी गाँव नहीं पहुँचे थे, कि बाई आर विचित्र दश्य दिखाई पड़ा। टीनकी हत तोड़ मराड़कर कहीं पड़ी हुई है, कही लकड़ी पत्थरके हैं । श्रवकी माल अमाधारण ।हमपात हुआ। हिम उभाड़ खाभड़ भूमिको ममतल बना रहें गर रह जमाता तो जाता है, किन्तु भार बहुत आधेक हो जाता है, नीचे आधार दृढ़ नहीं होता, उपरसे स्पर्वेवकी किरणें कलेजा छेंदने लगती हैं, तो लाख-लाच मन की हिमानी नीचे की

स्रोर खिसकने लगती है। फिर उसके रास्तेको कौन रोक सकता है? देवदारके वृद्ध स्राये, हिमानी रौंदन स्राये वही, गाँव स्राये पस्त करती चली, वहे वहे चट्टानोतकको कंदुक सदृश उछालती बढ़ी, फिर पी॰ डब्न्यू॰ डि॰का मामूली बंगला उसके सामने क्या था? इंजीनियरकी गुस्ताखीका दंड हिमानीने वृद्धी क्रूरताके साथ दिया था। गाँव वसते हैं मदियोंके स्रानुभवके बाद, उभी जगह जहाँ मालूम हां चुका है, कि यहाँ हिमानी नहीं द्याती, हिमानी खुों स्रोर नालोमें तो वरावर स्राती रहती है, स्रोर वदाँ भला कौन मकान बनानेका दुस्साहस करेगा? इंजीनियर साहबूने खुने परे देवदाइ बनके बाच एक स्राच्छी भी जमीन देखी, देखा बुझ भी काफी दिनों के हैं, स्रर्थात् तोमों मालोसे हिमानी इधरसे नहीं उत्तरी, तम वहाँ मुन्दर बँगणा बना दिया। स्रोर स्राज यह दिशा! यह बँगला बहुत दिनो पूर्व नहीं बा। था। घोड़ेका काम हो गया था, मैने उसे यहाँम लौटा दिया, बैमे स्राज उसकी सवारीका बहुत कम काम था। दूटी गड़कका खड़ी चढ़ाईपर तो छो पर चढ़ा नहीं जा सकता था।

एक वर्जिक करीब रोगी पहुँचे। रोगी अपने मेवाबाग़ोकेलिए कनोरिनी रानी है अगे यहाँके जेनदार नेगी संगोध्याम फलो कि विशेषण। उनका पराार धना और शितासे प्रथा प्रिचित है। इनके बहै भाई शापद किन्नरक प्रया अगुयेट थे। यह रागे उ. पड़े हुये हे, किन्तु बहुत मेधाबो और व्ययवहार हुश ल हैं। वर्षे राजा पदमासंहके के व देगरी नी रहे हैं अब तान वार ही भीता जाना था और गरना भी अब्हा, उसनिये मुक्त कर्वा नहीं या। ये नेगीना महान पूछा पदा पहुंचा। प्रया जा गाँवसे वाहर नहीं यह किन्न भाग छोड़ इन्दी नहीं रामभती, उनकी भाषा विन्दीस द्रवी है। किन्तु किनना ही स्प्रया अपने पतियो या भाइयोंके साथ ने हैं बक्ति के लिये ना लेमें निविष्ठ पहारों है। स्रां उन्हीं हिन्दीसे वाहर विन्ती है। किन्तु किनना ही स्प्रया अपने पहारों है। स्रां किन्तु किनना ही स्प्रया अपने पहारों है। स्रां किन्तु किनना ही स्प्रया अपने पहारों है। स्रां किन्तु किनना ही स्प्रया चारता पहारों है। स्रां किन्तु किन्दी है। विन्दीसे वारता पहारों है। स्रां किन्दी है,

समभ लेती हैं। पुरुष तो शायद ही कोई मिले, जो हिन्दी न समभ पाये।

नेगी संतोखदासका घर गाँवसे नीचे ग्रामदेव नरेनस् (नारायण)के मन्दिरके पास है। मकान नहीं, बँगला कहना चाहियें, मकान तो थोड़ा हटकर एक बगल में है। नीचेका तल तो सामान्य है, किन्तु ऊपरी तलकी दां कोठिरियोंके द्वारों ख्रोर खिड़ कियों में शीशे लगे हुये हैं। तिब्बती ढंगकी चाय-चौकी स्त्रीर बैठनेकी गद्दीके साथ मेज़, कुर्सी, पलंग ऋौर ऋलमारी भी है, इसीलिये इसे बँगला मानकर किसी मनचली कवियत्रीने संतोपदासके बँगलेपर कविता भी बना डाली। यहाँ कविता कुछ आकर्षक और नवीनता लिये होनी चाहिये, फिर तो यह जंगलकी अप्रागकी तरह यहाँके स्वछंद पोडियों में फैल जायेगी। पता लगते ही नेगीजी आयये। उनके पास भी नेगी ठाकुर सेनने मेरे वारेमें पत्र मेज दिया था, ऋौर वह यह भी जानते थे, कि मेरी योककी योक डाक चिनी डाक्खानेमें जमा हो रही है। बैठकेमें बैठाया, ग्रेजुयेट दामादको ब्याही लडकीको चाय च्यौर भोजन बनाने का ऋ।देश दिया। फिर हमारी बात होनी गुरू हुई। शायद कनौरकं बारेमें ज्ञातव्य बातोंका जितना ज्ञान उन्हें है, उतना श्रौर किसीको नहीं। मेवीस्र भी उन्होंने बहुत तजर्वा किया है ऋौर कई तरहके अंगूर लगाये हैं। दूसरे फला पर भी तजबां हुआ। है। श्रंगूरी शरावकेलिये तो रांगी सार बुशहरमें प्रसद्ध है, सराहनकी भीमाकाली तो द्वापान से उनकी कदरदान है, श्रीर श्राशा है, यदि किमीकी शनिटिष्ट न पड़ी, तो रोगी-लां कुन-लां लित शिवू ( उद्दंबरी मदिरा) ऋौर महाश्वेता उसी तरह सारे भारतमें प्रसिद्ध हांगी, जिस तरह पाणिनि दादाके समयमें कपिशा काबुल )की कापिशेयी, ब ल्कि में तो कहूँगा, फ्रांमके शम्पेन गांवकी तरह रोगी" सर्वश्रेष्ठ द्राक्षी सुराका दृसरा नाम हो जायगा । पाठकीको भ्रम नहीं होना चाहिये, कि इस प्रचारके लिये रागी गलोंने मेरी कुछ भेंट पूजा की है, यद्यपि में इससे इन्कार नहीं करता, कि नेगी संताखदासके स्वातिथ्यसे में बहुत प्रभावित हुन्ना हूँ।

रोगी "समंदर" (सतलज)से तीन हजार फोटसे कम ऊपर नहीं है, श्रीर यहाँ नीचे तक मेवोंके बाग लगे हुये हैं। यहाँके मेवोंके वारमें लेकचर देनेकी जरूरत नहीं, बस, मेवोंको मस्ते किराये पर रेल (शिमला)तक पहुँचानेका प्रवन्ध हो जाना चाहिये। श्राज खद्धर बीस रुपया मन किराया पर भी मुश्किलसे मिलते हैं, फिर इतने मँहगे फलोंको नीचे कौन खरीदेगा १ दूसरी जरूरत है, परीक्षण द्वारा श्रानुक्ल जातिके फलोंको तैयार करना। यहाँके श्रंनूर बढ़ हाते हैं -काले गर्फेट दांनों --मीठे होते हैं, रस भरे होते हैं, किन्तु गुहसे श्रून्य। यह खानेमं श्राच्छे होते हैं, शर्वत, मिरके श्रीर मिदराफेलिये भी उपयुक्त हैं ; किन्तु इन्हें मुखाकर मुनक्का-किश्मिश नहीं बनाया ला गकता, नयोंकि सूखने-पर इनमें बीज श्रीर चमड़े जिलके भर रह जाते हैं। कायुल-कंभारका कोई मेदा नहीं है, जिसे रोगी श्रीर उसके पड़ांशी गांव नहीं पैदा कर सकते, यदि परसत्क मोटरकी सड़क पहुँच जाये तो कनोर लाखा मन बिह्या मेवा हर साल भारतंक काने कोनेमें पहुँचायेगा। वह श्रापने ३००० वर्गमीलके पहाड़ोंको नीचेसे ऊपरत्क वागासे ढाँक देगा।

नेगी संतोखदाल —मालूम नहीं नेगी किन भागका शब्द है।
गिश्चमी हिपालयमें तो प्राय. सर्वत्र तह "वाम साहेम" या
गिवसाहेन"के अर्थमें सम्मान प्रदर्शन करने, बड़े खान्दानको बतलानेके
गिवे प्रयुक्त होता है, किन्तु वहाँ भी उसके शब्दार्थको कोई नहीं
जानता। पूर्वी युक्तप्रान्तमें नेगी शब्दमें कोई उतना सम्मान नहीं है।
गिवाह और खुशीक अवसरपर जिन लोगोंको कुछ पानेका हक होता है, उन्हें नेगी या "पवनी" कहते हैं। "नेगी"में नाई, कुम्हार, बढ़ईन ते बहिन, बढ़नोई आदि संबधी तक आ जाते हैं। नेगियोंके हकपदके तेग (दिल्ला) कहते हैं। लेकिन वहाँ भी "नेग" किस धातु प्रत्ययन वना है, इसे काशीके महावैयाकरण भी नहीं वतला तकते। हाँ, तां

हैं, इम पर ऋन्यत्र कहेंगे, इसलिये किसीको ऋाश्चर्य नहीं करना चाहिये।

गांवके बाहरसे नेगीजी लौट गये, श्रीर में श्रागे चला। एक जगह यहां भी नाले में सड़क ट्टी थी, किन्तु गलातीड़ चढ़ाई उतराई नहीं थी। दो-ढाई मील जाने पर सामने चिनी गांव दिखाई पडा. कोई अपसी एक घरों का बड़ागांव। इसे तिब्बती लोग ग्यल-स (राजधानी) चिने कहते हैं, जो किसी पुराने कालकी गूँज है - चिनीमें तहसील तो १८६१ ई०में बनी। सारे कनौरमें ऐसा विस्तृत स्थान मिलना मशिकल है। मतलज तटसे लेकर ६ हजार फीट ऊपर तक ख्रीर लंबाईमें चार-पाच मील तक भूमि ढलुवां है. जहां खेत फैले हुये हैं। ऊपरी भागमें चूली (हांटी खूबानी) श्रौर वेमी ( छोटा श्राड़ू ) ही श्रधिक हैं, किन्तु गावके नीचे दूसरे फल भी हैं। इस गांवकी स्थिति ऐसी है, कि किन्नरके हर ऋच्छे युगमें इसे प्रधानता दी जायेगी। चिनी में १३६वां मील पत्थर १२३० फीट पर लगा हुआ है। इतने ऊँचे और भी स्थान है, किन्तु चिनी उनकी अपेक्षा अधिक सर्द है, विशेष कर जाडोंमें। इसके दा कारण हैं, एक ता अधिक खुला स्थान होने मे यहां हवा अधिक चलती है। दूसरे सामने 'कैलाश" की हिमान्छादित शिखर श्रेणियां हैं. जिन्यं वर्फसे स्पर्श हं कर हवा उस तरफ़ लौटती है।

कैलानके नामसे भ्रागं पट्नेकी आवश्यकता नहीं, धर्मों और उनके पुजारियोंके पेटमें भूट बहुत पचता है। लोगोंने यहाँकी एक चीटीका नाम कैलास मान लिया है। इतना ही नहीं इस' कैलास" की परिक्रमांकी जातो है, यद्यांप उसका पीछेवाला रास्ता बहुत कठिन है और मैदानी भगत तो कभी उसके लिए हिम्मत भी नहीं कर सकते। इस अंगीती चोटियोमें अपेक्षाकृत छोटी किन्तु दूर एक चोटी है. जिसे खाली ऑखोसे देखनेपर ऊपर पिंडी (शिवलिंग) जैसा पत्थर खड़ा दिखलाई पड़ता है। वस, अब इसके कैलाश हानमें क्या सरेह हो सकता है १ मैंने दूरबीन लगाकर देखा तो वहाँ पत्थर चोटीके बीचमें. नहीं, बाहरकी स्त्रोर स्त्राठ दस हाथकी पत्थरकी स्त्राड़ी खड़ी पिटिया मालूम हुई। यदि स्त्रादमी दूरबीनसे पिटियाकी स्थिति स्त्रीर रूपको देख लेता, तो कभी कैलाशके फेरमें न पड़ता। भक्त लोग तो यह भी विश्वास करते हैं. यह ''शिवलिंग'' दिनमें कई रंग बदलता रहता है। यदि विंध्यवासिनी देवी दिनमें तीन रूप बदलती रहती हैं, तो उनके पित यहाँ पर कई रंग बदलें, तो क्या स्त्रशचर्य?

पाँच बजे चिनी डाकघरमें पहुँचे । डाकघर मिडिल स्कूलके पासही है. श्रीर स्कूलके ही एक ग्रध्यापक वाचू नारायणसिंह डाकमुंशी भी हैं। चिट्टियाँ ऋौर समाचारपत्र काफी थे। लेकर ऋाध मीलकी ऋौर चढाई उतराई करते कलपाके डाकबँगलेमें पहँचे। प्रधान बनपालका त्र्याज्ञा-पत्र था, इसलिये मैं यहां ठहरनेका पूरा त्र्यधिकारी था, त्र्यौर बाईस साल पहिले तो बिना पत्रके भी यहाँ ठहर चुका था। बँगला प्रासाद जैसा है, इसमें तीन बड़े-बड़े कमरे स्त्रीर दो स्नान कोष्टक हैं। दौलतराम पहिले ही पहुँच चुके थे। सामान उतारकर रखा जा चुका था। दौलतरामने ऋगले दिन सबेरे ही जानेकी इच्छा प्रकट की. उन्हें ४४ रुपया इनाम श्रीर खचरोंकी खोराककेलिये दिए श्रीर सभी चीज़ोंके सुरक्षित पहुँच जानेकेलिए धन्यवाद भी। भोजनका प्रवन्ध चौकीदारके जिम्मे किया, श्रीर उस दिनके (२० मई )को बहुत रात तक पत्रों समाचारपत्रों के पारायणमें विताया, एक पूफ भी पटना, प्रयाग, शिमला भटकते यहाँ तक पहुँच गया था, यदि प्रसने प्रुफके लौटने भरकी प्रतीक्षाकी होगी, तो उसका दिवालां ही निकला समिभये। खैर, हमने देखकर भेजते हुए अपना धरम पाला। सारी चिद्रियोंका जवाब देनेके लिए तो एक लिपिक रखना चाहिये. स्रोर साथ ही टिकट लिफाफेका काफी बजटभी। पहिलो में प्रत्येक पत्रका उत्तर देना जरूरी समभता था, किन्तु श्रब यह शक्तिसे वाहरकी बात है इसलिए एक परिमिति संख्यामें उत्तर देता हूँ । लिखनेवाले नाराज हो सकते हैं, किन्तु नाराज हाने के डरसे आदमी शक्तिसे वाहर काम कैसे अपने सिरपर ले सकना है ?

वैसे डाकबँगला बहुत अच्छे स्थानपर देवदारकी हरियाली के बीच है, साथमें सेव नामपाती आदि फलों, तरकारियों और फूनोंका बाग भी है। अगले दिम (२१ मई) को मुक्तसे एक मास पूर्व पहुँचे तहण रेंजर देवदत्त शर्मांजी भी मिलने आये। उपी दिन उनकी मिलनसंरी-का परिचय मिल गया और आगो तो चिनी निवासमें उनसे और घनिष्ठता हो गई, और कितनी ही बार उनकी नविवाहिता पत्नी कृष्णा और बहनके हाथांका स्वादिष्ट भाजन भी प्राप्त हुआ। मुक्ते चिनीमें तीन माम रहना था। यथि रहनेकी आजा थी, तो भी में तीन मामत क बँगलेको दखल करनेके लिए तैयार न था, एक कमरे तक मी मित रहनेवर भी आने जाने वाले यात्रियो और मुक्ते भी तरह द रहता। इसीलए दूमरे दिन शामको अस्पतालके ऊपरवाले बँगलेको देख लेनेपर में तै तक र लिया, कि निवास वहीं होगा।

चिनी पहुँचनेके दूसरेही दिन लामा सानम् ग्यं श्रो या साधु पुएयसागर मेर पास पहुँच गये। श्रानंदजी श्रीर दूसर मित्रांने मुक्त बहुत
श्राप्तह किया था, कि किसीको श्राने साथ ले जाऊँ, किंतु मेंने पसंद
नहीं किया। मुक्ते लिपिक श्रीर पाचककी श्रावश्यकता होगी, यह मैं
जानता था, किन्तु सोचता था, ऐसे व्यक्ति इधर भी मिल जायंगे,
मैरानका श्रादमी यहाँ के खान-पान श्रीर कष्टों को शायद पसंद न करे।
श्रानेके दिन ही मूखा भेड़का मांन श्रा पहुँचा, श्रीर पीछे तो जहाँ
तहाँ से इतना श्राया कि मेरा दिल ऊव गया श्रीर खाना बंद कर
दिया। दूसरे दिन पुएयमागर (पुराना नाम किम्नतराय) पहुँच गये,
इसे तो यदि में भाग्य भगवान् पर विश्वास करता तो कह देता,
उसीने इस पुष्पको मेरे पास भेज दिया। उन्होंने सारी यात्राकेलिये
मेरे भोजन-झाजनकी चिंताको दूर कर दिया, पैसे-कौड़ो, चीज-बल्ल सभीसे
मैं बेपर्वा हो गया।

तीसरे दिन (२२ मई) यहाँ के तहसीलदार बाब मगलरामजी मिलने आये। वह दौरेपर थे ! यहाँका तहसीलदार मालगुजारी ही नहीं वसूल करता, दीवानी फौजदारीक मुकदमींको भी देखता है। इसके लिये दूर दूर बसे किन्नरके गाँवों में घूम घूमकर न्याय वितरण करना ग्रामीणोंपर त्र्यनुकंपा करनी है, इसमें संदेह नहीं। यद्यपि इससे भी अच्छा होगा, ऐसे मुकदमों का अधिकार ग्राम-पंचायतोंको दे दिया जावे। तहसीलदार साहबको मेरे बारेमें सरकारी पत्र मिल चुका था. श्रानेका पता मालूम हानेपर वह एक दिन दौरेको छोड़कर पहुँचे। मेरे सारे निवासकालमें उन्होंने वडा ध्यान रक्ला, जिसके लिये शब्दोमें कृतज्ञता प्रकट करना संभव नहीं होगा। रियासते चाहे छोटी ही. या बड़ी किन्तु, राजा लोगोंके ऋौर ठाठ-बाटकी भाँति विभागों ऋार ऋधिकारियोंके रखनेमें भी वह एक दूसरेका कान काटती रही हैं। श्रस्ती नब्वे हजारकी श्राबादीके रामपुर राज्यमें भी तीन-तीन तहसाल-दारियाँ श्रौर तहसीलदार, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिम, महाय ह सुपरिन्टेन्डेन्ट, लयु जज, महाजज स्त्रादि ऋधिकारी वैसे ही भरे हैं, जैसे किसी बड़ी रियामत या बीस लाख आवादीके जिले में। दूमरी रियामतन जी पदाधिकारी हैं, वह ऋपनेमें क्यों न हों ? ऋौर जिसने राजाकी खुश हर दिया, उसे कोई पद मिलना चाहिये, इन विचारोंसे रियारतांमें श्चावश्यकतासे श्रिधिक पदाधिकारी भर दिये जाते रहे --पदाधिकारिरीमें स्वभावतः त्रायोग्य या परिस्थितिके कारण त्रायाग्य व्यक्ति भी होते, हैं श्रीर योग्य भी । हिमाचल प्रदेश बन जानेपर कसे हो मकता है, कि राजा साहबकी सारी भरती जिंदगी भरके लिये बहाल रखी जाये. इसिलये नौकरोंकी छँटाई स्वामाविक थी। तहसीलदार साहव भी चितित थे। मैं इसके सिवाय और क्या आश्वामन दे सकता था, कि योग्य व्यक्तियोके ह्याँ टे जानेका डर नहीं । साथही मैने उन्हें वतलाया, कि हिमाचेल सरकार फलोंकी उपज बढानेपर अपना गारा ध्यान लगां रही है, स्त्रीर यहाँकी खनिज संपत्तिको निकालकर जनताके जीवनतलको ऊँचा उठाना चाहती है। इस काममें आपको पूरी तत्परता दिखलाना चाहिये और अब तक उपजाये जाते मेवों और स्थान-स्थानगर प्राप्त स्वनिज धातु पाषाणोंको जमा करवाकर उनके बारेमें सरकारको स्चित करना चाहिये, जिसमें सरकार अपने काममें जन्दी आगे बढ़ सके। बाबू मंगलरामजीने मेरी बात स्वीकार की और मेवों और धातुपाषाणोंके नमूनों और आँकड़ोंको बड़ी तत्परतासे जमा कराया।

उसी दिन (२२ मई) जाते समय उन्होंने थानेदारको ताकीदकर दी, कि मेरा सामान नये बँगलेमें भेजनेकेलिए ब्रादमी भेज दें। थानेदारने दफादारका कुछ हुक्म दे दिया ब्रौर वह हुक्म न जान कितने रास्तोंसे होते ढानेवाले ब्रादिमियों तक पहुँचा। या न पहुँचा। मेंने शाम नजदीक ब्राती देखी ब्रौर ब्रादिमियोंका पता नहीं तो चिंता हुई। किन्तु ब्राब में वे हाथ पैरका नहीं था, पुण्यसागर भी मेरे पास थे। वह स्कूलके पासके लामा मंदिरमें गये। बंशाखी पूर्णिमाको बुद्ध जयंतीके लिए वहाँ जैमा लोगोंमेंसे तीन चार भिद्धुिणयोंको बुला लाये। वह बेचारी ब्राज बत रखे हुये थीं, उन्होंने बौद्ध पंडितको उसके निवास-प्रवेशमें महायता देनेको भी पुण्यका काम समभा ब्रौर हमारा सामान शामसे पहिले ही तीन महीनेकेलिये निवास बननेवाले बँगलेमें पहुँच गया।

वर्तमान शताब्दों के ब्रारंभमें इन बगलेका ब्रोस्की नामक किसी जर्मन जातिके योरिषयन पादरीने बनवाया, तिर्फ ब्रापने पैसेसे ही नहीं ब्रापन श्रमसे भी। धार्मिक संकीर्णता हमें इन धर्म-प्रचारकोंकी ब्रापूर्व सेवा श्राद्धत त्यागका मूच्य समभने नहीं देतो । ब्रास्की बरस पहिले स्पू (यहाँ से ४० मील ब्रीर जपर )में कुछ ऐसे ही त्यागी पादि स्थोंन ब्रापना ब्राश्नम बनाया था। वस्तुत. सेवाम दर्धाचिकी भाँति उनमेंसे ब्राधि दर्जनोंने ब्रापनी ब्रास्थियोंको सदाकेलिये उसी भूमिको उर्वर बनाने के वास्ते छोड़ दिया। स्पूर्व बाद वहीं के एक पादरी ब्रास्कीन

१८६७ में स्राकर यहाँ सड़कके किनारे चिनीमें इस स्थानको किसी ज्मीदारसे खरीदा। मुंदर बाग-बंगला (१६००) त्रीर दूमरे घर बनाये, लड़कोंकेलिये स्कूल (१८६८-१६०७ ई०) खोला, लोगोंमें शिल्पका प्रचार किया। १३ वर्षोंमें इस भूमिको सुंदर सुसज्जित बाग बंगलेके रूपमें परिगात कर ब्रस्की चला गया, उसकी बीबीन भी रोते हुये स्थानको छोडा । पाछे पाँदरी पीटरने संभाला । किन्तु ऋतमें १९१२ मं ६०००) रुपयेमें मुक्ति सेनाके हाथमें वेंचकर मोरावियन मिशनकी उट जाना पड़ा। इसी समय एमर्सन (पीछे पंजाव गवर्नर) राज्यके प्रबंधक हुये। उच्च ऋंग्रेजी ऋफसर सहायता दिलाने केलिये बड़े उत्सुक थे । मुक्ति सेनानं त्रास्पताल खोला, फिर राजकी मासिक सहायतापर राजकी श्रोरसे मकान बनवाकर यहाँ एक अस्पताल खोल दिया गया, **एक मुक्ति सैनिक एंग्लोइं**डियन डाक्टर से**मुयेल (**वरफुट) स्त्रीर उनकी बीबी साल भर तक काम करती रहीं। मुक्तिसेनाने यहाँ ऊन कातने-बुननेका स्कूल भी खोला। कुछ सालों तक संस्थाको चलाने की कोशिश की गई, किन्तु वह चल नहीं स्की। प्रथम विश्व सुद्धने ही यूरोपपर ऐसी ब्रार्थिक तबाही डाल दी, कि राजात्रोंके बटुवे छुछे पड़ गये स्रौर उनसे पहिलकी भांति दान का स्रोत नहीं बहता था, जिसमें कि दुनिया के कोने कीनेमें लगे ऐसे ब्राश्रम विरक्षोंको शक्ति जल मिल तर्क । उधर राज्यका प्रवन्ध राजा पदमसिंहने संभाल लिया, ऋंग्रेज प्रबन्धक चले गये। ऋंतमें (१६१६) मुक्तिसेना पांच हजार ६पयोंमं वाग-बंगलेको राज्यके हाथमें बेंचकर चली गई। ब्रूस्की ऋौर पीटरकी स्मृति लोगोंके लिये बहुत मधुर रही। मुक्ति सैनिक बाकर, मोर्टिमांरने भी तत्परतासे काम किया, किन्तु मुक्ति होना का बड़ा अवलंव था राज्यके अंग्रेज़ प्रवन्धक एमर्सन श्रीर मिचलन को बेगारकी लकड़ी स्त्रीर दूसरी चीजें खूब मिलतीं। जैसे ही वह सहायता बंद हुई, उन्हें बेंच-बांचकर हटना पड़ा। वस्तुतः यहांके कामका श्रीय ब्रास्की श्रीर मोरवियन मिशनको है, जो श्रांग्रज नहीं जर्मन थे। वह अंग्रेज अधिकारियों श्रीर सरकारकी मददसे काम नहीं करते थे, बल्कि यूरोपसे सहायता पाते थे। ब्रूस्की तो स्वयं धनाढ्य स्रादमी था।

ं ब्रुस्की सपत्नीक स्पूसे ऋषाकर यहां दो तीन साल तक तंबूमें रहा। फिर राजा , शमशेरसिंहकी सहायतासे यह जमीन खरीदी, जो उस समय बहुत ऊभड़-खाभड़ थी, त्राजसे ४८ साल पहिले (१६००)में यह बगला वनकर तैयार हुन्त्रा, जिसमं बैठकर में इन पंक्तियोंको लिख रहा हूँ। कितने प्रोम ऋौर श्रमसे ब्रस्कीने मिस्त्री कृपारामको बतला बतलाकर इस बँगलेको तैयार किया होगा। यद्यपि १९१६के बाद इस बँगलेकी किसीने उतनी पर्वाह नहीं की, बहुतसे 'शीशे टूट चुके हैं, वार्निश श्रौर प्लास्तरकी श्रोर उतना ध्यान नहीं, भीतर दीवारकी श्राल्मारियां भर रह गई हैं, बाकी सामान सब विलीन हो चुके है। एक बड़ा युरोपीय ढंग का चूल्हा-जिसमें पाव रोटी बिस्कुट तथा दूसरा भोजन बनता था—४०)में नीलाम होकर एक किसानक घरमें पड़ा हुन्ना है। बड़ा पियानो न जानें कहां गया ? ईसाका मन्दिर बनानेकेलिये जो पत्थर गढ़ कर तैयार किये गये, उनसे तहसील बन गई। स्थानका वेभव कहां है, जिसे त्रूस्की दंपतीने स्त्रपनं स्निष्ध हाथोसे धीरे धीरे तैयार किया था, और अपने पतिसे, पीछे जिसे छांड़ ते समय फ़ाउ ब्रूस्की रो पड़ी थीं। ब्रूस्कीन हालैंडसे सेव ऋौर नास्पातीकी पौध मॅगाकर लगाई थी, जिनके फलोंको वह नहां पीछेके लोगोंने खाया। ब्रूस्किक वनाये बँगलेमें मेरी तरह कितने ही पिथकोंने शरण पाई, ऋौर श्राशा है, हिमाचल सरकारकी संपात होकर श्रव इसकी उपेचा नहीं कां जायेगी।

यहां ऋस्पतालकी एक ऋच्छी इमारत है, किन्तु वर्षोंसे डाक्टर नहीं, सारे चिनीकी इतनी बड़ी तहसीलकेलिये डाक्टर न हो, यह शरमकी बात है। बूढ़े कम्पाउन्डर ठाकुरसिंह किसी तरह गाड़ी चलाये जा रहे हैं। ठाकुरसिंहने ब्रूस्कीको देखा था, वह उनके स्कूलमें पढ़े थे। मुक्ति सैनिक मोटींमोरने डोरा डालकर उन्हें ईसाई बनाना चाहा त्रीर इसकेलिये वह इन्हें शिमला ले गया। वहां मुक्तिंसिक-सैनिकात्रोंने मंडे पताकेसे खूब स्वागत भी किया; किन्तु रास्तेमें ठाकुरसिंह्को कोई गुरु मिल गया था, जिसने पाठ पढ़ा दिया। ठाकुरसिंह्ने ईसाई बननेके बारेमें कहे जानेपर कहा—में पिताका त्राकेला पुत्र हूँ, ईसाई बननेपर देश जातिसे निकाल दिया जाऊगा, इसिलये उनकेलिये दस हजार रुपया मिलना चाहिये; मुफे विलायत पढ़नेकेलिये मेजना चाहिये, श्रीर इन सुमुखी मिसोमेंसे एकके साथ व्याह करनेका मौका मिलना चाहिये। मुक्ति सेनाके यहां मुक्ति भले ही टके सेर हो, किन्तु यह शतें इतनी सस्ती नहीं थीं। ठाकुरसिंहसे पादरी मोटींमोर नाराज हो गये। मुक्ति सेना यहां किसीको ईसाई बनानेमे सफल नहीं हुई।

लेकिन ब्रूस्की श्रीर मोरावियन धर्मप्रचारकोंसे ढंढोरची मुक्ति सैनिकोंकी तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि मोरिवनोंने स्पूकी भांति यहांके सांस्कृतिक श्राधिक जीवनमें सहायता पहुँचानका श्रवसर नहीं पाया, किन्तु उनकी स्मृतियोंको भुलाना कृतम्नता होगी, उन्होंने प्रयल किया श्रीर कमसे-कम ब्रूस्कीके सेवों श्रीर नास्पातियों (नाखों)से बहुतोंने श्रपने यहां कलमें लगाई। पीटरका लगाया श्रित सुगंधित शतपत्र गुलाब श्रव भी उपेन्तित रहते भी दर्शकको श्राकर्षित किये बिना श्रीर उसके दिलमें टाश पैदा किये बिना नहीं रहता। पीटर शायद वही विश्रप पीटर होंगे, जिनके दर्शन श्रीर फाउ पीटरकी केक खानका मौका मुक्ते १६३३ ई में लेह (लदाख)में मिला था।

तारौफ तो यह कि यहां दो-दो माली भी लगे हैं, तो भी बागकी इस तरहकी उपेक्षा है। ग्रास्पर्गस्को मालीने खोदकर फेंक दिया, ग्रारे उस जगह फाफड़ा बोया। पीटरके शतदल गुलाबके थालेमें न खुपी लगती है, न पानीकी बालटी; यह देखकर सहृदय दर्शकका हृदय तिलमिला जाता है। गूज़बरीके कुछ ही थाले रह गये हैं, जिनमें भी

चासें भरी हैं, श्रीर न त्यान देनेपर एकाध बरसमें उच्छित्र होकर रहेंगा। हालेंडसे मँगाकर लगाये सेवां श्रीर नाखों (नासपातियों)में वर्णोमें थाले नहीं बने। वह प्रकृतिकी दयासे खड़े हैं। ब्रूस्कीने बहुतनी श्रग्रकी वेलें लगाई थीं, सब उच्छित्र हो गई, सिर्फ एक घासों श्रीर गुलाबोंकी भाड़ीमें बची हुई है। दूसरे कीन कीन तरहके पीये नष्ट कर दिये गये, मालूम नहीं। ब्रांग श्रीर बॅगलेका एक तरह काई मुध लेनेवाला बहीं है। कितना ही स्थान खाली है, जिसमें घास भी नहीं उगाई जाती। विल्लाके भाग्यसे छींका टूट गया। किसी सेटने पिछल साल सन्तोजेन बनानेकेलिये कोई बूटी लगाकर इसी बागमें नजर्बा करना चाहा, गोया इतने श्रव्छे फूलोंका तजर्बा यहां ह लिये पर्याप्त नहीं था। खैर, बूटी तो जमी नहीं, किन्तु पूछनेपर माली कहता है, 'क्या करे, साहूकारने जो जमीनका ठीका ले लिया है।'' श्राशा है, हिमाचल सरकारके राजमें इस बागकी श्रीर श्रधोगित न होगी। ब्रूस्की बँगला श्रव तीन मासके लिये मेरा निवास-स्थान हुशा।

ξ.

## भोजन-छाजन

चिनीके इतिहासपर यहाँ नहीं लिखना है, वह पागैतिहासिक कालतक जा सकता है, किन्तु उसकी सामग्री सुलम नहीं, हाँ उसकी मूमिके
ग्रान्दर श्रव भी उसमेंसे कुछ सुरक्षित जरूर होगी। चिनी गाँव एक
तगह बसा है, किन्तु उसके कितने ही कृषकोंने श्रापने ग्रापने घर श्रापने
न्वेतोंमें बना लिये हैं। खेतोंका सबसे बड़ा मूमाग जंगलोंसे श्रासग्र है,
श्रीर वहाँ चूली, वेमी, श्राखरोटके श्रातिरिक्त दूसरी तरहके जंगली वृद्धाः
नहीं हैं। पिछले श्रास्त्वरकी वर्षा श्रीर फर्वरीकी हिमनृष्टिने खेतोंका
जमीनको जहाँ तहाँ नुकसान भी पहुँचाया, किन्तु एक लाभ हुआ है,
श्राबके कुलोंमें खूब पानी है, सिंचाईसे लोग निश्चिन्त हैं, श्रीर पानीकेलिये

लोगोमं मार-पीट नहीं होती । पांच-पांच छु-छ हजार फीटतक नीचेंसे ऊपर चले गये खेतोमे पानी लगाने के लिए लोग जो-कठी (मशाल की लकड़ी)लिए रात रात भर भूतोको भाँति घूमते दिखलाई पड़ते हैं, यह काम स्त्रियोका है। पुर्न्पाका काम हे हलसे खेत जोत्त देना, नहीं तो बाकी सारा खेतीका काम स्त्रियोका है। दृद्ध लिपिक धर्मानंदने तीन स्त्रियाँ रखी हैं, उन्हें शराब पीकर निश्चित विचरनेकी छुटी है, मारा घरका काम स्त्रियोंने सँभाल लिया है। हाँ, यहां सम्मिलत विवाह-प्रथा है, सभी भाइयोकी सम्मिलित पत्नी होती है, जो एकसे स्त्रिक भी हां सकती है। धर्मानंदके भाई होते, तो वह भी तीनों पत्नियोंमें सम्मिलित होते। स्त्रियाँ खेती-ग्रहस्थीकेलिए कितनी उपयोगी हैं, इसके कहनेकी स्त्रावश्यकता नहीं, लेकिन यह बात सिर्फ बुशहर ही नहीं सारे पहाड़में देखी जाती है।

खेतोंमें बने स्थार्या घरोके। ऋतिरिक्त किसानोने फसलकी रखवाली का काम करनेकेलिए मीलो दूर साधारणसे छाटे छोटे घर बना लिए हैं, जिन्हें "डोगरी" कहते हैं। कभी कभी खेतोंमें काम करनेवाली स्त्रियां इन्हीं डोगरियोमें रह जाती हैं। कंडे (ऊपरी पर्वत भाग)की डोगरिया बहुतैसी प्रेम गीतोका विषय बन गई हैं, ऋविवाहिता षोड-शियोकेलिए राधा ऋष्णका सदेह ऋभिनय किन्नर-समाजमें बुरा नहीं समभा जाता।

चिनी गाव एक पुराने दुर्गके पास बसा है। दुर्ग भी आसपासकी भूमिसे कुछ ऊँची एक पहाड़ी टेकरीपर था। इसका ध्वंस
आगसे जला था। मकान और दीवारोंका अधिकांश भाग उस
समय भी इमारतोकी मांति का टिका रहा होगा। आग लगनेपर खांडवदाहका दृश्य उपस्थित हुआ होगा। आज भी गढ़में खोदनेपर को यला,
जले पत्थर मिलते हैं। दुर्ग बहुत बड़ा नहीं था। उसके एक भागको
समतल करके वहां १६११ ई०में स्कूल बनाया गया, जिसमें आजकल
आउवीं श्रेणी तंककी पढ़ाई होती है। चिनीमें हाई स्कूलकी बड़ी

त्रावश्यकता है। लडकोंको पढ़नेकेलिए रामपुर जाना पड़ता है, श्रौर बहुतों हो अरहप सामर्थ्यके कारण निराश हो घर बैठ जाना पडता है। चिनीमें दुर्गका स्थान जाड़ोंने ऋौर भी ऋधिक ठंडा हो जाता है, हवाका प्रचंड भोका उसीपर पड़ता है। सोचा जा रहा है, स्कूलको फलपाके पामके जंगलोंमें ऋाडकी जगह ले जाया जाये, किन्तु यह सोच तब हुई थी, जब राजाका राज्य था ऋौर चिनीमें भी डिल-स्कूलसे त्र्यागेका स्वप्न नहीं देखा जा सकताथा। त्र्राव चिनीकां हाई-स्कुलकी स्रावश्यकता है श्रीर उद्यान विद्या तथा प्रयोग-उद्यानके साथ। परानी योजनामें इसका सन्निवेश नहीं था। चिनी गांवमें भी कनोरके श्रीर गांवोंकी तरह कनेत (खश), बढ़ई श्रीर काला रहते हैं। कनैत यहांके उच कुलीन हैं, जो स्रव स्रपनेको राजपूत कहते हैं। बढ़ई लोहार सानार, हज्जाम, पापाण-शिल्पी मभीका काम करते हैं। यह ऋर्ष ऋछूत हैं क्योंकि पानी न चलनेपर भी इनकी चिलम चल जाती है। आर्थिक श्रवस्था इनकी कोलियों जैसी बुरी नहीं है। चिनीमें बढ़इयोंके पानीका चश्मा जहां कनेती चश्मेके पास है, वहां कांलियोंका दूर है। तीनोंके चश्मोंके देखन से ही श्राप समभ सकते हैं। कोलियोंका काम चमार, मंगी, मोची, धोबी, कोरी समीका पेशा है। सबसे गंदे श्रीर कड़े परिश्रमके काम इन्हें करने पड़ते हैं, ऋौर सबसे गरीबीकी जिन्दगी इन्हें बितानी पड़ती है। कनेतका चश्मा गढ़े पत्थरका बंभा हुआरा कुएडसा है, उससे नातिदूर लोहारका चश्मा भी कुछ, उसी तरहका है, इसमें लोहारका स्वयं पथरफट होना भी सहायक हुन्ना: श्रीर इन दोनोंकी परस्त्राई से दूर कोलीका चश्मा जान पड़ता है, बरसातमें भैंसके थानपर लकड़ी की टोंटी लगा दी गई है। हमारे भारतके सभी गांबोंके घर तो भगवान्के संवारे हुये हैं, किन्तु इधर पहाड़ोमें वह उससे कुछ बढ़े ही हुए हैं। कोलियोंकी चमरौटीकी गंदगीके बारेमें मत पूछिये १ में जब उनके घरोंकी स्रोर चला, तो सायके स्रादमीने रोकना चाहा — बहुत गंदगी है, न जाइये। कोई कहता — "यह लोग बड़े गंदे" रहते हैं, हम तो उनका ऋछतपन हटाना चाहते हैं, किन्तु गंदगा छाड़ तब तो।" गोया ब्रह्माने ही उन्हें जन्मसे गंदा बनाया है। उनके पास खेत नहीं होने दिया गया, शरीरकी कठिन मेहनतके सिवा कोई जीवनका साधन नहीं रहने दिया, कमाकर यदि चार पैसे किसीन पैदा कर लिया, तां भी वह ऊँची जातिवालों जैसा घर नहीं वना सकता; न अपन्छे कपड़े पहिन सकता, उसे बड़ी जातिके घर को छूने तककी इजाजत नहीं, न विद्याके पास फटकनेका मौका। हर तरहसे अपमा-नित लांछित करके रखा गया, फिर यदि गंदे रहते हैं, तो उनपर यह जबर्दस्ती लादी गंदगी उनकी उसी स्थितिमें बनाये रखनेका कारण मानी जाने लगी। कैसा श्रव्छा न्याय, या ऋत्याचार कायम रखनेका बहाना ? कनोरके लिए इतना कहूँगा, कि यहांका कोली-मंगी मेरा मामान उठाकर कलपामे यहां लाया, किन्तु इसे किसीने बुरा नहीं माना । चिनीके कोलियोंके घर ख्रीर क्चे बहुत गंदे हैं, इसमें ख्राश्चर्य-की क्या जरूरत ? लेकिन क्या हिमाचलप्रदेश आगे भी उन्हें इसी स्थितिमें रक्खेगा ? यह सैकडों मानव क्या आगे भी ऐसी नारकीय जिन्दगी बितान के लिये मजबूर किये जावेंगे ?

## $\mathbf{X}$ $\mathbf{X}$ $\mathbf{X}$ $\mathbf{X}$

किन्नर देवतात्रोंका देश है, त्रलं कारिक नहीं सीधी भाषामें। देवता प्रकाशके प्राणी कहे गये हैं, किन्तु में समभता हूँ वह घोर श्रंधकारके वासी हैं। जब तक मनुष्यके इदयमें घार श्रजान न हो, देव लाग वहाँ उहरना नहीं चाहत। कल (२३ मई) दो मील नीचे कोठीकी देवीका मेला था। देवी देवतात्रोंके लिए हर महीने मेला या भोज होता रहता है। कहीं कहीं तो मेलेके समय देवताके नंडारसे शराबकी सदा- व्रत भी दी जाती है; नहीं दी जाये, तो भी देवतात्रोंका मेला शराबके बिना कैसे हो सकता है? देवतात्रांने शराबबंदी हटानके लिए राजाको मजबूर किया, उसके कुलाकको नष्ट कर देना चाहा। मेलेके दूसरे दिन एक श्रादमीको बुरी तरह शिर फ़डवाकर

अस्पताल —िबना डाक्टरके अस्पताल — में आये देखा। "डाक्टर" ठाकुरसिंहने बतलाया, हर मेले के दिन दो-चारकी यही हालत होती है, देवता शराब और विल बंद करनेकी बाततक सुननेको तैयार नहीं। देवता यहां बात करते हैं या इशारेसे अपना भाव प्रकट कर देते हैं। बात वह माली (प्रोक्त) के मुंहसे करते हैं। देवताओं की बात-चीतकी वात फिर कभी, मैंने सोचा, देवीको मनानेका कोई रास्ता निकालना चाहिए। पता लगा, देवी कारी है, उनका कोई दोस्त है, किंतु वह पतिके तौरपर नहीं। चिरकौमार्थ कोधकी मात्राको बढ़ा देता है, इस्तिये मेंने कोटीकी देवीके ब्याहका प्रस्ताव किया। कुछ सजनोंने इस विचारको पसंद भी किया है।

डायाबेटिसको दबोच रखनंवाले मेरे भित्र पंडित ब्रजमोहन व्यासका वतलाया नुसखा, रांज ४-५ मील टहलना है। मैंने २४ मईसे उसपर अमल करना शरू किया. और अब नियमसे सबेरे चाय पीनेके बाद तिब्बत-हिन्दुस्तान-सङ्कपर यहांसे फर्लाङ्ग ऊपर १४१वं मीलजक जाने स्त्राने लगा। नहीं कह सकता. स्त्रभी दश्मन दबोचा गया या नहीं। दबोचे जानेका ऋर्य है पंक्रिया ग्रंथिका फिरसे काम करने लगना, जिससे जठरामिमें फिरसे तीवता स्राना । यदापि सूत्र-परीक्षामें शकरका पता नहीं है, किन्तु हो सकता है, परीक्षाका मसाला (वेनडिकसोल्यान) खराब हो गया हो, क्योंकि जठरामिकी मंदता हटी नही है, बुद्धू के बतलाये नुस्खे "भोजने मात्रज्ञता" को शब्दश: माननेपर ही काम चलता दिखलाई पड़ रहा है। सचम्च. "ते हि नो दिवसा गताः" कहकर मुँहसे हसरत भरी आवाज निकलने लगती है। कहां पत्थरतक पेटमें जाकर हजम हो जाता था, ऋौर कहां एक प्रासकी कमी-वेशीमें खड़ी-मीठी डकार आने लगती है ? पहाड़का पानी भारी होता है, इसमें संदेह नहीं। संकटमोचनवाले बाबाने भी पतेकी बात कह रखी है "लागै ऋति पहाड़कर पानी", किन्तु यह पतेकी बात चित्रकट ऋौर तराईके बरसाती पानीकेलिये है। ऋावित

पहले भी ता पहाड़का पानी वरसों पीते रहे, ऋौर भूख लगती रही। खैर, पचपनसालाका भी ध्यान रखना होगा।

श्रौर खाना १ किन्नरदेश विशेषकर वाङ्तूसे ऊपरका भूभाग पानी• केलिये ही सूखा देश नहीं है. बल्कि अपन भी यहाँ अपर्याप्त होता है। बकरियापर श्रव दो-दोकर नीचेसे ऊपर लाना त्राज ही नहीं हो रहा है, बल्कि शायद सदियोंसे यहाँके बोभा दोनेवाले पश नीचे तिब्बनी पशम ऋौर ऊन पहुँचा ऋनाज उठाये लौटते रहे हैं। ऋाज कल इसका ऋपवाद है, विलायती वड़ी मटर, जिसे यहांके गांवोंसे लोग शिमला पहुँचाते हैं। कहते हैं, वहां इसका ऋच्छा दाम लगता है। श्राच्छा दाम नही लगता, तां २० रुपया मनकी दुलाईवाले रास्ते वह शिमला कैसे पहुँचती ? काश, यह हरी मटर भी मिलती । मई-जून तो साग-सब्जियोंके अकालका दिन रहा। ब्रस्की वागमें वन्थू बहुत उगे थे, ऋौर वत्थू भी लाल कलंगीवाले बत्थू, किन्तु यहांके लोग उसे छूतेतक नहीं, कहते हैं इसके खानेसे सूज़ाक हो जाता है। मैंने पुएय-सागरसे कहा - "रामका नाम लो, तुम रोज उसे बनाया करो", किन्तु एक बारके कहनेका प्रभाव दोन्चार बारतक ही रहता । हालांकि कनोर लोग बत्थूका पूरा बायकाट नहीं किये हुए हैं, नहीं तो यहां बत्थू बाका-यदा खेतोंमें क्यों बंधे जाते १ मरसा (लालसाग) के बड़े बड़े पत्तोंको देखकर मुँ हसे लार टपकती है, लेकिन ये लोग पत्तोंके लिये उसे नहीं बोते, बोते हैं उसके दानेके लिये, जिसे रोटी श्रीर भातकी शकलमें खाते हैं। हरे मरसेकी खेती भी इसीलिए करते हैं। इसका नाम उन्होंने बदलकर तुलसी रख दिया है। "तुलसी महरानी, बिंदा महरानी" गरीबोंकी आधार हैं। ऐसे कई नाम यहां उलट-पलट गये हैं, कई खाद्य वस्तुयें ऋखाद्य और ऋखाद्य खाद्य हो गई हैं। फाफड वा फाफडा (बकव्हीट) त्र्योगला कहा जाता है, श्रौर फाफडा उसीका छोटा भाई है। कोद्रा भी है, किन्तु वह हमारे यहांका कोदो नहीं मंडुत्र्या (रागी) है। गेहूँ, जौ, मटर जैसे हमारे परिचित स्त्रनाजोंके स्नतिरिक्त यहां नंगा

(बिना छिल्केका) जौ भी होता है, किन्तु चिनीसे दूर स्मूमें। उसके लिये कुछ अधिक ऊँचाई या ठंडककी जरूरत होती है। अनाजांकी पर्याप्त किस्में यहाँ होती हैं। टहलते समय मक्का भी एक खेतमें उगा देखा. अब (१३ जूलाई) तो उसमें बालें भी फूटी हैं, किन्तु पुएयसागरका कहना था कि वह पूरा पकता नहीं। ब्रस्कीकी लगाई तथा बचकर अब सिर्फ अकेली रह गई द्वाचालताके बारेम तहसीलदार माहेवका भी वही राय है। शायद मेरे रहने (ज्ञागस्त ) तक कहीं अंगू पक जाये, नहीं तो दूसरे तो मधुरा मुद्दीका । आस्वाद लेगे ही।

जहां तक साग-सब्जीका सवाल था. मई-जूनमें उनका बड़ा ठाला था। वैसे ब्राने्के दिन ही एक जांव भेड़का सूखा मात भगवानने भेज दिया था, सूखे मांससे तो भंडार कभी खाली नहीं रहा। कभी कभी तां, इतनी आ जातीं कि लडकोंमें बांट देनेके लिये पुरुषसागरको ताकीद करनी पड़ती। साल भरके सूखे चिमडे मांसकेलिये न मेरे पास, न पुर्य-सागरके ही पास पाचनशकि थी। पुरुवसागर चालीस सालसे ऊपरके ह गये हैं ख़ौर उन्हें दिमाग ख़ौर धातुकी निर्वलताकी शिकायत है. तो भी चतुर यहिणीकी तरह वह हर चीजको जोगाके रखना चाहते हैं, "क:काले फलदायक:।" मैं भी उनके कामम दखल नहीं देता. किन्तु पासकी ऋष्मारीमें रखे पुराने मांसकी गंध उतनी प्रिय नही लगती। जहांतक तेमनका सवाल था, तेमनराज मांस, बराबर ऋबुट रहा, किन्तु मूसाके ऋनुयायी तो भगवानके मेजे स्वर्गीय भाजन ''मन्ता' को भी बरावर खाते खाते ऊब गये थे। कुछ दिनों बाद नेंगी संतोश दासने आध मन आलू मेज दिया, जिसने पत रख ली। जब हम लोग दो सप्ताइकी यात्रामें गये, तो आला आध आध बिताके आंकुर दे चुके थे। इमने पुण्यां भे या सदुपयोगके लिये उसमेंसे कुड़को लेकर एक क्यारी वो डाली। पीछे संड़क-इंस्पेक्टर श्रीलक्ष्मीनन्दने बतलाया. श्रंकरोंसे स्वादमें कोई कमी नहीं श्रनती। खैर, तब तक उरेपरे बतेरा साग त्याने लगा. कभी नेगी संतीलदास मेज देने. कभी युलाके

तम्बरदार । रेजरसाहेब शर्माजीकी कपासे कई विटामिनोंकी खान हरे सागों और मटरकी फलियोकी कमी नहीं रही। मक्कावाल खेतमें तो **ब्राजकल** कहू (काशीपल) के स्वर्णिम पुष्प भी खिले थे। एक दिन हमारे रास्तेमें कद्दकी एक नरम नरम लता पत्रसहित पड़ी थी। में भी बहुत हांडियोंका मात खाये हुए हूँ, बंगाली बंधुश्रोंकी मांति चाहता था, लताको उठा लूँ, सागकी कमीके कारण नहीं, बल्कि खाद्यके अपव्ययसे द्रवित होकर; किन्तु पंचतंत्रके कपोतरा नकी भांति पुरयसागरने कहा ''यहाँ निर्जन वनमें इसका उद्गम कहां'' ऋर्थात् क**दकी ल**ताका उद्गमस्थान तिब्बत-हिंदुस्तान सङ्क नहीं हो सकती, जरूर दालमें कुछ काला है। श्रीर सचमुच ही लताके पत्तोंको सरकानेपर वहाँ स्त्रीर भी कुछ चीजें दिखलाई पड़ीं । पुरुयसागरने कहा - यह देखिये भस्मकी रोटी भी है। हाँ, सचमुच भस्मकी रोटी मंडवा (रागी)-के लिह्की तरह वहाँ रखी थी। यह भूत भगानेका अप्रेमीघ रामवाण है। मैं नहीं जानता पुरासागरकी क्या राय थी, किन्तु ऋपुन तो समभ रहे थे, भूत कभी ऐसा मूर्ख नहीं हो सकता, कि भरमकी रोटीक पीछे घरवालीको छोड़कर तिब्बत-हिन्दुस्तान रोडपर मीलो दूर भूखो मरने श्राये। पीछे पुरायसागर भी मेरी रायसे सहमत मालूम पड़े। दो सेर पक्का साग इस प्रकार अकारथ गया, मुक्ते तो सिर्फ, इसका अपक सोस था, बदबख्त लामाने भस्मकी रोटीपर देवदारकी हरी पंत्तियों-का प्रयोग क्यों नहीं बतला दिया, यदि भृतको भरमकी रोटी ऋौर त्रावकी रोटीकी पहिचान नहीं, ता छसे देवदार श्रीर कह के हरे पत्तोंमें क्या पहिचान होती ?

मई-जूनमें चिनीमें ही सागका ठाला क्यों होना चाहिये ? ऋाखिर वर्फ तो वहाँ ऋषे लमें ही खतम हो जानी है, कितने ही साग ऋौर लाल मूलियाँ—जो वाईस दिनमें तैयार हो जाती हैं—तो इतने समय-में तैयार हा सकती हैं। "यहाँके लोगोंको शौक नहीं", रेंजरसाहेब थारा वेटा जीवे, ऋापकी बात बिल्कुल ठीक, बेटा नहीं है, होगा तो, ब्याह- के ७ महीने ही बाद किसको बेटा हुन्ना है। यहाँवालोका क्या भारतमें कहीं के गाँववालों को साग-तरकारियों का उतना शौक नहीं, यह कहते मिर्फ बंगभूमिका ख्याल संकोच में डालता है। यहाँ बाले तो कोई श्रन्न पा जायें, तां उसीकेलिये खुदा मियाँका हजार शुक्रिया स्त्रदा करें, स्त्रीर चूलीको उन्हें प्रदान करके घटघटके वासी सिड़ी स्त्रिवि-नासी बहुत बहुत शुक्रिया वयल भी कर रहे हैं। फलोमें चूला है, जो यहाँ हर गाँवमें है, गरीबने खेतमें भी दो-चार वृक्ष उसके जरूर खड़े रहते हैं।जाड़ेका संबल जब खतम हा जाता है, श्रीर किन्नर दंगीत खाद्य-केलिय तिलमिलाने लगता है, उस समय यही फलराज हे, जो गज की टेर सुननेवाले भगवानकी तरह सबसे पहिले उनके पाल पहुँचता हं। जूनके स्रांततक नीचे-नीचे (नेवलमें ) चूलीके फल पक कर गुन-हले बनने लगते हैं। जितने दिन बीतते जाते हैं, वह पहाड़पर नीचे-से ऊपरकी स्रोर धावा करने लगते हैं। चूली एक तरहकी छ'टा खूवानी है । पक्रनेपर इसका स्वाद मीठा, किसी-किमीका कुछ श्रपाद्यसा भी होता है। इसकी गुठली बादामकी भौति तेलसे भरी होती है, किन्तु खानेमें प्राय कड़वी हुन्ना करती है, हाँ, तेल निकालने-पर कडवाहट नहीं रहती, उसे तो त्राप बादामका तेल कह भकते हैं। चूली है भी वादामकी सहोदरा भगिनी। चूली जब स्रभी कच्च होता है, तभीसे लोग उसपर अपना दाँत साफ करने लगते हैं। सवर्का बात मैं नहीं कहता, किन्तु हमारे चौकेमें तो जंगली पोदीनेके साथ उसकी चटनी बराबर बनती रही। पककर पीली पड़ जानेपर तो गरीबोके घरमें बधावा बजने लगता है। श्रीर मेरी यार फलती भी इतनी है, कि तोबा, तोबा, लोग-लुगाइयाँ टोकरे-टोकरे भरकर पीठ पर ढोतो रहती हैं, स्त्रौर वह घटनेका नाम नहीं लेती। स्त्राजकल सङ्क पर टहलने केलिये जाते समय दो मील दूर नीचेकी आपार तेलंगीके वरोंकी छतांको पीला-पीला देखकर मैं पुर्यसागरसे पूछने जा रहा या - तेलंगी देवताने सुवर्णकी वर्षा तो नहीं की १ किन्तु तुरन्त ख्याल अप्रागया-चृली देवी जो किन्नरदेशमें पधारी है। वह चूलीके फल छतपर सूखने केलियं फैलाये हुयं थे। पुरुयसागरने मुँह उदास करके कहा - हमारे यहाँ यह सुभीता नहीं, वहाँ वर्षा बहुत होती रहती है। हमारे यहाँ लोग खानेमे वची चूलीको कहीं जमाकर देते हैं, कुछ दिनों में सड जाती है, फिर भरने पर ले जाकर उसे धोधाकर गुठली स्रलग कर लेते हैं, जिसका खाद्य तेल निकाला जाता है। यह पौष्टिक खाद्यका ऋषव्यय है। ''उसका' शराव क्यों नहीं निकालते, कि स्रानाज बचता,'' इसका उत्तर उन्हें यह छोड़कर दूसरा नहीं सूका कि खाद्य नहीं हैं, यहां ऊपरी किन्नरमें पकी ताजी चूलीपर लड़के-बच्चे दिन-रात लगे रहते हैं, हर समयके भोजनमें उसकी सबसे ऋधिक मात्रा रहती है, मैंने भी दो चार दिन परीक्षा करनी चाही, किन्तु फिर मन ऊब गया। ग्रच्छा तो यह मेरी बात नहीं, किन्नर-किन्नरियों-की बात है। रोजके खानेके अप्रतिरिक्त मनों चूली घरकी समतल मिट्टीकी छतांपर डाल दी जाती है, जो कभी भूपमें सखती कभी फ़हारमें तर होती, अन्तमें सूख-साखके कुछ चिचुक जाती है, जिसे जमा करके लोग बखार भर लेते हैं। यह उनके जीवनका सबसे बड़ा संबल है। ताजी चूलीको खाली खा सकते हैं, कुछ स्त्राटा मीठा डाल-कर लपसी बना सकते हैं, किन्तु सूखी चूली उबालकर लपसीके रूप ही-में क्रिधिकतर खाई जाती है, वैसे कभी कभी पश्विक क्रपने इस पाथेय-को किसी पत्थरके पास तोड़कर सूखे भी खाते देखे जाते हैं, कड़वी गुठली तो खाली नहीं खाई जा सकती, किन्तु किसी किसी चूली-की गुठली मीठी भी होती है। चूली इन पहाड़ोंका प्राण है, इसमें किसको शक है, श्रीर वह यहांकी श्रादिवासिनी है, अरएयकाके तौर पर न सही, प्राम्याके तौरपर ही सही।

चूलीके आसपास ही आलूचा पकने लगता है, किन्तु यह शायद क्या, है ही विदेशी म्लेच्छ । होता मीठा है, किन्तु वह उतना उपकारी नहीं है. यद्यपि फलनेमें चलीसे भी निर्लंज. चली तो एकाध डाल नहीं

एकाध वृद्ध भी किसी किसी साल छोड़ जाती है, किन्तु आलूचा एक डालको भी नही । इसकी गुठली छोटी, शुष्क स्त्रीर तलविहीन होती है। मुखाकर तो रख सकते हैं, किन्तु ऋभी यह उतनी संख्यामें बागों-में देखे नहीं जाते । गिलास ( चेरी ) पकनेमें चूलीसे पीछे नहीं है, किन्तु यह शुद्ध पश्चिमी म्लेच्छ फल है, जिसे तुरन्त तुरन्त ही खाकर खतम करना पड़ता है। इसे तां आप कहीं कहीं विरले शौकीनोंके ही बाग)में देख सकते हैं। वैसे बादाम, ऋाहू, ऋंगूर, ऋादि दर्जनके करीव स्त्रीर भी मेवे यहाँ होने लगे हैं, स्त्रीर देवता स्रांकि पूरे विरोध करनेपर भी; किन्तु यहां समय नहीं, सभी फलों ऋौर उनके गुण-अवगुणको गिनानेका। अखरोट ( ऋक्षोट ) रवदेशी मेवा है, और "सतयुग"से चूलीके वाद यह सबसे ऋधिक लगाया भी जाता है, शायद इसका मूलस्थान भी हिमालयमें ही कहीं रहा, सोवियत् किर्गजिस्तानमं तो अव भी उसका सैकड़ों मीलका स्वाभाविक जंगल है, किन्तु ऋखरोटको यहाँकेलिये उतना उपकारी नहीं कह सकते। उसकी गुठली भर खाई जा सकती है। ऋखरोटकी लकड़ी भारतकी सबसे ऋच्छी लकड़ी है। उसे कीड़ा नहीं खाता, उस-पर बहुत अच्छे बारीक बेल बूटे बनाय जा सकते हैं, बार्निश लगाये उसके मोफियाने फर्नीचरके सौंदर्यके बारेमें क्या कहना ? किन्तु ये गुण किन्नरके गरीबोंके किस कामके १

त्रक्षीटके बाद दूसरा स्वदेशी श्रीर चूलीके बाद सबसे श्रिधक लोकप्रिय फल है, वेमी श्राङ्की परमपरम सहोदराभगिनी। यह जूलाई के श्रंतमें पकती है। श्रभी पकी वेमी खाई नहीं, किन्तु कहते है मीठी होती है। इसे सुखाकर भी रखते हैं, किन्तु वेमीका उपयोग चूलीकी भांति खाद्यके तौरपर उतना नहीं होता, जितना तीर्थ-सेवनकेलिये। "तीर्थ" पशुश्रोंकी भाषामें गंगा-यमुन। या काशी-प्रयागको कहते हैं। किन्तु वीर कौलोंकी भाषामें सुरा-सुंदरीका यह पुर्क्षिण नाम है, 'श्रुनेक रूपरूपाय"। "सवन"का श्रर्भ भाखामें है ''चुवाना" मभकासे

अरक उतारना, वाष्प बनाकर फिर तरल रूपमें परिणत करना। भगवतीके सुपुत्र ब्रह्मचारी चैतन्यका कहना है, वेमीके ''तीर्थ''-के सामने ऋंगूरी मदिरा कोई चीज नहीं। वह बहुत बड़ी ऋोषध भी है। वेमी-मदिराकी प्रशंसा करते वह थकते नहीं, जान पहुता था, वह मेरा श्राजन्म बत तो इवाना चाहते हैं। मुनते मुनते मेरा कान पक गया, तो मैंने कल ( १२ जुलाई ) उनसे कहा - "श्राप वेमीकी प्रशंसा करके सारी दुनियाकी रायको पलट नहीं सकते, पूरव-पश्चिम-उत्तर दक्खिन चारों खूँट पृथिवीमें स्रंगूरी मदिराको ही सर्वश्रेष्ट माना जाता है, हमारे पाणिनि बाबाने कापिशेयी सुरा (काबुलो अपूरी मदिरा )को ही अपने सूत्रोंमें स्थान दिया है"। मेंने अपने तकमे ब्रह्मचारीके मुँहको बंद कर दिया जरूर, किन्तु उन्होंने मान लिया, यह बात नहीं है। त्रांगूरी मदिरा किन्नरमें दुर्लभ नहीं, त्रीर ब्रह्मचारी **जैसे** सिद्ध तीन वर्षसे ग्वारह हजार फीटपर कुटी बना बारहों मास तपस्या करने वाले महापुरुपकेलिये तो वह परम सूल्भ है. फिर उनका वेमी-पक्षपात निराधार नहीं हो सकता. त्र्याखिर जिसने न उसकी, न इसको कभी ख्रोठसे लगाया, उसे कुछ भी फैसला देन का क्या ख्राधिकार है ? हाँ, एक बात में अवश्य वेमी-प्रचारके पत्तमें कह सकता है। उसके लोकप्रिय होने का अर्थ है. हजारों मन अनाजका सहाया जाना बंद होना, जिसे ऋौर किसी तरह नहीं बचाया जा सकता। गांधीका गुर किन्नरमें कुंठित हो जायेगा, यहां पानप्रतिषधका प्रयोग भारतमें सबसे पीछे करना चाहिये. यदि हिमाचल सरकार ग्रापने विधि-विधानकी प्रतिष्ठा खोनेपर उतारू न हो । "समंदर" पार हिब्बाके एक भद्र जनने ''श्रार्य सनातन-प्रजा-मंडल ''के पिछले वर्षके श्राधिवेशन के पास किये प्रस्तावको दिखलाते हुये कहा, इससे देवतास्त्रोंको भी कष्ट होगा। मैंने कहा -- वेवता लोग निश्चिन्त रहें, भारतके सभी कुन्नोमें भांग नहीं पड़ गई है, महामंत्री पंत जैसे देवपुत्र भारतमें पड़े हुये हैं, जो श्रयोध्या-काशी श्रादि महातीयोंके महात्माश्रोको बचन दे रहे हैं.

कि उनके क्राधकारपर सरकार जरा भी रेप नहीं क्राने देगी। इति वेमी महाकांड नमाप्त।

त्राहारके प्रकरणमें हम कहाँ से कहाँ चले गए, किन्तु बुद्धने कहा है " विश्वे सत्ता आहारट्वितिका" अर्थात् सारे प्राणियांको स्थिति आहार-पर निभर है, फिर उसे छोटी-मोटी बात कैसे कहा जा सकता है? हम चाहते हैं, भारतके कोने-कोनेसे भद्र-पुरुष श्रीर भद्र-महिलायं किनर-देशमें त्रायें त्रीर त्रापनी जेव खाली करें, किन्तु विना खान-पान-का सुब्यवस्थाके वह कैसे आयंगे, इसिलये आहार-प्रकरणको गौण नहीं बतलाया जा सकता। अप्रत-आहारकी कमी यहाँ अपवश्य है. किन्त वंभेवालोके लिये नहीं, रुपया सवा रुपया सेर गेहूँका ऋाटा ऋासानी-में मिल जाता हैं ! सैलानी-सैलानिकात्र्योंको हिंमाचल सरकार विजापनबाजीसे नहीं बुला सकती, वह तो तभी आयेंगे जब नचार-तक माटर आ जाये आरे आगे घोड़ेकी सवारीका स्थायी प्रवन्ध हा। किर तो यहाँ के मेवे नीचे ढुजने लगेंग ऋौर यहाँ ऋनकी बाढ़ उमड़ क्रायेगी। क्राप यह न डरें कि फिर यहां मेवे खानेको कहां मिलोंगे, अप्रथवा फिर हम उसे घर बैठे ही क्यों न खा लोंगे ? कुछ आलांसी जरूर ऐसा सोचोंगे; किन्तु जानते हैं ना, रानीन भरथरीको जोगी बनने से रोकने के लिये घर ही गंगा मगा देनेकी बात कही थी, जिसपर ऋाज भी अप्रमर भरथरी जोगीने श्रीमुखसे कहा था "घरकी गंगा गड़ही वरोबर''। हमें पहिले कुछ त्राटेकी कमी मालूम हुई, किन्तु "त्राप्रभोची सदा अखीं"। इम रामपुरसे बीस सेर थ्राटा, बीस सेर चावल ले आये थे। जब दो खचर त्रवश्यमेव ले चलना था, तो कुछ श्रीर सामान न ले लेना क्या बुद्धिमानी होगी ? फिर हमने समका पैसेका अप्रेक्षा श्रान श्रामानीमे मिल सकता है। हमें वह करनेकी जरूरत नहीं पड़ी, नेगी बलवंतिसंहकीं कृपासे श्राटा, तेल, घी सबका सुमीता रहा । चावल कुछ इधर-उधर भेंटमें गया, ऋपून तो डायाबेटी होनेरे खा नहीं सकते. पर्यसागर भी उसकी श्रोर उपेक्षा हीसे देख रहे हैं

स्रोर तीन चौथाई चावल, कहते हैं, स्रभी तक बचा हुस्रा है। वहीं हालत यहाँ ताई पांच सेर चीनीकी भी है। मैंने उन्हें सजग कर दिया है, कि यहांसे कोई खाद्य वस्तु लौटकर रामप्र नहीं जा सकती।

मैंने रामपरमें सर्दार साहबके मुँह से डायावेटिस वालांके लिए मधुकी छूट ऋौर दूसरे माहात्म्य बड़ी श्रद्धासे सुने थे। वहीं मधु-संचय करने की कोशिश की, ऋौर श्री विद्याधर विद्यालंकारकी कृपासे डेढ सेर पक्का शुद्ध मधु मिल भी गया। मैं रास्ते भर उसका सेवन करता भेजी दवास्त्रींके साथ स्त्रीर भी उसकी स्त्रनिवार्यता हो गई। मधुपर ऋाड़ा हाथ पड़ने लगा, वह कितने दिनों टिकती, मैंने इघर मधुगवेषणा-केलियं दोस्तोंसे कहा। कपूरिश्वेत मधुकी किन्नर-देशमें बड़ी महिमा है, किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे पिछलो जाड़ोमें जो स्राति हिमपात हुस्रा था. उसने मधु-मक्षिका वंशपर स्त्राफतका पहाड़ ढा दिया, उनकी बड़ी संख्या नष्ट हो गई। सर्वथा वंशोच्छेद नहीं हुन्ना है, इसलिए स्रागे ऋानेवाले मधुप्रेमियोको निराश होनेकी श्रावश्यकता नहीं। श्रकाल वस्तुत. शंकरवर्णा मधुका है, रक्ताभा या पांडरवर्णा शहदका नहीं । तीन साल पुरानी एक छुँटाक श्वेतमधु डाक्टर ठाकुर-सिंहने एकबार दी थी श्रीर एकबार तहसीलदार साहेबने श्राधपाव कहींसे पैदा की थां। बस इतना ही भर, किन्तु, पागडरवर्णा शहदकां तां कुछ ही दिनोंमें "भिर भिर भार कहारन आना" वाली बात हो गई। फिर एक ब्रोर बर्तनकी कमी पड़ी, ब्रौर दूसरी ब्रोर स्नेहकी - श्राखिर ''ऋति सर्वत्र वर्जयेत्'' कहा गया है। स्त्रागे मधु-संचय रोक दिया गया। पीछे तां समस्या पैदा हुई, कहीं इस मधुको ढोकर रामपुर-शिमला प्रयाग तो नहीं पहुँचाना होगा। चीनी श्रीर गुड़से भी सस्ती होनेसे इस मधुमें. सांकर्य-दोषकी संभावना नहीं हैं, किन्तु स्थान छोड़नेपर, स्नेहका बिरबा फिर पनपने लगेगा। मनसाराम कह रहे हैं — "इसमें न जाने कैसक गंध त्र्याता है; इसमें मक्लियोंक शारीरका सत्त त्र्यौर मोम भी मिली हुई है।'' कुछ सीमातक मैं इससे सहमत हूँ।

किन्नरमें मिक्षकापांपण मतजुगी ढंगसे होता है। दीवारोंमें स्नाधा भाग काष्ठका होता है, उसीमें सूक्ष्म छिद्रके साथ दरवा बना दिया जाता है। मिक्खयाँ जाड़ोंमें दरबेंक भीतर रहती हैं, फूलके मौसिममें बाहर भी छत्ता लगाती हैं। घरवाले मालमें दो बार मधु-संचय करते हैं। धुन्नाँ देनेसे मिक्खयाँ दरवेके भीतर चली जाती हैं। छत्तको तोड़कर मधु निचोड़ लेते हैं, जिसमें मिक्खयाँ चाहे न निचुड़ती हां, किन्तु उनके म्नंडों मोमकी निचुड़नेकी संभावना तो श्रवश्य है। खैर, कुछ भी हो हम कौनसे वैष्णव हैं, स्नकावकासुर कौन स्नपनेसे छूटे हैं?

मोच रहे थे, कैसे मधुकी यहीं समाप्त करके चला जाये। पुरय-सागरको भी दिमाग लड़ानेकेलिये कहा, किन्तु अन्तमें युक्ति अप्रुनको ही सुभी, और "काम कामको सिखलाता है" की कहावतके, अनुसार सुना स्रोगला (फाफड़े ) का चिलटा (चीला ) स्रब्हा होता है, सुना क्या पहिले खा भी चुका हूँ, तिब्बत श्रीर रूप दोनोंने उसे श्रपनी राष्ट्रीय थाल बना लिया है। चिलटाका नाम त्र्याते ही, याद त्र्याये गेहूँके मीठे चीले, फिर क्या था, पुण्यसागरको मधुमय चिलटा बनानेके लिये कह दिया, ऋब वह प्रतिदिन चिलटे नियमसे बना रहे हैं, स्वादिष्ट भी हैं, मधुमेहमें हानिकारक भी नहीं, यह सर्दार साहेब बतला चुके हैं। त्राशा है, प्रस्थानसे पहिले संचित मधु ठिकाने लग जायेगा, यदि नीचे जाकर मधुस्नेह जागृत हुन्ना, तो चिनीका डाकखाना न्त्रीर यहाँ के परिचित दीस्त मौजूद ही हैं, कंट्रोलतोड़ जमानेमें उसपर कंट्रोल लगने-का भी भय नहीं, मधु दौड़ती दौड़ती अपने पास चली आयोगी। मैंने मधु पालने ऋौर मधु निकालनेकी श्राधुनिक विधि जब लोगोंको बतलाई, तो उन्होंने कहा "मधु-भवन कैसे बनता है, श्रौर मधुनिचोड़क कहाँ मिलेगा ?" यह प्रश्न हिमाचल सरकारसे करना चाहिये-मैं

समभ्रता हूँ, मेरा यह उत्तर माकूल माना जायेगा। लकड़ी जहाँ मिड़ी या उससे भी सस्ते पत्थरके मोल हो, वहाँ मधुभवन बनाना कौन मुश्किल १ यहाके निवासी ख्रोर उनसे भी बढ़कर जव सरकार मेवा-बाग बढ़ानंपर कटिवद्ध है, तो फलोंकी क्या कभी रहेगी १ क्यों न फिर "मधु क्षरंति सिंधवः" वाला देश यह बन जाये १

द्ध-दही-मक्खनकी समस्या यहाँ कठिन-सी मालूम हुई श्रीर श्चन्ततक रही। लोगोंका इस तरफ़ ध्यान नहीं मालूम होता है। चूलीके तेलपर निर्वाह करते लांग कमसे कम धी-मक्खनका प्रयोग करते हैं। भेड़-वकरीके दूधसे अप्रुन कोसों भागते हैं, न भी भागत ता भी वह सुलभ न होता। छेरी-भेड़ी न देखीं, यहाँकी गायें देख लीं। हांतीं तो सभी श्यामा, "जेहि जसु वेद-पुरानन गावा", लेकिन द्ध सीप भर । रेंजर शर्माजीने सत्तर-श्रस्तीमें एक श्यामा खरीदी है, जो डेढ प्याला दृध देती है। वह मुक्तसे एक ही मास बाट पहुँचे हैं। नौकरोंने बतला दिया, यहाँ की गायें बम इतना ही दूध देती हैं। ऋौर उन्हाने पियाला भर दृधवाली गाय खरीद ली। दूसरा नौकर उनसे सेरं भर दूधं देनेवाली गायकी बात कर रहा था, किन्तु मुक्ते विश्वास नहीं पड़ता, यह मुद्री भरकी कामधेन्वा इतनी खदार होगी। हाँ, याक (चमरी) साँड स्त्रीर गायकी संकरी नसल जरूर स्त्रिधिक दूध देती हैं। एक बार दो सेर ढाई सेर दूध ऋौर मक्खनमें हरियानेकी भैंसको मात करनेवाली। किन्तु सकरी नसल - जोमी - की यहाँ बहुत कमी है। चमरकेलिये यहाँ उपर्युक्त ठंडी जगह भी नहीं है। तिब्बतसे जब-तक खरीदकर लांग लाते हैं, क्योंकि इन छेरी-भेड़ी जैसी गायोंसे हल जोतने लायक बैल प्राप्त करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन चमरको गर्मियौमें ऊपरी कंडमें रखनेकी ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लम्बे बालोंके काट देनेपर भी उन्हें कीड़ोंसे बचाना पहता है। कहते हैं कीड़े चमड़ेके भीतर पड़ जाते हैं। इस कठिन समस्थापर चिंता प्रकट करते शरङके महानिद्धका कहा-कोई पर्वाह नहीं.

बरेलीके प्रयोगप्रतिष्ठानमें मैंने इन्हीं जी तरहकी मुट्ठी भरको पहाई गायोंको शाहीवाल के साँइसे छु मासमें अपनेसे दुगुनी बंछिया पैद करते देखा है; वस हिमाचल सरकारकी कृपादृष्टि चाहिये, यहाँ हगाई अड्डा बन जाना चाहिये, फिर हरियाना आरे शाहीवाल के साँड बरेलामें बैठे यहाँकी गायोंको वीर्यदान देंगे, और इनको भारी दाम देकर मरनेकेलिये आनेवाले चमरोंकी जरूरत नहीं होगी। वस्तुतः घीन्धुकी समस्या गायोंकी कभी और उनकी निकृष्ट जातिके कारण है, जिसे विज्ञान हट! सकता है, और विज्ञानको यहाँ आनेसे कीन रोक सकता है ? हमें आगे फलों और द्राक्षी सुराके साथ किन्नरमं दूध और मधुकी नदियाँ वहानेकी आशा रखनी चाहिये।

किन्नर टडी जगह है। मईके ग्रन्तिम सप्ताहमें तो एक कंबलमें सदीं नहीं समाती थी, ऋर्थात् यहौँ प्रयागके माघ-पून जैसी सदी थी। मुभे ''डाक्टर''से पट्टू लेना पड़ा ऋौर कोलीका नया पट्टू बुननेके-लिये कहना पड़ा, किन्तु जूनके अन्तमें ऊपरकी यात्रासे लौटनेपर सर्दी एक कंबलकी रह गई। मैंने रामपुरमें पशमीनेकी चादर, पह गुदमा नहीं लेना चाहा, सोचा इनके घरमें तो जा ही रहा हूँ। यहाँ त्र्यानेपर पता लगा, पशमीना भले इधरसे जाता हो, किन्तु उसका स्त स्रीर चादरें रामपुरमें ही तैयार होती हैं। गुदमे कनम्, सुङ-नम्, ग्रौर स्पूमें बनते हैं। पट्टू ( ऊनी चादरें ) यहाँ भी तैयार होता हैं: किन्तु यह सब चीजें लोग 'लोई''केलिये तैयार करते हैं। लोई (मेला) रामपुरमें सालमें तीन बार होतो है, जेठकी लोई सौर २४ वैसाखसे शुरू होती हैं. इसके ऋतिरिक्त सौर कार्तिक ऋौर सौर पूसमें दो लोइयां होती हैं। सबसे बड़ी लोई (मेला) कार्तिकमें होती, है, जिसकेलिये किन्नर लोग महीनोंसे कपड़ा तैयार करते हैं। उस समय फसल कट गई रहती है, खेत खालां होते हैं, रास्तेमें . जपर न श्रभी बर्फ पड़ा रहती है, न निम्न पर्वत-स्थलीमें वर्शाका डर रहता है। इस लोईमे किन्नर-किन्नरियाँ बड़ी संख्यामें रामपुर पहुँचती हैं। श्रपना माल

बेंचनेकेलिये श्रीर नीचेसे श्राये मालको खरीदनेकेलिये। कहते थे, कभी कभी गुदमा, पट्टू, पट्टी रामपुरमें इतने सस्ते मिलते हैं, जितने मुङ्नम् श्रौर स्पूमें भी नहीं। यह तो बाजार भावपर निर्भर करता है, माल ऋधिक, खरीदार कम, ऋौर ऊपरसे विक्रोता ऋपने मालको लाद-कर घर लौटनेकेलिये तैयार नहीं, फिर तो दाम गिरना जरूरी ठहरा। रामपुरमें पशामीनेकी चादर प्राप्य होनेसे मैंने श्रीविद्याधरको दो चादरों केलिये लिखा। साधारण मोटी एकपलिया साठ रुपये, बारीकएकप-लिया नब्बे रुपयेतक, दाम ऋधिक नहीं मालूम हुन्रा। लिख दिया. पडित दौलतरामजीके स्राते समय उनके हाथसे भेज दें। सदीं ऋधिक होनेके समय तो कोई नहीं आई। जुलाईमें एक चादर विद्याधर जीने भी डाकसे भेज दी ख्रीर दो पंडित दौलतरामजीने भी। सोच रहा हूँ, क्या ऋब मुक्ते चादरोंका व्यापार शुरू कर देना चाहिये। मैंने ही तो दोनों मित्रोंको उन्हीं दो चादरोंकेलिये लिखा था। इसी तरहकी गलंतियाँ ऋौर हुई । मैं ऋपना पता-"डाकघर चिनी, द्वारा शिम्ला" लिखता रहा। यारोंने समका चिनी कहीं शिम्लेकी ऋोर पासमें है, एकसे अधिक तार मेरे पास पहुँचे, और कुछ तो किसी सभा-सम्मेलनका सभापतित्व करनेकेलिये भी । उन्हें क्या पता, कि मैं दुर्गम पहाड़ोंको पार करते शिम्लासे १३८वें मोल पाँचवें फर्लांगपर बैठा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने मुजफ्रफरपुर (बिहार) बाबू दिग्विजय नारायणसिंहकां लीचियाँ भेजनेकेलिये लिख दिया, सोचा डाकसे सात-श्राट दिनमें श्रा जायेंगी। रामपुरतक रोज श्रीर वहाँसे चिनी हर दसरे दिन डाक त्राती है। त्राठ दिनमें लीचियाँ खराब नहीं होंगी। मुक्ते क्या मालूम, चिट्टी पहुँचनेतक लीचियाँ खतम हो जायेंगी। दिग्विजय बाबूने समका, पूछापेखी करना खामखाहकी बात है, तब तक कहीं मालदहा (लँगड़ा)का भी समय न चला जाये। उन्होंने फट टोकरी भरवा त्राठ रुपये किराया भी दे रेलसे शिम्लाको पार्सल कर दिया, श्रीर बिल्टी यहाँ मेरे पास भैज दी! बिल्टी मेरे पास सही सलामत स्रोर शायद स्राठ दिनमें पहुँच गई। स्रोर लॅंगड़ा ? शिम्ला स्टेशन के पार्शल घरमें। मैं तो बतेरा देवता-पित्तर मनाता रहा, कि कोई चोरी कर ले, स्राखिर मुजक्करपरी लॅंगड़े किसी के काम तो स्राज्य हैं विस्टी कुमारी रजनीनायर को मेज दी, यद्यपि डरते-डरते, कहीं वह न समक्त लें, कि सड़े लॅंगड़ेको मेरे मत्थे थोपा गया। खैर; जहाँ समक्तने-समक्तानेकी इतनी गलतियाँ हुईं, वहाँ एक स्रोर सही।

किन्नरके यात्रियोंको खान-पान गरम वस्त्रकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। काम तो मेरा १६४८में भी चल गया, जब कि हिमाचल सरकारकी स्थापना हुये चार महीने भी नहीं हुमे, फिर आगे आने-वालोंकेलिये क्या चिन्ता ? उनकेलिये में भी चारों और दर्बाजे खटखटा रहा हूँ। "उसकेलिये" इसलिये कहता हूँ, कि यद्यपि में अपने दोस्तोंसे कहकर आया था और साथमें कुछ रुपये भी लाया था, कि सालमें मात मासकेलिये यहाँ अपना स्थायी वास बनाकर लौट्गा। लेकिन रामपुर पहुँचते-पहुँचते मालूम हुआ, स्थायी वास तभी बनाया जा सकता है, जब साल-साल नीचे लौटनेका इरादा छोड़ दिया जावे। यहाँ पहुँचनेपर तो साक दिखलाई देने लगा, कि चिनी तबतक मेरा स्थायी निवास नहीं हो सकती, जबतक मोटर इसके एकाध दिन पासतक न आजाये। 'जो इच्छा करिही मन माहीं। हरि प्रताप कछु दुरलम नाहीं।" हरिप्रताप नहीं हिमाचलसरकार-प्रताप सही। अपपन तो फिर आनेकी बहुत आशाके साथ चिनी नहीं छोड़े गे, देखें आगे क्या होता है।

## घुमकड़ोंका समागम

में अपनेको अवसर-प्राप्त घुमका कह सकता हूँ। १६०७ ई० (१४ साल की आयु)में घुमक्कड़ी अपस्थायी थी, किन्तु १६०६में जो

घुमक्त्रड़ी बत लिया, तो पाँच वर्ष जवर्दस्ती जेलमें बंद रहनेके समयका ह्योडकर स्त्राजतक वरावर धुमककड़ी करता रहा। पाँच गाल जबर्दस्ती बंद रहनेके भी गिने जायें, तो भी ३४ साल प्रमक्कड़ी-धर्मकी सेवा की है. अब ४६ काल लग जानेपर मुभे पेंशन लेनेका पुरा श्रिधिकार। किन्तु जिसने एकबार घुमक्कड़-धर्मको श्रापना लिया, उसे पेन्शन कहाँ, विश्राम कहाँ ? त्राखिरमें यह हिंडुयाँ घुमक्कड़ी करते ही कहीं विखर जायेंगी। मैं चाहता हूँ ऋपने देशके सभी तहलोंको धुमक्कड़ बना दूँ। मुफ्ते जान पड़ता है, "श्रथाना धुमककड़ जिज्ञासा" कहते घुमका शास्त्र मुभे लिखना ही पड़ेगा। अपत्र भी मेरी यात्रात्र्योंकां पढकर कितने ही माता-पितात्रींको अपने सपूर्तांसे वं चित होना पड़ा होगा, किन्तु स्रबती मैं खुलेस्राम धुमबकड्-धर्मका प्रचार करना चाहता हूँ, श्रीर हजारों माता-पितास्रोंका शाप स्रौर स्नास्त्रोंकी वर्ग या स्रांधी **अपने ऊ**पर लेना चाहता हूँ। युमक्कड़ धर्म मुक्ते प्राणोसे प्यारा है. भला उसका प्रचार करना मेग सबने वड़ा कर्त्तव्य क्यों नहीं होगा ? में समभता हूँ जातियोंके उत्थानमें धुमक्कड़ोंका सबसे बड़ा हाथ है; इमारे स्वतंत्र देशको भी यदि महान् बनना है, ता उसे इजारों घुमकाड़ पैदा करने होगे, हाँ, जैसेतैसे घुमक्कड़ोंसे इस महान् उद्देश्य ही पूर्ति होना में नहीं मानता, श्रौर न हर घूमनेवाले याचक या श्रयाचकको में धुम का इ कहता हूँ। बुमका इ बनने वे लियं कुछ साधनों की आवश्यकता है, उन साधनोको प्राप्त करलेनेपर ही ब्राइमी धुमक्कड़ बननेका अप्रधिकारी बन सकता है, वह निश्चित छुरेकी धारपर चल सकता है। खैर, काधन, ऋधिकार, उद्देश्य वुसक्कड़-शास्त्रकी वातें हैं, जिनपर मैं यहाँ लेखनी नहीं चला रहा हूँ; उन्हें में फिर लिखूँगा श्रीर श्राशा है नातिचिरेण । संचेपमें यहां कह सकता हूँ,कि सचा धुमक्कड़ सर्वसाधन-संपन्न हो ऋपनी तपश्चर्यासे लेखक, कवि या चित्रकारके रूपमें ऋपनी सेवायें मानव समाजके सामने उपस्थित करता है। स्चा धुमक्कड़-धर्म, जाति, देश-काल सारी सीमाश्रोंसे मुक्त होता है, वह सच्चे अर्थों में

मानवता-प्रमिका उपायक होता है। वह दुनियासे लेता कम स्रोर देता स्राधिक है।

एक धुमक्कड़ किसी दूसरे धुमक्कड़से जब मिलता है, तो उसमें उसी मात्रामें आत्मीयता बढ़ी दीख पड़ती है, जितनी मात्रामें कि धुमक्कड़ी साधनामें वह ऊपर पहुँच चुका है। कोई कोई धुमक्कड़ी धर्मकी साधना "स्वत: सुखाय?" करते हैं, किन्तु में उन्हें निम्न श्रेणीका धुमक्कड़ कहता हूँ। इसका यह अर्थ नहीं, कि मैं उनकी कठिन यात्राओं और दुर्भर तपश्चर्याओं को हैय दृष्टिसे देखता हूँ। वह अपने मूक आचरण या वार्तालापसे नये धुमक्कड़ोंके लिये तेत्र पैदा करते हैं; आखिर अनपढ़ नानाने अपनी यात्राकथाओं से ही मेरे हृदयमें धुमक्कड़ों के जलसंचन किया। इस यात्रामें भी मुक्ते कुछ धुमक्कड़ मिले हैं, जिनका परिचय —पाठकों से कराये बिना में आगे नहीं बढ़ सकता। एक-एक धुमक्कड़के परिचयके लिये एक-एक पोथी चाहिए, जिसके लिए न मेरे पास अवसर है, न मैंने उतनी सामग्री एक प्रित की। जिन धुमक्कड़ोंके बारेमें में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उनका श्रेणी-विभाजन नहीं करना चाहता, उसे पाठक खुद कर लेँ।

श्रम्दो घुमकड़ — श्रम्दो ल्हासासे उत्तर दो मासके रास्तेपर कोकोनोर श्रीर कान्स प्रदेशमें एक इलाका है। श्रम्दो-जाति यद्यपि भाषा श्रीर जातिसे तिब्बती जातिकी ही श्रंग हैं, किन्तु वह तिब्बती लोगोंसे बहुत पहिले सभ्यतामें दाखिल हुई। उसकी मुख्य भूमि पीत-नदी (हाङ्हो)के बड़े चौकोर चकरसे पश्चिम थी, जिसे चीनों लोग हिया या हिसया कहते। इनकी राजधानी एकबार तुङ्हान् (श्राधिनिक निङ्हिया) रही। पूर्वी चिन् वंश (३१७-४२० ई०)ने तंग्तोँ (श्रम्दुश्रों)के राज्यको खतम कर दिया, श्रोर फिर वहाँपर किञ्चम् वंश राज्य करने लगा। इसी समय ३९९ ई०में महान् चीनी पर्यटक फांहियान श्रपनी भारत-यात्रामें इधरसे गुजरा। तंगूत् फिर

पाँचवी मदीमें स्वतन्त्र होगये। ग्यारहवीं सदी (१०४३ ई०)में चेन्-युयेन् इनका सम्राट् था। बारहवीं सदीके स्नन्तमें, तंगृत् राज्य कंस्, शान्सी स्नौर स्नोर्दु भू (हाङ् हो वक्रताके पान)के उत्तरी नगरींत्र फैला था। तंगृतोंने चिंगिस् हान्का जवर्दस्त मुकाबिला किया, जिसके प्रतिशोध-में चिंगिस्ने बहुत क रतापूर्वक इनका समन किया। पुरानी राजधानी उङ् हान्से रूनी शोध कों हो कितने ही बौद्ध प्रन्थ तंगृतोंकी स्नौर लिखित सामग्री मिली है। यही पुराने तंगृत् या "हेया" स्नाज स्नम्दोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। चौदहवीं-पन्द्रहवीं गदीमें इस जातिने चोङ् खपा सुमतिप्र जैसे महान् विद्वान स्नौर सुधारकको जन्म दिया। स्नाज तिञ्बतमें उनीके स्नुन्यायी (गेलुकपा) धर्म स्नौर शासनके नायक हैं।

यद्यपि तिब्बतमें हेपुङ् , सेरा, गन्दन ऋौर टशीव्हुन्पो जैसे महान् विद्यापीठ हैं, जिनमेंसे प्रत्ये हमें तीन हजारने सात हजारतक भिन्न रहते हैं, किन्तु वह विद्यामें अप्रदोके जोनी तथा कंबुम्के विहारों का <sup>\*</sup>मुकाबिना नहीं कर सकते । मेरी चारों तिब्बत यात्रास्रोंके सुपरिचित डेपुङ् ( ल्हासा )के गेरो-रोरव स्त्रीर टशील्हुन्योके सम्लोगेरो विद्वत्तामें ऋदितीय थे, ऋार विद्वत्ताके लिये ही उन्हें मध्य तिब्बतमें ला-कर रखा गया था। मेरी दो तिब्बत-यात्रात्रींके साथी गेशे गेंदुन्-छेम् फेल् (संघधर्मवर्धन े एक सर्वतो मुखी प्रतिभाके आदर्शवादी स्वतन्त्रचेता विद्वान् थे — या हैं कहूँ। वह तर्क ग्रौर दर्शनके विद्वान तो थे ही, साथ ही तिब्बती साहित्यका उनका ज्ञान बहुत व्यापक था। बह एक ऋच्छे चित्रकार ऋौर उसने भी वड़े कवि थे। भारतमें बारह तेरह साल रहनेके वाद जब वह स्वदेश लौट रहे थे, तो उम्हें उनके स्वतन्त्र विचारोंकेलिये पकड़कर जेलमें डाल दिया गया, जहीं दो सालसे यह ऋद्धन प्रतिभाशाली पुरुष सड़ रहा है। यह कोई ऋाक-स्मिक बात नहीं थी, कि तिब्बतकी यात्रामें मेरी जिन पंडितों से घनिं-ष्टता हुई, वह या तो ऋम्दो (तंगुत) थे या मंगोल।

श्रमदो लामा, जिनसे चिनीमें श्राकर मुलाकात हुई, उसी पुरातन तंगुत् जातिके हैं। वह अस्पतालकी एक कोठरीमें ठहरे हुये थे। ग्रस्पताल कई सालोंसे बिना डाक्टरका है। कंपींडर हर किसीसे भगड़ा मोल लेनेको तैयार नहीं, इसलिये अस्पताल छात्राबामका भी त्रौर धर्मशालाका भी काम देता है, उनका त्रांगन गदहां स्रौर घोड़ों-के बाँधनेका स्थान है। इसी अस्पताली मरायमें अपदी घुमक्कड़ त्राकर ठहरे। उन्हें किसीसे मेरा पता लगा, त्राये मिलने। त्रामदां छोड़े उन्हें बीस सालके करीब हो गये। कुछ साल व्हासाके पासके मठमें पढ़ते रहे, किन्तु उसमें उनका मन नहीं लगा। फिर खङ्-रिम्पोछे (हिमवन्त महाराज, कैलाश )के दर्शनके लिये आये वहाँ किसी हठयोगी लामाने उन्हें अपनी तरफ खींचा श्रीर छ-सात सालसे वह इधर ही विचर रहे हैं। स्त्रभी खालसर ( मन्डी ) तीर्थका दर्शन करके लौट रहे थे । कुछ ग्यग्र-खम्पा रास्तेमें भिले, जिन्हें सामान दे स्त्रागे वढ त्राये। खम्पाकी स्त्री प्रतक्के बाद बीमार पड़ गई, जिससे वह समय-पर नहीं पहुँच सके । मुभे नहीं बतलाया, किन्तु पुरुयसागरसे कुञ्ज श्चन्न उधार मांगा। मैंने सुना, तो उन्हें मुक्ताहस्त हा सहायता करने-केलिये कह दिया। लेकिन दूसरे दिन खम्मा लोग आगये, अपदो युमक्केड़ बचे चावलको लौटाना नहीं भूले, यद्यपि उधारके लौटाने-की बातको मैंने स्वीकार नहीं किया।

कहाँ है हाङ्हो (पीत नदी), कहाँ कीकोनारे (नील-सरीवर) श्रीर कन्ते ? श्रीर यह व्यक्ति हमारी भाषा भी नहीं जानता, किन्तु भारतके बहुतसे भागोंमें घूम श्राया है, सिंहल (लंका,भी हो श्राया है, श्रीर श्रव बर्मा जानेकी बात कर रहा था। उसके लिय पृथ्वीका चारों खूंट जगीरीमें है। दूसरे दिन हम टहलते समय श्रम्दो घुम-क्कड़के यजमानके डेरेपर गये, देखा हमारा पूर्व परिचित स्वम्पा तहरण भी वहीं है। वह भला बिना चाय पिलाये कैसे छोड़ता ? श्रम्दो परि- ब्राजक प्रस्ताके लिये पाठ कर रहे थे, श्रपनी व्यवहार बुद्धिसे कुछ दवा

श्रीर रोगोपचारकी वात'भी बतला रहे थे। वह अपने देशभाई गेशे धर्म-बर्धनको पहिले हीसे जानते थे। बतलाया, तिब्बतमें आजकल अन्धाधुन्ध चल रही है। मानसरोवरमें डाकुश्रोंने आड़ा जमा लिया है। वहासामें मठके गुन्डोंका राज्य है। सेराके एक मंगोल निश्चय ही मेरे मित्र गेशे तन्दर) शांत रहनेकेलिये कहनेपर उनके कोधके शिकार हुये। भोट-रिजेंट रेडिङ् लामाको भी उन्होंने मार डाला। गेशे धर्मबर्धन यह कहनेके लिये जेल रे डाल दियं गये, कि वह यहाँ मी शासनमें प्रजाहित सामने होने की बात करते थे। फिर उन्होंने भारतमें युद्ध, लदाखपर संकट ही नहीं वर्मा लङ्का और जाणानतककी बातें पूछीं। यद्यपि वह आदर्श श्रेणीके घुमक्कड़ नहीं हैं, अर्थात् अपने अनुभव अगेर अपनी आँखोंसे देखी बातोंको दूसरोंको साक्षात्कार नहीं करा सकते; किन्तु उनके साहस श्रीर कण्टसहिष्णु जीवनकी कौन दाद नहीं देगा?

मंगोल घुमकड़—वाद्य मंगोलिया (राजधानी उर्गा, श्राधुनिक उलानबातार) के निवासियों को खलखा मंगोल कहते हैं। यद्यपि मंगोलिया सोवियत् संघके भीतर नहीं है, किन्तु उसने सोवियत् श्राधिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थानीय परिवर्तनके साथ स्वीकार किया है। १६१८-२० ई० से ही वहाँ नय समाजकी रचना होने लगी। लेकिन उससे पहिले ही हमारे घुमकड़ श्रपने देशको छोड़ चुके थे। सुदूर मंगोलियासे। छ महीनेकी कठिन यात्रा; महभूमि तथा हिमान्छादित पर्वतींका उल्लंघन, डाकुश्रोंके संघर्षसे गुजरकर मध्यतिब्बतमें पहुँ-चना ठट्टा नहीं हैं; इसीलिये वाद्य मंगोलिया, बुर्यत् मंगोलिया (बैकाल सरीवर) श्रीर खैलर (श्रान्तरमंगोलिया) तथा श्रस्ताखानसे जो मंगोल भिद्ध ल्हासा पहुँचते, वह श्रधकांश लगनवाले विद्यार्थी सावित होते। हमारे घुमक्कड उनके श्रपवाद थे, श्रीर हमारी प्रथम यात्राके साथी मंगोल सुमतिप्रक्रि भांति निरक्षर भटाचार्य न होते भी विद्यारे

विशेष रूचि नहीं रखते थे। वपों व्हासाकी गुम्पा (मठ) में रह तीन साल ग्याँचिके पास किसी जगह एकांत ध्यानमें बिताया, स्रब मंगी- िल्या लौटनेकी न संभावना है न इच्छा ही, इसिल्ये वह विचरते जीवन बिता देनेका निश्चय रखते हैं। भारतके बौद्ध तीर्थोंका यह पहिला भ्रमण है, किन्तु इसे स्रारम्भ ही समिन्ये। तिब्बतके लोग भी गर्मियोंमें भारतमें रहनेने. घबडाते हैं, फिर सिबेरियाके स्रंचलमें वसी मंगोलियाके निवासियोंके बारेमें क्या कहना है? जाड़ोंमें घूमते वह स्रमृतसर पहुँच, उस समय वहां मारकाट चल रही थी। मारकाटवालोंने तो उन्हें नहीं पूछा, इनका चेहरा स्रोर लाल वस्त्र इस बातके प्रमाण थे, कि वह रामखुदैयासे दूर हैं। हां, पुलीसने जरूर गिरफ्तार कर्के दो-तीन दिन बंद रखा, समभा इसी बोलशेविक हैं। रंग ज्यादा साफ स्रोर स्राधिक लाल था, लेकिन मंगोल स्राखें स्रोर सम्भा हुनेन मुँह कहीं छिपे रह सकते हैं? दो तीन दिन बाद पुलीसने छोड़ दिया। इतनेपर भी उनकी सहानुभूति पाकिस्तानके साथ नहीं है, क्योंकि भारत उनकी धर्मभूमि है, उससे मंगोलियाका सांस्कृतिक सम्बन्ध है।

उनसे व्हासाके अपने मित्रोंक वारेमें भी कितनी ही बातें मालूम हुई । मेरे मित्र गेरो तन्दर उनके देशभाई थे। वह पहिली ही यात्रासे मेरे मित्र बन गये थे। वह भी इन्होंकी भांति खलखा भूमि (वाह्य मंगोलिया) को क्रान्तिसे पहिले छोड़कर तिब्बत चले आये थे। पहिले हर साल मंगोल सार्थ तीर्थयात्रा करने व्हासा आता। उनके हाथ सगे-सम्बन्धी सोना भेजते, जितसे मठोंके मंगोल विद्यार्थी सुख्यूर्वक विद्याध्ययन करते। क्रान्तिके बाद वह आमदनी बन्द हो गई, किन्तु मंगोल मेहनती विद्यार्थी थे, इसलिये सहायता मिल जांती थी। गेरो तन्दर रेडिङ् लामा (पीछे भोटके रिजेंट) के उस समय भी गुरू थे। सरकारी पदीक्षामें उस सालके १६ "व्हा-रम्पा" (डाक्टर) उपाधि-प्राप्त करनेवालोंमें वह सर्वप्रथम आये थे। सबसे अन्तिमवार वह मुक्तसे १६३० में मेरी चतुर्थ तिब्बतयात्रीके समय मिले थे। वह

उस समय मच्रियासे लौटकर फिर तिब्बत जा रहे थे कलकत्ता कलिं-पोङ्के रास्ते । वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, विद्याव्यसन ही उनके जीवनका ध्येय था, तो भी उनके हृदयमें ऋपनी मातृभूमिका प्रेम था, श्रीर नवीन मंगोलियाके वह प्रशंसक थे। इस लिये लामाश्रोंके बीस वरसके विरोधी प्रोंपेगंडाके बाद भी वह स्वदेश लौटना चाहते थे। मचूरिया श्रीर मंगोलियाकी सीमापर पहुँचे भी, किन्तु उसका पार करना उन्हें सम्भव नहीं मालूम हुआ। यदि नवीन मंगोलियाके प्रति सहानुभृतिका जरा भी संकेत पाते, तो जापानी उन्हें ऋपनी जेलमें रख देते, श्रीर जापानसे जरावा भी सम्पर्क सिद्ध होनेपर मंगोल भी उसी तरह स्वागत करते । वेचारे हताश होकर लौटे रहे थे । खलखाभूमि के देखनेकी सम्भावना नहीं थी। शेष जीवन तिब्बतमें ही बीतनेको था; वह नौ सालमे ऋधिकका नहीं हुन्त्रा ' वह इधर सेरा महाविहारके एक खन्पो ( आचार्य ) बना दिये गये थे। यह बड़े सम्मानका पद था । सेराके पांच हजार भिद्धुत्र्योंके चार प्रधान त्र्याचायोंमें एक का पद पाप्त करना भारी गौरवकी बात थी। लेकिन साथ ही यह सेराकेलिये भी गौरवकी बात थी, जो उसे गेरो तंन्दर जैसा त्राचार्य मिला था। किन्तु स्रब तिब्बतके यह विहार विद्या स्त्रौर विद्वानोंके निवास-स्थान नहीं गुन्डोंके हेरे बन गये हैं। वहाँ विद्याव्यसिनयोंकी नहीं रक्त गाणि राच्सोंका बोलंबाला है। रेडिङ्लामा रिजेंट होकर सबको प्रसन्न कैसे कर सकते थे ? उन्होंने इनके हाथ ऋपने प्राण खोये, 'गुन्डोंको शांत करनेका विफल प्रयत करते गेशे तन्दरने भी ऋपनी भविष्यकी उमंगींको सदाकेलिए कुर्बान किया।

मंगोल घुमक्कड़ से यह भी मालूम हुआ, कि गेशे धर्मवर्धनको इसिलए पकड़ा गया, कि उन्होंने मंगोलियाकी आधुनिक व्यवस्थाकी प्रशांसा की। गेशे धर्मवर्धनने ''धर्मपद'' ही नहीं ''गीता'' और ''अभिज्ञानशाकुन्तल'' का सुंदर पद्यवद्ध अनुवाद किया है। इस पुरुषसे तिव्वती साहित्यको बहुत आशा थी, किन्तु आज बह ल्हासारे बन्द है। संगोल घुमक्कड़के कथनानुसार उन्हें जेलमें नहीं नगरमें बन्द रखा गया है। उन्होंने बतनाया, कि रेडिङ्की हत्याके बाद हेपुङ्का कोई बूढ़ा रिजेंट बनाया गया है। जिसके बाद कुन्देलिङ्का लामाके रिजेंट हानेकी संभावना है। व्हासामें बहुतसे लामा ऋौर विद्वान तलवारके घाट उतारे गये हैं, बहुतसे गद्दीधारी लामा गलेमें काठ मारे बंदीका जीवन बिता रहे हैं। यह सब है प्रभुताकेलिये। दलाई लामा ऋभी १४ सालका बचा है, ऋभी उससे प्रभुताकां चियोंको भय नहीं है। किन्तु क्या तिब्बत ऐसे ही रहेगा १ तिब्बत के भाग्यका फैनला चीनकी रस्पभूमिमें हो रहा है।

३ — ब्रह्मचारी चैतन्य — जब मैंने ब्रह्मचारीके साहसका बलान किया, तो रेंजर शर्माने कहा — क्या वहीं जो पंगीमें एक स्त्रीके पीछे पागल हो गया। मैंने कहा — त्राप तो सनातनी हैं, पागल क्या ब्रह्मा स्त्रीर शिवजी नहीं हुये ? संस्कृतकी सूक्ति है:—

विश्वामित्रपराश्चरप्रभृतयो वाताम्बुपण्शिचा, तेऽपिस्त्रीमुखपंकज सुललितं दृष्टत्रैव मोहंगतनाः। शाल्यन्नं सघृतं पयोदिधियुतं ये भुंजते मानवाः, तेषांभिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्॥

(विश्वामित्र, पराशर स्त्रादि जो हवा-पानी-पत्ता खानेवाले थे, वह भी स्त्रीके सुललित मुखपंकजको देखकर मुग्ध हो गये। फिर जो स्त्रादमी घी-दूध-दही सहित शालीके भात खाते हैं, यदि उनकी इन्द्रियोंका निम्नह हो जाये, ता कहना चाहिये विष्यपर्वत समुद्रमें तैर रहा है।)

यह कहते हुये मैंने बतलाया, उक्त दोषके होते भी यात्रीके साहस-की महिमा नहीं घट सकती।

ब्रह्मचारी परमानन्द चैतन्यका जन्म श्राल्मोड़ा जिलेमें कहीं पर श्राजसे ४० वर्ष पहिले हुश्रा था, श्रीर उनकी श्राधी श्रायु घुमककड़ीमें वीत चुकी है। उन्होंने ऋपना भ्रमण-दोत्र काश्मार, लदाख, मानसरोवर, नैपाल लेते सारे हिमालयको वनाया, ऋौर कठिनसे कंठिन रास्तोंको 'चाल डाला । कह रहे थे. १४-१६. साल पहिले मैं जुब्बलके पहाड़ोमें घूम रहा था, एक दृकानदारने वड़ी खातिर की। भोजन करानेके लिये उसकी .तरुणी कन्याने हाथ-मुँह धुलाया, साथ खानेकेलिये बैठी। उसकी माँने हम दोनोंको साथ बैठाकर भोजन कराया। रातमें एक कोठरीमें रख दिया गया। मैंने संयम किया। दसरे दिन गृहपतिने घर-जमाई बननेका प्रस्ताव किया । इनकार करने-पर रोक रक्खा। फिर ब्राकर ब्रापना निश्चय बतलाऊँगा-यह कहकर चला त्राया। यह पथकी प्रथम बाधा थी। ब्रह्मचारीने ऋधिक समय चम्बा, कुल्लू, जुब्बल जैसे खुले यौन-सम्बन्धके प्रदेशोंमें ही बिताया है। उच्च श्रेणीके घुमक्कड़ोंकेलिये स्त्रौर योग्यतास्रोंके साथ "चोरी-नारी-मिच्छा । स्प्रौर धमक्कड़-इच्छ।" इस ब्रह्मवाक्यका गलन करना त्र्यावश्यक है - "नारी" से बन्धन बननेवाली नारीका ऋभिप्राय है. किन्त ब्रह्मचारीसे यह आशा नहीं की जा सकती, कि वह इस वाक्यका पालन करंगे! उनका ब्रह्मचर्यका दोंग भी उनके दो घंटेकी समाधि लगानेकी बात जैला ही यात्राके संबलका एक ऋंग है। वह ऋपने कथनानुसार एक बार मूत्रकृष्ठके शिकार हो चुके हैं, हाँ ऋधिक योगा-भ्यासके कारण । यह कोई ब्राश्चर्यकी बात नहीं, उनकी विचरण भृमि ही ऐसी है, जहाँ मूत्रकुच्छ उपदेशका आँकड़ा ७४ सैकड़ासे कम कोई ही कोई बतलाता है। इसमें इन लोगांका दोप नहीं, दोष है अधिक सभ्य कहलाये जाने वाले नीचेके लोगों स्त्रीर गोरोंका, जिन्होंने इनकी सामाजिक स्वच्छन्दताका अनुचित लाभ उठाया। अपने यहाँ तो यौनप्रतिबन्धके मारे वेश्यावृत्ति मात्र ही यौन-सदाचार पालनका एक मात्र साधन बना दिया, ऋौर वेश्यायें रतिजरोगका खुला प्रमाद ऋपने भक्तोंको बाँटती हैं। उसीको लेकर हमारे भाई पहाड़ोंमें पहुँचे ग्रौर यहाँके मक्त सम्बन्धके बातावरसामें जनका लगाया विरवा एकसे हो दोसे चार, चारसे सांलह होते श्राज सारे पहाड़में फैल गया है। श्रव् श्राप ही वतलाइये, गरीब पहाड़ियांको श्राज इस दशामें पहुँचा देनेका दोष किसपर है ? इसका परिणाम पागलपन श्रोर कोढ़का भयंकर प्रहार हो रहा है ; जिसका सांकार रूप ह्यीकेश-लञ्जमनभूलाकी सड़क, तथा सपाट्रमें पड़े कोढ़ी-कोढ़िनोंकी पल्टनके रूपमें दिखलाई दे रहा है। धुमक्कड़ बननेकी श्राकांचा रखनेवालोंके मार्गमें यह बड़ा खतरा है, इसीलिए मुफे यह बात विशेष्ठ तौरसे यहाँ लिखनी पड़ी ! सरकारकेलिये रितजरोग कितनी बड़ी समस्या है, इसे स्वयं नमिक्सये। यद्यपि पेंसिलिन श्रीर दूसरी ऐसी रामवाण श्रीपिधयाँ निकल श्राई हैं, जिनके चंद इन्जेकशन मूत्रकच्छ्को खुटकी बजाते बजाते भगा देते हैं; किन्तु एक हिमाचलको हो रितजरोग-निर्मुक्त करनेकेलिये करोड़ां डालरोंकी दवाइयाँ चाहिये, यह डालर कहाँसे श्रायेंगे? रोगमोचन तभी हो सकता है, जब श्रपने उपयोगकी पेन्सलीन हम खुद तैयार करें।

ब्रह्मचारी कश्मीरसे नेपालतकके पहाड़ोंको श्रंगुल श्रंगुल छाने हुये हैं, यह कहना श्रितशयोक्ति नहीं है। श्रीर ऐसे रास्तोंसे; जिन्हें देखकर हमारे श्रिषकाश पाठकोंका शरीर सिहरने लगेगा। कश्मीरसे लदाख होते मानसरोवर पहुँचना श्रीर सो भी परम बेसरोसामानीके साथ, ऐसी वैसी बात नहीं है। श्रजपथोंसे जा जाकर पहाड़ोंपरके सरोवरो श्रीर ग्लेशियरोंमें पांडवोंके तास्यास्थल श्रीर नये तीथोंका श्राविष्कार करना भी श्रावान नहीं है। वह यूला-खडु (नदी)के ऊपरके डांड़े परके सरोवरो श्रीर पांडवोंकी तपस्याकी बातें कर रहे थे। वहाँ एक कुएडमें ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी मूर्तियों हैं। मैंने समक्त लिया, यदि इनकी बातें स्थाही हो, श्रीर उनकी सत्तर-प्रतिशत बातोंको मैं ऐसे ही काट देता हूँ, तो वहाँ श्रवलोकितेश्वर-मंज्श्री वश्रपाणिकी त्रिमूर्ति होगी। मानसरोवरके रास्तेकी एक पुरानी गुम्बामें उक्त तीनों मूर्तियाँ राम, लक्ष्मण, सीताके रूपमें मजेसे पूजी जा रही है। यह मालूम है, भक्त

"ऋधिकस्याधिकं फलं" मानते हैं। किन्तु मांससे वैंमा ही सख्त पहें ज रखते हैं. जैना माईके प्रसादके साथ माईके मामने माष्टाग दएडवत् करने वाले कितने ही गुजराती मारवाड़ी सेठोंको कहते हैं "शुद्धि" (मांस) सेवन करनेपर माई हाथसे काटे बकरेकामांस माँगोंगी, स्रभी तो मैं नारियल या कृष्मांडकी बिल देकर छुट्टी ले लेता हूँ।" मै ब्रह्मचारीकी इस बातपर विश्वास करता हूँ। ब्रह्मचारीकी आयु चालीसके आस-पास है, शिर पर तैलाक दीर्घकेश स्त्रीर मुँहपर लम्बी दाढी रखते हैं, दोनोंमें स्रभी सफेदीका स्पर्श नहीं हुस्रा है। तीन वर्ष पहिले कैलाशसे विचरते वह यहाँ से छ मील आगे पंगी गाँवमें पहुँच गये। दो चार दिन ठहरे। लोगोंमें श्रद्धा देखी, निश्चय किया, यहीं योग समाधि लगानी चाहिये। जानते थे, तिब्बतके लामा तीन साल स्प्रौर कोई कोई तो जन्म भरकेलिये गुफामें बंद हो जाते हैं, मक लोग उनके खानपान-को एक छिद्रने रख आया करते हैं। ब्रह्मचारीने तीन सालकी प्रतिज्ञा ली। पंगीमें सड़क ८६४० फीट की ऊँचाईपर है, ब्रह्मचारीने उससे भी तीन हजार फीट ऊपरके स्थानको चुना, जहाँ पहुँचनेसे पहिले वृक्ष-कटिबन्ध समाप्त हो जाता है। भक्तोंने वहाँ उनकेलिये सात कोठिरियोंका घर बना दिया। ऋषिकुल तैयार हो गया - ब्रह्मचारीने यही नाम ऋपने समाधि-मन्दिरको दे रखा है। उस स्थानपर बर्फकी बात क्या पूछनी ? चार पाँच मास तो ऋ पिकुल बर्फसे ढँका रहता है। लेकिन योगीको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं, ऋषिकलमें लकड़ियोंका गंज ही नहीं खान-पानसे (हाँ, पान जरूरी ठहरा, क्योंकि एक बार भी पान न मिलने पर ब्रह्मचारीका पेट दर्द करने लगता है ) भंडार हर वक्त भरा रहता हैं। पंगीमें तपस्या समाधि शुरू हुई, दो साल होते होते उधर इन्द्रका आसन डगमगाने लगा। वह अपनी श्रादतसे मजबूर था। जो हथियार उसने विश्वामित्र श्रीर दूसरे महर्षियों पर प्रयुक्त किया. उसीको उसने ब्रह्मचारीपर छोड़ा। यह कोई कठिन नहीं था। ब्रह्मचारीने लामाश्रोंकी तरह एक छिद्र छोड़कर

श्रवनी गुकाका द्वार बन्द नहीं कर लिया था। मक्त-जन सत्संगकेलिये श्राया ही करते थे, श्रीर श्रकसर माईका प्रसाद लेकर श्राते। मिक्तनोंका वेश भी श्रवाध था, बल्कि ब्रह्मचारीके प्रतिद्वंद्वी मोने रौलाके कथनानुसार तो वह छोकरियोंके गानेपर हारमोनियम बजाया करते थे। खैर, इन्हीं छोकरियोंमें एक इन्द्रके हाथका हथियार बनी, ब्रह्मचारी पुराने श्रुप्तियोंके पद-चिह्न पर चलनेकेलिये मजपूर हो गये। 'श्रहं मैरव. त्वं मैरवीं?' हो गया। मैरवी हफ्ता-दस दिन श्रुपिकुलमें श्रहोरात्र रह गई। ब्रह्मचारीने समेका, लोग इसे सिद्धाईका एक श्रंश समक्तर चुप हो जायेंगे, किन्तु यह उनकी गलती थी।

ब्रह्मचारी कोठीकी चंडिका-माईके अनन्य भक्त थे, वहाँ आत जाते रहते थे। कानाफू भी हो रही थी। एक दिन सभा जुटी थी, वहाँ ब्रह्मचारी भी थे, लड़कीका वाप भी था और दूसरे लाग भी। प्रसङ्ग छिड़ा हुआ था। बापने भरी सभामें कहा—''मैं अपनी लड़कीको ब्रह्मचारीको देता हूँ।'' कन्यादान मिल गया, ब्रह्मचारी फूले नहीं समाये, किन्तु पिताको यह अधिकार नहीं था। लड़कीका दान एक वार वह दूसरेके हाथमें कर चुका था, और किन्नरोंकी प्रथाके अनुसार नगद गिनवाकर। पहिले दामादने लड़की पानकी कोशिश की, मामला आगो बढ़ते देख पिताको भी अकल आई, किन्तु अब लड़की नहा मानती थी, वह अधुषिके चरणोंकी दाती बन गई थी, अधुषिन उसका जाननेत्र खोल दिया था। मामला अदालतमें पहुँचा। अधुषि तहसीलदारकी अदालतमें गये, मौने-रौलाके अनुसार हथकड़ी डालकर पकड़ मँगाया गया। खैर, किन्नरकी प्रथाके अनुसार धनीके लगे धन (बीस हपये) देकर उन्हें छुटी मिल गई।

श्रब भी पङ्गीके सारे भगत ऋषिकुलसे बागी नहीं हो गये हैं, बिवेकी पुरुष हर जगह होते हैं, किन्तु ब्रह्मचारीका मन उचट गया है। श्राज ऋषिकुल सना है। महीने भरके भीतर ही उन्होंने मैरवीको पितृकुलमें भेज दिया। ३०-३१ मईको वह मुक्तमें मिले। उसी समय तोथं स्त्राविष्कारकी बात उन्होंने की थी। ११ जुलाईकों किर स्त्राये। कह रहे थे 'पांडवतीर्थ या मन्दिर बनानेका प्रवन्ध कर स्त्राया हूँ। स्त्राजकल स्त्रादमी नहीं मिल रहे हैं। स्त्रब कैलाशकी परिक्रमा करने जा रहा हूँ।" सच्चे कैलाशकी नहीं, स्तृठे कैलाशकी, जो मेरे कमरेकी खिड़कीसे इस समय भी दिखलाई दे रहा है। परिक्रमामें कमसे कम एक चौथाई मार्ग तो स्त्रवश्य बकरियोंको ही प्रसन्द स्त्रा सकता है। परिक्रमाकेलिये जाते वह यहाँसे फिर पङ्गी गये। मैं उनसे यह कहना भूल गया "मङ्गोल युमक्कड़की माँति तुम भी स्त्रपनी मैरवीको साथ ले जास्रो।" कहता भी तो मज़ाकके तौरपर ही, क्योंकि किसीको युमक्कड़-पथसे च्युत करनी बड़ा पाप है। मङ्गोल युमक्कड़ शिक्त-सन्पन्न हा गया है, किन्तु यदि युमक्कड़ी दिव्यांशका स्त्रस्तुमान भी उसके भीतर है, तो उसे "त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् "का पाबंद होना होगा।

४--मोन-रोला-माने-रौला यह उसका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगोंने उसे यही नाम दे रखा है। वस्ता उपत्यकाके ऐतिहासिक प्राम कामलको किन्नर भाषामें मोने कहते हैं, श्रीर रौला साधु-फ्रकीरका; इस तरह निवाम-स्थलके कारण उनका यह नाम पड़ा। माने-रौलाका घरका नाम है रिवलाल । उनका जन्म १६०६के श्रास-पास नैपालके पूर्वी भाग धनकुँटा ज़िलेमें किन्तु दार्जिलिनाके पास हुन्ना था। २१ सालतक घरमें रहे ''श्रोनामाभीधं'। बाप पढ़े नाहम।'' घरकी लेती-पथारीका बस काम था। फिर परदेश जानेका विचार हुन्ना। गाँवके लोग बर्मामें नौकरी करते थे, मोने-रोला भी चल एड़े। वर्मामें सालभर नौकरी करते रहे। मालूम हुन्ना, शान-रियासतमे रतन निकलता है, कुन्न देश-भाइयोंके साथ वहाँ पहुँच गये। वहाँ रियासतकी श्रोरसे ज़मीन खोदनेकेलिये इस शर्तपर मिल जाती थी, कि रतनका दशांश राजाको दो। बहुत लोग भाग्य-परीक्षा कर रहे

थें। मोने-रौलाके कथनानुसार उनके सामने एक स्रादमीको ६० जाखका नीलम मिला, एक ब्रादमीने पंद्रह हजारका रतन पाया, किन्तु पैसा हाथमें आते ही डाकृ मारकर उसे छीन ले गये। ऐसे खून आम थे, कुछ लोग खोदकर भाग्य-परीक्षा करते, श्रीर कुछ छुरा-तलवार वलाकर । मोने-रौला और उसके साथी परीक्षामें भ्रसफल रहे, किन्तु भांच मासमें अप्रसफलता स्वीकार कर लेना क्या पुरुषका काम है ? शार्य उसी समय हो गये ख़ूनने भी हिम्मत पस्त कर दी। वहुमूल्य शाराद उसी समय हो गये ख़ूनने भी हिम्मत पस्त कर दी। बहुमूल्य धातु प्रशिक्ती खानों में सारे संसारमें यही सनातन धर्म मालूम होता है। क्रामें रिकाकी कलेफोर्नियाँ, श्राष्ट्र लियाकी विक्टोरियाकी सोनेकी खानोंकी भी यही बात रही है। दूर क्यों जाइये, हिमाचल-प्रदेशके पड़ोसमें जम्मू- काश्मीरकी नीलमकी खानों में भी ऐसा ही खतरा कुछ उलटे रूपमें देखें जाता है। वहाँ नीलमकी खानों के नातिहूँ प्रकृटका जगल भी है। क्ट सुगन्धित द्रव्य है, जिसके एक भारका सौ सवासों स्थास धरा समिन्यों श्रास-पासके पहाड़ी लोग नीलमकी लूट करने जाया करते थे, श्रीर शा पद श्रव भी जाते हैं। नीलम हाथ लगा तो हज़ारोंका बारा न्यारा, नहें तो कूट सुराकर सौ सवासों बना लेना मामूली बात थी। हमारे दो ते पुर्यसागर चम्बामें पांच सालतक धुनी रमाये रहे श्रीर हर साल ने लम-लूटके लिये जाया करते, किन्तु हाथ श्राता कूट। नीलमके लुटेरे ला हल श्रीर चम्बाके श्रपचितत दुर्गम मागों से खानके पास पहुँचते, कहीं जंगलमें पाँच पाँच सात सात मिलकर डेरा डालते , रातको नीलम-खा नपर पहुँचते। नीलम-खानपर मिलकर डेरा डालते , रातको नीलम-खा नपर पहुँचते । नीलम-खानपर कहाँ पहुँचते ? वहाँ तो काश्मीर सरकारकी स्त्रोरसे सशस्त्र पहरा पड़ता, कुत्त भी इसी कामके लिए रक्खे हुये थे । खा 'न खोदकर फेंके पत्थर श्रीर मिटीकी ढेर जो खानसे सैकड़ों गज नीचे इसमें क्या हरज थी, बस इसीको टटोलना नीलम चोरोंका काम था। या, यदि काश्मीर सरकार शान-रियासतकी नांति दस सैकड़ापर कोगोंको भाग्य-परीचाकी श्राज्ञा दे देती। नीलमचोरीके शहीद श्रन-

गिनत बतलाये जाते हैं। पुरयसागर तो रही सलामत बच त्राये, कुत्तों के गिंकु करने पर उन्हें भागना पड़ा। श्यासी खडुके एक भूतपूर नीलमचोर त्राज भी काने के रूपमें भौजूद हैं।

मान-रीला साधारण व्यक्ति नहीं थे. जो नौकरी करसे एक एक रुपया बटोरते रहते । उनके पास जब दो ढाई सौ रुपया हो गया. तो उन्होंने मोनेवासे, मनीपुरके रास्ते लौटना चाहा – यह एक बार वर्माके दक्षिणी छारपर पहुँचकर सिंहापर जानेमें श्रासफल होनेके बाद । मनीपरके लिये पगडंडीका रास्ता पकड़ना मौतको सिरपर बुलाना था। ले कन मोने-रौलाने १६२८ में बही रास्ता लिया। कहीं कहीं रौलाको नरभक्षक नागोंके देशमें दिनमें जंगलमें सोना ऋौर रातको चलना पडा । अन्तमें एक दिन वह मनीपर पहुँच ही गये । बिना पासके मर्नाप्र पहुँचना भा अपराध था। रौला वीधे जाकर मन्त्रीके पास हाज़िर होगये, मन्त्री दार्जिलिङ्गके रहनेवाले थे, उन्होंने उन्हें नौकर रखवा दिया। रौला गारंखा सिपाहियांकी रोटी बनाने लगे, किन्तु थोड़े ही 'समय बाद उन्हें पेटकी भारी बीमारी लगी। लोग निराश हो गये, मुबेदारने पासके ढाई भी रुपयोंकी किसके पास भेजने के बारमें पूजा। शैलाने कहा-मेरे शरीरका ब्रह्मपुत्रमें प्रवाहित कर देना, त्र्रीर रुपयोंको दान-प्रथमें लगा देना । रौलाकी त्र्रभी त्रक्षरके भेंट नहीं थी, घरम त्रास-पाससे सीखे हुए ढंगपर सीमित था। लेकिन रौला मरे नहीं, ब्रह्मपत्रमें इबकी लगाते ही चंगा होनें लगे। उनकी श्रद्धा तीर्थों पर बढ़ी । वह डेढ़ साल मनीपुरमें रहे ।

"होनहार विश्वानके होत चीकने पात", रौलामें धीरे-धीरे घुम-इहीका बीज श्रंकुरित होने लगा। सात साल उन्होंने कभी नौकरी करने कभी घूमनेमें लगाया। माँगनेकी उनको श्रादत नहीं थी, श्रव भी श्रादत नहीं है, जहाँ तक उनका वचन है। किन्तु रौलाके प्रवि-दन्दी पंगी ब्रह्मचारीका कहना है, वह पत्यरमेंसे पैसा निकालना जानवा है। रौलाने भी स्वीकार किया, कि एक बार महाराज पदमसिंहने बारह सौ स्पये दिये थे । शायद रौलाकी माँगनेकी आदत न होनेसे अर्थ है, अपने खाने-पीनेके लिये मांगना, स्कूलांके लिये चदा मांगनेसे उन्हें इन्कार नहीं है । मांगनेकी आदत न होनेसे एक बार रौलाने अपने प्रायोंको सकटमें डाल दिया । एक बार वह द्रविड़ देशमें घूम रहे थे, पासका पैसा चूक गमा । चार दिन भूखे रहनपर रौला भीख मांगने गए । घरोमे दुत्कार मिली 'इल्ले, पो' नहीं है, जा । रौनाने मरनेका संकल्प कर लिया और किसी बाह्यण के घरके पास पड़ महे । ब्राह्मणने रौलाकी अवस्था देखकर हाल पूजा, किंतु एक दूसरेकी बात नहीं समक रहे थे । अतमें गांवका मुसलमान खुलाया गया । उधरके मुसलमान हिन्दी समकते हैं । ब्राह्मण सुनकर रो पड़ा । वह वृंद्यव नहीं शैव,था, दालिए रौला जैया आचारी वैण्णव उनके हाथका भोजन खा नहीं चकता था । ब्राह्मणन सामग्री दी, रौलाने बनाया । ब्राह्मणने चलते अस्य आठ आना पैका भी दिया, जो सहीनकी यात्राके बाद पचील तील रुपयेनक पहुँच गया ।

खैर, हम कह रहे थे, रोला सात सालतक नोकरी करते घुमककड़ी करते रहे, जब सी ेड़ सी रुपए हा जाते, तो वह नौकरीको धता बता देते। रीलाने वर्मा, मनीपुरमें नौकरी की, बालासीर (उड़ीसा) दिख्ली में नौकरी की। हरदारके पास किसी पंजाबी स्वामीकी गायें भी चराई, रीलाने साधु बनने या गुरु करनेमें जल्दी न की, उन्हें मालूम था 'पानी पीजे छानके, गुरु कीजे जानके।'' काशी, अयाध्या, हपीकेश हरदार सब जगहसे बिना चेला हुए अह्नूते बंच निकलना पहाड़ी के जीवटकी बात थी।

यद्रीनाथ गगोतरीकी यात्रामें रौलाने रामेश्वरके लिए गंगाजली भरी। श्रौर पैदल ही बनारस, गया, कलकत्तातक बादशाही सड़कपर किर जगन्नाथपुरी होते पंजाब, वेजवाड़ा (विजयवाड़ा), मद्राम होते रामेश्वर पहुँच शंकरपर गगाजल चढ़ाया। उसी यात्रामें किसी बैरागी वैष्णवने रौलासे पानीमेंसे तेल निकलनेकी बात कही। मालून हुआ, ते ता दिमें भगवान के अभिपंकका वह जल ह, जिसम तेल हाना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीनाथ बिना तेल लगाए नहीं रह संकते। खैर, पानीसे आपर्य तेल न निकलनेका अफ गंस नहीं हुआ। और वह रामानुजी वैष्णवीं के शंकराचार्य जगदगुरु रामानुजाचार्य तीतादि-पीठके शिष्य हो गए, नाम पड़ा रङ्गरामानुबदास । धुमक्करी मन्त्रके ता वह रजिस्टर्ड स्नातक थे ही, किन्तु धर्मकी दृष्टिसे उनका सारा करम-धरम बिना रजिस्ट्रीका मनमुखी हो रहा था, क्योंकि उसके लेथे किसी रजि-ष्टर्ड धर्मका सदस्य होना ऋत्यावश्यक है। मेरी दृष्टिमें रौलाने जिल रजिष्टर्ड धर्मकी ीक्षा लो, वह बुमक्कड़ी जीवनके सर्वथा प्रतिकृत है, यह बात अपने तजवेंसे कहता हूँ, को कि मैने भी कुछ मानींत ह उस धर्ममें रहकर देख लिया । घुमक्कड़को हिन्दुऋोंके जिस धर्मको फूटी श्रांख भी नहीं देखना चाहिये, जहाँ हाथसे छूनेसे ही नहीं श्रांखने देल देनेमें छूत लग जाती, ऐसे. धर्मका युमक्कड़ निर्वाह कैसे कर सकता है ? इसिलिये इन ऋचारियोमें तेलीके कोल्ह्वाले ही ऋत्यन्त निकृष्ट श्रेणीके घुमक्कड़ निकलेंगे, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदीजी त्राशा है, मेरी इस स्पष्टकादिताके । लुये क्षमा करेगे । वं विरागी धर्म भी धुमक्कड़ाके उतना ऋतुकूल नहीं है, तो भी "परमहंस" "मधुकरी बाबां" नाम लगाकर काम कुछ चल जाता है, किन्तु वह "श्रासेताः श्राहिमद्रेः" तक ही । बल्कि हिमाल रमें भी नेपालमें चावलके ऊपर श्रंडा रखा देखकर धर्म-संकट उपस्थित हा जाता है। श्राप पूछेगे, युमक्कड़ोंके लिये सबसे खरा धर्म कौन है, मैं कहूँगा जहाँवक हिन्दू-धर्मके भीतर रहनेका सवाल है, वह है संन्यासीका, लेकिन दड़ी पाखंडी नहीं, निर्द्व द स्वच्छन्द स्रवधत सर्ववर्ण-संगम गिरि पुरी-भारती श्रादि दसनामी, श्रीर उदासीन भी । श्रीर इनके भीतर भी हीरा धर्म है शाककुलसम्पत धर्म, जिसमें भारतके सारे साध-ऋखाड़ों, मठोंका द्वार खुला रहते भी बहुत दूरतक स्वतंत्रता रहती है, कोकि सर्वदर्शनप्रतिष्ठापनाचार्य श्री १००८ भगवत्पादशंकराचार्यका श्री मुख्यवन है "न वर्णा न वर्णा-श्रमाचार धर्मा." । श्रीर यदि सचमुच धुमकः इति पूर्ण श्रमुकूल धर्म स्वीकार करना चाहते हैं. तो वह है बौद्धधर्म, जा देश-काल-व्यक्तिके विविध पारतंत्र्यसे मुक्त कर देता है, गाथ ही विश्वके बहुत बड़े भागमे श्रद्यटट परिचितोकी भारी संख्या भी प्रदान करता है।

खैर, रौलाने एकसींग्यारह नंबरवाले घरमें भी सबसे निकृष्ट क उरीका बाना लगाकार भूल की इसमें संदेह नहीं; किन्तु घुमक्कड़ परिस्थितमें अपनेलिये गस्ता निकाल लेता है. यह सर्वे बादिसम्मत **श्रिद्धान्त है। जुनां**चे रौलाको किसी ह हाथका भोजन पानेमें कोई एत-राज नहीं । रौलाने एकसे ऋधिक बार सेतुबध ताकी यात्रा की, पूर्व में सदिया-परशुरामकुंडसे दारिकातक ही पहुँच पाये, स्रर्थात् भारत सीमापार नहीं कर अके। हिमाल गमें पैदा हुये पले रौलाक। उनके प्रति सास आकर्षण है। चेला होकर रीला सालभर ताताद्रिमें गुरुके मठमें केंकर्य करते रहे, यही श्रक्षरसं परिचय हुआ। निर्फ एकगीग्यारह ह्मगा लेने भरसे तो काम नहीं चल सकता, कुछ पाठपूजाभी आय-श्यक है। रौलाने अक्षर पढ़े, अरेर लगे गीता, रामायण, सुखनागर, श्रोमसागरपर हाथ साफ करने । गीता-सहस्रनामका पाठ तो खैर, वह पुरुयार्थ करते हैं, किन्तु वर्षों "करत-करत श्रभ्यासक" श्रव वह माखा-मन्थ समभ लेते हैं, हिन्दी खूब वोल लेते हैं। श्राँधोको देखना हो, कि कैसे हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा है, तो रौलाको देख ले। नेपालके एक पहाड़ी कानेमें पैदा हुये रीलाने अपव इतनी यांग्यता प्रात कर ली है, कि वह "स्वान्त: सुखाय रौला रघुनाथ-गाथा" ही नहीं पढ़ लेते, बल्किमोने (कामरु) मं शिष्य-शिष्यात्रोको "स्खसागर" "प्रममागर"-का पाठ भी पढाते हैं।

एक साल एक जगह टिक जाना रौलाके लिये बहुत था, १९३५ में रौला द्रविष्ट देशसे उत्तरकी ऋोर चले, फिर बदरी नारायण, मान-

मरोवर होते नेपाल काठमांडव, आग पूव मं जनकपुर निकल गयं। वहाँ से फिर लौटे तो मुक्तिनारायण (नेपाल-तिब्बसीमा) पहुँचे। त्र्यगले साल (१६३७) गंगोत्री होते मानसरोवर देसरी वार गये, त्रौर उधरसे लौटकर किन्नरदेश जा निकले। तबसे किन्नर रौलाके बुमक् कड़ी-चेत्रकी केन्द्र-भूमि बन गया; श्रीर जैसा कि ब्रारम्भमें मैंने लिखा, उनका नाम ही मोने-रौला पड़ गया ।. वह चार साल लगातार किन्नर भूमिमें रह गये। यहाँ रौलाको पहाड़के डांडोके फांदनेके मांय साथ एक स्त्रीर व्यसन लग गया, वह था गांवोंके लड़कों के लिए स्कूल खोलना। रौलाने कामरु, मोरङ्, ग्याबुङ्, हङ्गो ऋगदिमें स्कूल खोलें। कहीं ऋध्यापक नहीं मिला, तो खुद पढ़ाने लग गए। यहाँ कुछ वर्षोसे रियासतने हिन्दीको राजभाषा मान ली थी, नहीं तो उर्दू के जमानेमें रौलाका काम ऋासान न होता। राजभाषा मान लेनेपर स्राज हिमाचल सरकारके दुवारा हिन्दीको राजभापा घोषित कर देनेपर भी चिनीकी तहसील ख्रौर थानेके सारे काम उर्दू में ही हो रहे हैं, स्कूलमें भी दूसरी श्रेणीसे उद् श्रमिवार्य पढ़ाई जाती है, हाल। कि कनोर बालकोंको अपने अधकचरे उदू -ज्ञानके उपयोगका कभी मौका नहीं मिलेगा। रौलाके स्कूल खोलनेका ढँग है - चँदेसे रुपया जमाकर कुमासका वेतन दे अध्यापकंको बैठा देना, उधर जंगलिभागसे पेड़ मांग, कभी खुद भी पीठपर पत्थर उठा स्कूलका मकान उठानेमें लग जाना । गाँवमें श्रद्रदर्शा भले ही श्रधिक हों, किन्तु वेशर्म उतने स्रिधिक नहीं होते, कि बह साधुको अप्रपने गाँवकेलिए इतना काम करते देख आँख मूदकर चल देते। छु-छे अपठ आठ महीने में रौलाने कई स्कूल स्वीकृत करवा लिए। रौला पहिले सिर्फ दूधाधारी थे। शायद इसमें क्रूत-अतवाला ख्याल भी काम कर रहा था। महाराज पदमसिंह-ने श्रपने पास बुलवाकर उसे श्रन-भोजन करनेपर राजी किया । श्रपने कथनानुसार पिछले साल निमोनियामें मरणासन हो जानेपर रौलाने दूसरोंके हाथका भोजन खाना शुरू किया। चार सालतक किन्नरमें

रहकर वह हारद्वारक मलेमे गए (१६४१), फिर जगन्नाथतक जा पलटकर हिंग्द्वार, लाहीर ऋौर बदरीनारायण जा पहुँचे (१६४२) में वहांसे थोड़ा नीचे उतर नीतीषाटीकी ऋौर तपोवन (तातपानी) में एक वर्षतक तप करते रहे। फिर वहाँसे मानसरोव्र (१६४३। लौटफेर शिष्की हांते सराहन पहुँचे। मोरङ्के लोगोंको रौलाके ऋगनेका पता लगा, वह दौड़े दौड़े सराहन पहुँचे, उन्हें स्कूल चाहिए था। रौलाने जाकर वहाँ स्कूल खाल दिया, ऋौर छ मास बाद उसे स्वीकृत भी करवा दिया।

१६४५ मे रौला फिर निकले आरे आबके बम्बई होते त्रिवाँकुर-तकका धावा मारा। लौटनेपर हङ्गो (१६४६), ग्याबोङ (१६४७)-में भी आपनी आरेसे स्कूल खोलकर मजूर कराय। रौला किन्नर देशमें ग्कूल खोलनेवाला बावाके तौरपर प्रसिद्ध हो गया है।

रौलाने पाच वार मानसरोवर्रकी यात्राकी है, दो बार श्रौर भी गये, किन्तु वीमारी के कारण वहाँ तक नही पहुँच सके। पाचों बार वह ऋण्नी पीठपर गुड़-मन् चाय बाँधकर गये, भोठिया लोगो के हाथका श्रंबजल न ग्रहण कर ऋपना सन् चाय घोलते गये श्रौर ऋगये। कितनी ही वार निर्जन बयावानमें ऋकेले चल पड़े। एक बार रास्ता भूल गये। भठकते रहे, ऋन्तमे समभ लिया, ऋब मरने के ऋतिरिक्त कोई चारा नहीं। मौतसे इरना रौला के शास्त्रमें नहीं लिखा है, लेकिन साहस छोड़नेको भी वह ठीक नहीं समभते। वह एक पहाइंपर चढ़ गये, वहाँसे कोई मनुष्यांवास दिखाई पड़ा, श्रौर वह वहाँ पहुँच गये। मानस्रोवरका इलाका इधर कितनेही सालोमे डाकुश्रो द्वारा उत्पीड़ित हो यहा है। रौलाको एकसे ऋधिक बार उनसे मिलनेका मौका मिला है। एक बार् वह मानसरोवरकी परिक्रमामें जा रहे थे। देखा, एक वैरागीको डाकुश्रोने एक कंधिसे कमरतक काठकर दो टूक कर दिया है, श्रौर दूसरा सिसक सिसककर दम तोड़ रहा है। रौलाके पहुँचते ही डाकू

उसपर टूट पड़े। रौलाने अपना सारा सामान उनके सामने पटक दिया श्रौर इशारेसे कहा—''लो, ले लो ।'' डाकुश्रोंने सन्नू श्रौर पहू ( जनी चादर ) देकर उसे छाड़ दिया। श्रागे दूसर डाकुश्राने घेरा । उन्हें उसने इशारेसे बतलाया ''पीछे डाकुश्राने सब छीन लिया।'' श्रौर गर्दनको सामने भुकाकर संकेत किया, ''लो काट लो।'' डाकुश्रोने छोड़ दिया। लुट जानेपर भी रौलाकी लंगोटीमें सौ स्पये बधे थे।

रौलाका देवतात्रोसे भी कभी कभी समक्षात्कार हुन्ना है। एक बार वह हन्मानजीको सिद्धकर रहे थे। हाथीके स्ंड न्नीर पेरकी भाँति लाल-लाल हाथ पैर प्रकट होने लगे; गैला डर गये। मानसगेवर यात्रामें राह भूल त्रक्रेले वह एक गुफामें ठिठरे पड़े थे। चारों न्नारे से निराश थे, समभते थे, भूख या डाक् काम तमाम कर देंगे। इसी समय त्रावाज न्नाई — "घवड़ान्नो नहीं, कोई न्नहीं दिखलाई पड़ा। यहाँ मानसगेवरमें कौन हिन्दीमें बोल रहा है! भय दूर होनेकी जगह न्नीर मानसगेवरमें कौन हिन्दीमें बोल रहा है! भय दूर होनेकी जगह न्नीर बढ़ने लगा, जिसपर फिर वही न्नावाज न्नाई। इसी तरह एक वार न्नीर रौला निराश हो डाकुन्नोसे भरे मानसोरवरके मैदानमे एक जगह पड़े थे। रातकी चाँदनी थी। इसी समय एक न्नादमी उनक पास न्नाकर खड़ा होगया। रौलाने "कौन है" कहकर पुकारा, किन्तु कोई जवाब नहीं। रौला सोच रहे थे, "मारना चाहता है तो मार ले, इस तरह भय पैदा करनेका क्या काम ?" लेकिन तीसरी बार पुकारनेपर मूर्ति एक न्नीर चली गई।

मोने (कामरू) में रौलाने अपनेक दैवी चमत्कार देखे । उनका कहना है, इस उपत्यकामें देवता श्रीर भूत बहुत रहते हैं। पिछले साल एक साधारण अपनपढ़ लड़कीपर देवता आया। दोनों हाथोंकी मध्यमा अंगुलियोको केशसे बाँध देने श्रीर मिर्च-पाखानेका धुन्ना देनेकी तैयारी करनेपर देवता बोलनेकेलिये तैयार हो गया। हां, पहिले उसने अंगुली बांधते समय बड़ी ऋापित की ! देवता 'शुद्ध हिन्दी मरफर बोल रहा था, हालांकि तरुखी हिन्दी बिल्कुल नहीं जानती थी; यही नहीं उसने कांग्रेसके नेतात्रोंके नाम बतलाये, स्रौर यह भी कि अमुक दिन श्रंग्रे जोंका राज्य उठ जायेगा । सभी वार्ते सच निकलीं । किन्नरदेश ऐसी भूमि है, जहां श्राकर सभी व्यक्ति देविवश्वासी होकर लौटते हैं, छोड़ दीजिये मेरे जैसे अभागोंका, जो कहते हैं — मैं तो तब विश्वास करूँ, जब देवता बतलावे चिनीके ठाकरकी तलवार-वर्तन-श्रंगूठी या कोई ऐसी जगह बतला दे, जहांसे प्राप्त वस्तुत्रोंसे तत्का-लीन इतिहासपर प्रकाश पड़े, ऋथवा कोई लुप्त संस्कृत ग्रन्थ बोलकर लिखा दे, किन्तु हो ऐसा ग्रन्थ जिसका त्र्यनुवाद भोटभाषामें मौजूद है। मौने-रौलाने देशमें भी देवतात्रोंकी करामातें देखी हैं, किन्तु उनको वस्पा-उपत्यकामें देवता बहुत दिखलाई पड़ ने हैं। रौला लड़कों-लड़िकयोंके स्कूल खेलने ही से सतुष्ट नहीं हैं, बिल्क सनातन वैष्णवधर्मके प्रचार में वह सतत प्रयत्नशील रहते हैं, इस के लिये तक्ण-नकिण्यों को प्रमे-सागर, सुखसागर पढ़ाया करते हैं। कीर्तनके वह बड़े प्रचारक हैं, श्रौर एक बार तो डर लगा, कहीं वह कीर्तनवाला रौला न बन जायें। एक बार वह अपनी गुफामें पढ़ा रहे थे, कि एकाएक एक पोडशी अचेत होकर गिर पड़ी। रौला घबड़ा गर्ये - दे भगवान् ! यह क्या बला त्राई। मालूम हुन्ना घोडशीपर देवता न्ना गया --घोडशियों न्नौर प्रौढ़ात्रोंतक ही देवता अपने अवतरणको सीमित रखते हैं। खैर, दोनों हाथोकी मध्यमा ऋँगुलियां बाँधी गईं, गदा-कड़वा धूऋाँ देनेकी तैयारी की गई। "मारके मारे भूत पराये" भूतने बोलना शुरू किया। रौलाने हनूमानजीको त्राधी दूरतक ही सिद्ध करके छाड़ दिया, नहीं तो बस्पा-वाले लोग-लुगाइयोंका वह दूसरी तरह भी बहुत उपकार कर सकते थे।

रौला एक साइसी यात्री हैं, अपने पुरुषार्थसे उन्होंने किन्नरवालों-

द्या उपकार किया है। शिक्षाकी कभी श्रवश्य उनके जीहरक पूरी तोर-से खुलने नहीं देती।

 $(\Xi)$ 

## जंगीतक

१३ जूनको स्रभी चिनी पहुँचे चौत्रीस ही दिन हुये थे, िक ऊपर चलनुका निश्चय करना पड़ा, यद्यपि स्रभी यहां वर्षामें भीगन का हर नहीं है, तो भी वर्षासे पहिले ही तिब्बनसे सीमातातक हो स्रानं की स्रावश्यकता थी। सोचा, जब जाना ही है, तो हो स्राना चाहिये। तहसीलदारसाहबन यात्राका प्रबन्ध करके बाद भी ध्यान खते रहे, िक सुभे कष्ट न हो। वैसे वह भी उधर ही जा रहे थे, िकन्तु उन्हें स्रपना सरकारी काम करते जाना था, इसिलये उनका स्रौर दुमक हका क्या साथ है मेरे साथ थे पुण्यसागर। एक वैद्यने बहुत जोर देकर कहा था—''इम स्रापकी सेवाम चलेंगे,'' किन्तु जो चौबीसों घंटे नशेमें चूर रहे, उसे स्रपनी बात पूरा करनेका ध्यान कहाँ-से रहेगा?

यद्यपि एक दिन पूर्व ही घोड़ा आगले पड़ावके लिये मँगा लिया गया था, किन्तु आगला पड़ाव ६ मील आगो पङ्गतकका ही है, और मुके पाँच मील राज तो टहलना टहरा। मैंने घोड़ेको नहीं लिया। सामान दो भरियों (बेग़ारू) पर भैजा और हम दोनों चल पड़े। एक तरह कह सकते हैं, आध मील पहिले आध मील पीछे छोड़कर सारा मार्ग देवदार-बनसे हाकर जाता है। चलते चलते गांवके नातिदूर हम पंगो खडुमें पहुँचे। यहाँ कुछ दूर उतराई है। पास ही पास दो खडुका सगम है, जिनमें दूसरेके पुलको

हिमानी बहा ले गई। अपस्थायी पल बन गया है। हिमानी प्रवाह लाखों टन बर्फका कारवां होता है, जो महादानवकी भांति ज़ोरकी गर्जना करते चलता है। उसके मार्गमें वृक्ष चरचर ट्रटते, शिलायें तडतड़ फूटती भीषण कांडकी दूरतक स्चना देती हैं। उससे भी जबर्दस्त होता है हिमानीपातके आगे आगे चलता भंभा-वात, जा मन-दस-मनकी चीजोंको फूँकसे तिनकेकी भांति उड़ाता चलता है। मत किसीका घर किसीका गांव हिमानीके मार्गमें पड़े। स्नाम तौरणे हिमानीके स्रपने निश्चित मार्ग होते हैं, अर्थीत् बड़े-बड़े नाले स्रौर खडू, जिनके खोदनेमें हिमानीका भी काफी हाथ होता है। जिस साल हिमवृष्टि स्रिधिक होती है, पहाड़ोंसे टूटे लाखों करोड़ों टनके बर्फका काफिला मनमाना रास्ता बना लेता है, कितनो हीपर भयानक श्राफ़त श्रा जाती है, श्रीर यदि कहीं सोयेमें काफ़िला श्रा पड़ा, तो लागोंका भागनेकी भी फ़र्सत नहीं मिलती। पिछले माल कई बड़े-बड़े ग्लेशियर **ऋौर कु**छ तो नई जगहोंपर ऋाये। पंगी खड़ुका हिम-प्रवाह था तो भारी, किन्तु खड्ड भी बहुत चौड़ी है । उसे वय-सड़कके पुल स्त्रौर कुठ़ पनचिक्कियों (घराटों) को ही ध्वंस करनेका मौका मिला। स्रव घराटों-में वितने ही तैयार होकर चल रहे हैं। एक लोहार परिवार अपना घराट बनानेमें लगा था, काम स्त्रभी शुरू ही हुआ था, किन्तु लौटतं समय वह करीव करीव तैयार हो चुका था। लोहार भ्रातृद्वय, सम्मि-लित पत्नी, एक स्यानी लड़की ऋौर एक लड़का, जान पड़ता था, घर सना करके चले श्राए थे। साथ ही सीनारीके सारे हथियार हथभाथी स्रादि भी मौजूद थे। हमने थोड़ी देर वहां विश्राम किया, छोटे भाईको कानकी चांदीकी बालियाँ बनातं देखा। यहां कानोंमें दस-दस बीस-बीस बालियोंका गुच्छा लटकाया जाता है। कान भला क्या उन्हें संभाल सकते, वालियाँ सूतमें पिरोई वालों के सहारे लटकती रहती हैं।

खडु पारकर चढ़ाई थी। पङ्गीक सारे घर एक ही जगह नहीं हैं।

डाक-वङ्गला त्र्रगले टोलेके ऊपर है -बङ्गला क्या इसे प्रामाद कहना चाहिये। चार बहुत ही बड़े बड़े कमरे हैं स्त्रीर देवदारकी धरन इतनी मोटी माटी हैं, जिनसे जान पड़ता है, बनान बालोंने हजार वर्षका ख्याल करके इसे बनाया है। बने भी ऋषी शाक्दो हत्यई। बङ्गला साफ-मुथरा है, त्र्यास पास समतल भूमि भी पर्यात है। बूढ़े चौकीदारका दा पीढ़ां हां गये चौकीदारी करते । भूमे इसीके वापकी थी । सरकारने जमीन खरीदना चाहा । खेतवालेने कहा -में दाम नहीं लूँगा, बस चौकीदारी हमारे घरमें त्र्यानुविशक रहे। ३०-३२ रुपये मार्निकं घर बैठे कम नहीं हैं, स्त्रौर फिर काम भी रोज-रांज नहीं, महीनेमें कहीं दो-एक भूले-भटके मुसाफिर त्र्या जाते हैं। हाँ, जिस समय हिमाचल प्रदेशके इस श्चचलमें मेंबोकी उपज प्रधान हो जायेगी, श्ली उनके यातायातके लिए त्र्यावरयक मोटरन्सड़क भी नजदी क्तक चली त्र्यायेगी, तो इधर सैलानी नरनारी बहुतायतसे त्राने लगेंगे, उस समय इस बगलेका सदुपयोग हा संग्रेगा । चाय-टास्ट- अपलेटका कलेवा, फिर भोज और वयालूका जब पूरा प्रवन्ध हं जायेगा, तो इस ⊏६४० फीटकी ऊँचाईके स्वच्छ वायु-मरडलको कौन जल्दी छोड़ना चाहेगा।

पो० डब्लू० डी०के इक्जोनियर साहब ग्रामी ऊपर गये थे। उन्हें पहुँचानेके लिये ग्रापने हक्के ही सामापर यहाँ तक ग्राये सड़क-इन्सपेक्टर बाबू लंक्ष्मीनन्द ग्रामा यहीं ठहरे थे। चोकोदारने दौड धूप कर कहींसे खट्टा मट्टा पैदा किया। भोजनकी इच्छा नहीं थी, फलोंके पक्रनेमें काफी देर थी। वेगारू यहाँ बदले गये। ग्रापने पड़ायके लिये गदहा मिल गया, इसलिये बेगारूकी ग्रावश्यकता नहीं रही। प्रति बेगारूको प्रतिमील दो ग्रामा मजूरी मिलती हे, जा ग्राजकल महागईके दिनोंमें पर्याप्त नहीं कहीं जा सकती, उसे तीन ग्रामा प्रते मील कर देना चाहिये। लेकिन 'बेंगारू' नाम बहुत खटकता है, इसमें कुष्ठ परवशता भी ग्रावश्य छिपी है, किन्तु इस प्रथाके हटानेपर यात्रियोंको इधर तभी बुलाया जा सकता है, जब कि पी० डब्लू० डी० इस कामके लिये स्थायी नौकर

रखें. जैसे कि डाक-विभागने रख रक्खे हैं। इसकेलिये स्थायी कुलियोंकी श्रावश्यकता होगी। वेगारू यहाँ श्रधिकतर स्त्रियाँ होती हैं। सभी कामों-में श्राप यहाँ स्त्रियोंको ही जुटी पायेंगे। खेतीमें परुपका काम है हली चला देना भर, नहीं तो कुदालका काम स्त्रियाँ करती हैं, निकाई, कटाई, दुलाई सभी उन्हींके जिम्मे हैं । सभी भाइयोंकी सम्मिलित पत्नी होती है, इसका यह ऋर्थ नहीं कि यहाँ बहुपितता नहीं है। एक से श्राधिक पांतर्यों बहुत लोगोंने रक्खी हैं। पति लोग कहते हैं-क्या करें घरका काम नहीं चलता। डाक्टर ठाकुरसिंहकी दो ही पिलयाँ हैं। एक पत्नी घरपर रहती है श्रीर दूसरी श्रस्पतालपर साथमें । श्रस्पतालवाला पत्नीने दो जुड़वा कन्यायें जना। यह रहे थे - "यदि इनमें से एक लड़का होता ? यह घरका काम क्या करेंगी।" उनका यह कहना गलत था। किनरमें परुष स्त्रीके बराबर काम कहीं नहीं करता। सारी गिरस्ती स्त्रीपर रहती है। धर्मानन्द पहिले तहसीलमें लिपिक (मुहरिंर) थे, श्रव बहुत बूढ़े हैं। शरीरमें हिंडुयाँ-हिंडुयाँ हैं, बदनका कपड़ा फट जानेतक घोया नहीं जाता, श्रौर वही श्रवस्था हाथ-मुँह की है। भला उन्हें देखकर कोई विश्वास भी कर सकता है, कि "धरमानन्दकी तीन मेहरी। एक कूटे एक पीसे एक भाँग रगरी।" भाँग तो नहीं रगड़ी जाती, किन्तु दोपहर बाद धरमानन्द शायद कभी ही नशेमें भूमते न मिलें। नीचे गाँवसे लेकर तीन मील ऊपर कंडे तकके खेतोंका सारा काम तीनों बीबियाँ करती हैं। तब भी डाक्टर ठाकुरसिंहको शिका-यत! हाँ लड़िकयोंके दसरेके घरमें जानेका डर है. किन्तु उसकी भी दवा अपने हाथ में है, भिद्धाणी (चोमां) बना दो, श्रीर हर घरमें एकाध भित्तुणी देखी जाती हैं। लड़के ऋौर क्या पुरुषारथ करेंगे १

हम चलनेको हुये। मेटने कहा— "घोड़ा आगा गया है, किन्तु उसका किराया ? लामा करमापाने रारङ् तकका पाँच रुपया दिया था, आयापकेलिये एक रुपया छोड़ देंगे, चार रुपया दे दें।" २३ मीलका बीस रुपया मैं एक बार दे चुका हूँ, इमलिए साड़े सात मीलका चार

रपया बहुत वात नहीं थी, किन्तु उसके एहमान जतानेका ढंग मुभे बुरा लगा। मैंने कहा — ''मुभे घोड़ा नहीं चाहिये।'' सुन लिया था, रास्ता बहुत कठिन नहीं है। चले आगो। रास्ता अन्तके दो मीलको छोड़ अञ्च्छा रहा।

गरङ पहुँचते पहुँचत बहुत थक गये। रारङ गाँव क्र ०० फीटकी ऊचाईप शिमलासे १५२वें मीलपर है। गाँव कुछ साल पहिले जल गया। श्रव फिर बता है। कई मकान तो दूरसे देखनेपर महाप्रासाद जैसे जान पड़ते हैं। चिनीकी भाँति यहाँ भी पड़ाव नहीं है, न डाक-बंगला ही। ठहरनेके लिये जंगल-विभाग या पा० डक्लू० डी० के साधारण घर हैं। हमारा सामान श्रीर माथ चलनेवाला तहसीलका चपरासी पहिले ही जंगलानक घरमें पहुँच चुके थे, यद्यपि पी० डक्लू० डी०के कमरे उससे श्रविक नये श्रीर माफ थे। शाम श्रा चुकी थी श्रीर हवा चल रही थी, जिससे सदीं श्रविक मालूम होती थी। रारङ्में हवाकी, खायकर जाड़ोमें, श्राम शिकायत रहती है। जंगलिवभाग कुछ श्रविक ध्यान रखता होगा, यह श्राशा थी, किन्तु घरकी एक धरन किसी समय भी किसी यात्रीके सिरपर गिर सकती है। मालूम होता है, जबतक धरन गिर नहीं जायेगी, तबतक मरम्मत करनेका नाम नहीं लिया जायेगा। श्राख्विर भारतीय परिपाटी भी यही तो है!

सरकारी या सरकार-सहायता-प्राप्त यात्रियों के द्यारामके लिये कनौर-में क्रौर शायद सारे बुशहरमें रवाज है, कि उनके क्राते ही मेट (चारस) खाद्य-लकड़ी-पानीका प्रबन्ध करे, गाँववाले बारी बारीसे एक क्रादमी-को चौकापानी करनेके लिये दें। यह सब सेवा क्रानिच्छापूर्वक ली जाती है, जो बिहारकी जमींदारियोंके रवाजको याद दिलाती है। यह रवाज तोड़ने होंगे क्रौर जितनी जल्दी टूट जायें, उतना ही क्राच्छा। यद्यपि ऐसा होनेपर कनौरमें यात्रा करनी क्रौर कठिन हो जायेगी। किन्तु लोगोके कष्टोंका भी हमें ध्यान देना ही होगा। कुड़ श्रफ्तर तो श्रपने साथ बहुत-सा सामान मांस फल रखनेकी जालीदार मंदूकें श्रोर सारा घर लेकर चलते हैं, जिसके लिये पंद्रह-बीम बेगारू लेने पड़ते हैं। बेगारूका तीन श्राने प्रति मील तो जरूर हो जाना चाहिये. जिससे लोग श्रनावश्यक सामानको साथ न ले चलें।

प्रयसागर साथ थे, वह आवश्यकता आके बारेमें जानते थे भौर खाना ठीक समयपर तैयार कर देते थे। वेगास्के वारेमें मैंने कह दिया था—हिसावसे अभिक दिया करों और फुटकर पैसा लौटाया मत करो।

रारङ् पराना, गाँव है, भोटभावी इसे "शा" के नामसे प्रकारते हैं। यहाँ के हर गाँव के ऐसे दो-दो तीन-तीन नाम हाते हैं ख्रार ख्रयं जी नक्शे तथा कागज-पत्रमें विगड़कर सबसे ख्रवांछ्यनीय नाम लिखे मिलते हैं। भौगोलिक स्थानों के वही नाम स्वीकाइ किये जाने चाहिये, जो स्थानाय मापाके हों, दूसरी जगह के रहनेवालों को क्या ख्रिकार है, कि नामों की बदल दें। यहाँ किन्नर-देशके मुद्रित नामों को उनके स्थानीय नामों से मिलाकर देखिये (स्थानों के तिञ्बती नाम भी ऐतिहासिक महत्व के हैं, इसलिये हम यहाँ उन्हें भी दे रहे हैं)—

| त्त्रितनाम     | हम्स्कद          | ति <b>ब्बती</b> य | स्थानीय        |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| रगोरी          | र <b>ङ्</b> -गोर |                   | (इमस्कद् जैसा) |
| गु <b>ङ्रा</b> | ग्रोस्नम्        |                   | ,,             |
| मौंडा          | पावङ्            |                   | ,,             |
| कंगोस          | को-ग्रांस्नम्    |                   | 3,             |
| निचार          | नल्- चे          |                   | "              |
| पानवी          | पानङ्            | पानङ्             | ,,             |
| भाबा           | वङ्पो            |                   | "              |
| कटगाँव         | ग्रामङ्          |                   | ,,             |
| कवा            | क्रबे            |                   | ,,             |

|                       |                        |                  | • • •           |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| लिखितनांम             | हम्स्कद                | ति <b>॰बतीय</b>  | स्था <b>नीय</b> |
| शङ्-गो                | शाङो                   |                  | हम्स्कद जैसा    |
| रोक्-चूङ्             | रोक्टङ्                |                  | "               |
| काचूङ्                | काटङ्                  |                  | "               |
| कम्बा,                | चि-कम्बा               |                  |                 |
| ग्रसू                 | गर्-शू                 |                  | 5 <b>7</b>      |
| कम्बा                 | ते-कम्बा               |                  | 71              |
| रुपी                  | रुग्पी                 |                  | "               |
| सुरु                  | स्पुरा                 |                  | "               |
| ख्योंचा               | ख्युवा                 |                  | **              |
| कूट                   | हट <b>ङ्</b>           |                  | "               |
| क्याउ                 | <b>म्या</b> वे         |                  | _ **            |
| गान्वी                | गन्-धिङ्               |                  | **              |
| फं <b>चा</b>          | फांचे                  |                  | 17              |
| रमनी                  | म्येलम्                | fa               | ,,              |
| जा <b>नी</b>          | याना                   | मिल्लम्          | . ,,            |
|                       |                        |                  | "               |
| पूनङ्                 | पुनङ्                  | 2.2              | - 11            |
| किल् <b>बा</b><br>कनई | किल्बा<br>को <b>ने</b> | किलिम्-पक        | **              |
|                       |                        | कोने             | ,,              |
| सपनी<br><del>े-</del> | दा-पङ्                 | दापङ्            | "               |
| बटोरी                 | व-टो-रिङ्              | व-टो-रिङ्        | ,,              |
| ब्रु ये<br>शोत्र्यङ्  | ब्र्-ग्रङ्             | <i>ब</i> ु-श्रङ् | "               |
| ,                     | शोश्रङ्                | शोश्रङ्          | ,,              |
| चान्सू                | चा-सङ्                 | चा-सङ्           | ,,              |
| कामरू                 | मोने                   | ₹मोन्            | 29              |
| सङ्ला                 | स <b>ङ्-ला</b>         | सङ्-ला           | ,,              |
| बट्सेरी               | . बट-से-रिङ्           | •                | ·•              |
|                       | -                      |                  |                 |

| <b>लि</b> खितनाम               | <b>हमस</b> कद्    | ।त <b>्व</b> ताय  | स्यानीय           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                   | रक्-छम्           | हम्स्कद जैसा      |
| रक् <b>चम्</b><br>रेटर         | रक्-छुम्<br>चे चर | .मे-बँर्          | •                 |
| मेबर                           | मे-बर्            |                   | · ,,              |
| बारङ्                          | बारङ्             | वा-रङ्            | . ")              |
| प्वारी                         | पोर्              | पोर्              | `>>               |
| पूर्वगी                        | पुन्-नम्          | पुन्-नम्          | • 22              |
| रिस्-पा                        | रिस्-पा           | रिब्-दङ्          | ,,                |
| ठगी                            | ट-ङे              | शाङ्              | ,,                |
| मोरङ्                          | स्गि-नम्          |                   | ,,,               |
| पू                             | ₹Į                | स्पू              | पुरिङ् ( कनम् )   |
| स्तब्-नम्ग्या                  | खब्नम्-ग्या       | खब्-नम्ग्या       | । ह० जै०          |
| ग्यावङ् *                      | ग्याबुङ्          | <b>ग्याबु</b> ङ्  | "                 |
| र्ताल <b>ङ्-रूश्</b> -कोलङ् ,, |                   |                   | ,,                |
| सुन्नम्                        | <b>मुन्नम्</b>    | सुङ्-नम्          | सुन्नम्           |
| रोपा                           | .,                | रो-पा             | ह० जै०            |
| श्यास्                         | श्यासी            | श्यप्-पा          | "                 |
| लब्रङ्                         | लब्-रङ्           | क्यप्-पा          | ,,                |
| कनम्                           | क-नम्             | क-नम्             | ,,                |
| स्पिलो                         |                   | पिल्-पा           | ,,                |
| <b>लि</b> प्पा                 | लित्पा            | लिद्              | <b>लि</b> तिङ्    |
| <b>त्रा</b> सरङ्               | <b>ऋ</b> सरङ्     | <b>ग्र-</b> छ-रङ् | ह० जै०            |
| जंगी                           | जंङे              | ग्यङ्-पा          | जङ्-रम् `         |
| <b>अ</b> क्पा                  | <b>श्र</b> क्षा   | <b>ऋक्</b> पा     | <b>त्र्रक्</b> पा |
| रारङ्                          | रारङ्             | शा                | ह० जै०            |
| <b>पं</b> गी                   | प-ङ्              | पङ्               | "                 |
| <b>तेलं</b> गी                 | ते <b>ले</b>      |                   | ( इम्कद् वत् )    |
| कोठी                           | कोश्र्-टिङ्-पे    |                   | ं ह० जै०          |

| <b>लि</b> खितनाम | हमस्कद्                     | 'तब्बतीय     | स्थानीय |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| ख्वांगी          | <b>ত</b> বক্                |              | ह० जै०  |
| दुनी             | <b>दुने</b>                 |              | • •     |
| चिनी             | चिने                        | ग्यल्-स-चिन् | ,,      |
| <b>ट्वारंगी</b>  | य्वारिङ्                    |              | ,,      |
| रोगी             | रोगे                        |              | ,,      |
| यूला             | यूला                        |              | ,,      |
| मीरु             | मिर्-थिङ् (रि<br>उरने ( उरा | न-थिङ्) ,,   | ,,      |
| उद्नी            | ं उरने ( उरा                | ) ,,         | ,,      |
| चगांव            | ठो-लङ्                      | 59           | , ,,    |

पुराना गाँव होनेपर भी रारङ्में कोई पुरानी चीज देखनेमें नहीं आती। लोग पुराने चिह्नोंके बारेमें पूछनेपर गाँवके नीचे एक पत्थरको वतलाते हैं। सतलज पार रिब्बामें महान् भाषान्तरकार रिन्-छेन्-जङ्-पो (रत्नभद्र ग्यारहवीं सदी)ने एक सुन्दर विहार बनाया। गाँव-वालांके मनमें पाप बसा, श्रीर सोचा, यदि यह भिच्छ जीवित रहा, तो श्रीर ऐसे विहार बनायेगा, इसलिये इसका काम यहीं तमाम कर देना चाहिये। रत्नभद्रका मालूम हो गया, हथियार लानेका वहाना करके वह छतपर पहुँच गया, श्रीर वहाँसे जो छलाँग मारी, तो सतलज इस पार रारङ्में जा कूदा। श्राज भी उस पत्थरपर महान् भाषान्तरकारके गिरनेकी जगह गढ़ा बना है, भला इससे बढ़कर उक्त घटनाके ऐतिहासिक होनेका क्या प्रमाण चाहिये।

गाँवमें दो सिद्ध रहते हैं, जिनमें छोटा तो मिलने नहीं स्त्राया, किन्तु बड़े बड़े प्रेमसे मिलने स्त्राये। वह कई सालतक तिब्बतके खम् प्रदेशमें रह योग-समाधि, तंत्र-मन्त्र सीखते रहे। लौटकर स्त्रपने गाँवमें स्त्राये। महासिद्ध स्त्रादमी संस्कृत शिच्चित मालूम हुये, उनका कहना था, कि यहाँके लोग बौद्ध धर्मका नाम भी नहीं जानते थे, मेरे दादाने

त्राकर यहाँ धर्मकी स्थोपना की । यह धारणा भ्रान्त है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं, कि उनके दादा गाँवमें गुरुकी तरह माने जाते थे। दूसरे दिन गाँवमें गये। तीन पीढ़ी पहले सारा गाँव त्रागसे जल गया था, श्रीर उसे फिरसे बसाया गया, उसी समय विहार (बौद्ध-मन्दिर)का भी पुनर्निर्माण हुन्ना।

प्रस्थान करते समय सोचा, जरा गाँवके देवताके मंदिरको भी देख लें। देवताका मंदिर भी श्रामकी लपटसे नहीं बच सका था, फिर ऐसे देवताके प्रति क्या श्रद्धा हो सकती थी! देवताके हातेमें जब घूम रहा था, उसी समय पैर जरा श्रीघट पड़ा श्रीर कोई नस तिश्रीं हो गई। चलनेमें दर्द होने लगा। देवता जरूर मुस्करा रहा होगा – लो श्रीर देवताश्रोंमें श्रद्धाहीन बनो। किन्तु जब कोई कच्चा गोंहयाँ हा, तब न बातमें श्रावे। हाँ, पहिले रास्ता समतलसा जानकर मेरा विचार हुश्रा था, पैदल हो जंगी जानेका. किन्तु श्रव श्रसमंजसमें पड़ गया। कहीं रास्तेमें ही नाव न हूबने लगे। इसी बीच तहसीलदार साहबका पत्र श्रा गया। उन्होंने पंगीमें श्राकर मेरे पैदल जानेकी खबर सुनी, नम्बरदारके नाम ताकीदी पत्र लिखा। बूढ़ा नम्बरदार श्रच्छा श्रादमी था। उसका घोड़ा भी श्रच्छा था, उधर देवताने पैरको बेकारसा बना ही दिया था, लाचार घोड़ा लेना पड़ा।

श्राजकी यात्रा सिर्फ सात मीलकी थी। रास्तेके श्रिधकांश भागमं देवदार श्रीर उससे भी श्रिधक न्योज़ा वृक्ष थे। फसल श्रीर बाग श्रब्छे थे। दो तीन मील जानेपर रास्तेसे डेढ़ मील नीचे श्रक्पा गाँव दिखाई पड़ा। श्रक्पाकी करुण-कहानी में पहिले ही सुन चुका था। रास्तेसे श्रपनी श्रांखो देखा। बागके वृक्ष सूख चुके हैं, खेत परती पड़े हैं। श्रक्पाका जलसोत सूख गया है। घर श्रव भी भव्य श्रद्धालकांसे दीखते थे, लोग भी सूत भर धारसे शाम-सबेरे श्रानेवाले जलसे तथा श्रपनी भेड़ वकरियोंकी लदाईपर पूर्वजोंका घर छोड़ना नहीं चाहते, किन्तु कितने दिनोंतक ?

रास्ता पहाड़के ऊपरी भागसे चल रहा था, किन्तु इतना समतल था कि कहीं घोड़ेसे उतरना नहीं पड़ा। आगे सतलज एकदम वाई आर घूम गई है, यहाँ सड़क भी एक पहाड़ी बाहीं (धार)को पार करती है। फिर जंगीतक न्योजों-देवदारोंकी शीनल-स्निग्ध छाया है। डाकबंगला भी देवदार वृक्षोंसे ढँका है। बंगला अञ्झा है, किन्तु अब वह शिकारी साहबोंका नहीं रहा, इसिलये उपेक्षासे भी देखा जाने लगा है। यदि ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ सालोंमें खराब हो जायेगा! बिक्क बंगले के माथके मकान आभी गिरने लगे हैं, और अपनबाब तो प्राय: सारे बंगलोंमें नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं। यद्यपि चौकी-दारोकी माकूल तनखाह है, किन्तु उन्हें अपने घरके कामसे ही जान पड़ता है, फर्सन नहीं। हम दोपहरको पहुँचे थे। चपरासी इन्तिजाम करनेके लिये पहले ही आया था। किन्तु मालूम हुआ, वह बेगा- घुआंको लिये दिये जंगलातके क्वार्टरमें चला गया है। पुण्यसागरने दौड़ धृप की, फिर चौकीदार आया और बंगलाखुला।

चौकीदार वैसे होशियार तथा ऋच्छा श्रादमी है। उसे किसी तरह भनक लग गई, कि मैं किन्नर देशकी ऋभिवृद्धि चाहना हूँ, श्रौर ऊपर सरकारको इसके बारेमें लिख भी रहा हूँ। उसने हर चीजको दिखलाना चाहा। शामको इसके लिये जंगी गाँवमें जाना पड़ा। जंगी की भूमि बहुन उर्वर है, वहाँ जितने खेत श्रौर बाग हैं उनसे कई गुने श्रौर श्रिषक तैयार हा सकते हैं, यदि पानीकी कमी दूर हो जाये। १६१८—१६ ई० में यहाँ भूकम्प श्राया, जिसमे एक बड़ा चश्मा लुप्त हो गया श्रौर पानी बहुत कम रह गया। कितने ही खेत छोड़ देने पड़े। इस साल तो पिछले जाड़ेकी श्रीतिहमवृष्टिसे चश्मेमें पानी कुछ श्रिषक श्रा रहा है, नहीं तो गाँववालोंकी विपता श्रौर बढ़ी होती। लेकिन श्रवकी सालकी भाँति ४-१ फीट वर्क हर साल थे ड़े ही पड़ती रहेगी। चौकीदार कहता था—"हमारी जमीन बहुत श्रव्छी है, सारा पर्वत-गात्र देवदार-स्थोज़ाके जंगलसे ढँका है, यहाँ कभी

हिमानी ( ग्लेशियर ) नहीं त्राती, लेकिन पानीकेलिये क्या किया जाये ?" पानी बिना ऋक्षा उजड़ रहा है, रारङ् ऋौर जंगीकी ऋवस्था वहाँतक नहीं पहुँची है, किन्तु कष्ट बहुत है। मैंने गाँवमें कई घरोंको खाली देखा, कुछ तो गिर रहे हैं, उनकी धरनें नंगी लटक रही हैं। देवताका सुन्दर मन्दिर कितने ही वर्षों पूर्व बहुत साधसे बनवाया गया था, किन्तु ऋब उससे उदासी बरस रही थी। दो-तिहाई कोली गाँव छोड़कर भाग गये, कनेतोंके भी दर्जनसे ऊपर परिवार कुल्लू, चम्बा, टिहरी, जम्मूमें चले गये। श्रीर यह वह स्थान है, जहाँके श्रखरोट, खूबानी, चूली, बेमी, नासपाती, सेब, श्रंगूर, श्रालूचा श्रादि फल बहुत मीठे होते हैं, स्त्रीर स्त्राजसे दस बीसगुने स्त्रधिक पैदा किये जा सकते हैं। कभी यहाँके लोग अपने यहाँके अप्रांशोंको लेकर चिनीमें श्रनाज बदलने केलिये जाया करते थे। मैंने श्रव भी बागों में श्रंग्री बेलें देखीं। ''देवता क्यों नहीं कुछ करता''—पूछनेपर चौकीदारने कहा -- वह त्र्रसमर्थ है। चौकीदारके कथनानुसार लिप्पाकी खडुसे नहर लाई जा सकती है, जिससे अक्षाका भी उद्धार किया जा सकता है, रारङ् की भी समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। किन्तु यह छोटा काम नहीं है, जिसे कि गाँववाले कर सकें।

जंगी सतलजसे काफ़ी ऊँचाईपर है। यहाँसे सामने नदीपार मोरङ्गाँव श्रीर उसके नीचे वहाँका दुर्ग है। कह रहे थे, इसे पांडवोंने बनाया। वह "समंदर" की धारको फेर देना चाहते थे, किन्तु सफल नहीं हुये। पहाड़से श्राये गहरे नालेको एक टेकरीको धरते देखकर यह कल्पना उठी होगी। लकडी-पत्थरका "पांडवोंका किला" इसी टेकरीपर बना है।

जंगी प्राम अवश्य पुराना होगा, किन्तु कोई पुरातन-सामग्री नहीं मिलती। कुछ दूर एक निर्जनसी गुफामें मिट्टीके बने छोटे-छोटे पूजा-स्तूप मिले हैं। चौकीदारने ऐसे चार पूजामंडल दिखलाये, जिनमें दोंमें कुटिलाक्षरमें लेख था--एक घारणी श्रीर दूसरा "ये धर्मा हेतुप्रभवा...।' दोमें भोटिया श्रक्षर थे, जिनमेंसे एकमें भोटाक्षरमें "ये धर्मा..." था, जान पड़ता है, वहाँ पासमें कोई बौद्ध विहार था। कुटिलाक्षर ग्यारहवीं सदीमें व्यवहत होता था, श्रतः इन पूजामंडलोंका गाँचों के मभसे कम ग्यारहवीं सदीमें बनाया गया होगा। इन पुरातन गाँवोंके गर्भमें न जाने क्या क्या सामग्रो छिपी हुई है। किन्तु, उनकी प्राप्ति श्रीर सुरद्या तो तभी हो सकती है, जब यहाँ लक्ष्मी श्रीर सरस्वतीका निवास हो।

3

## प्रागैतिहासिक समाधियाँ

श्रव नियम-सा बन गया था, कि सबेरे दूध-रोटी। खाकर पड़ाव छोड़ते, यद्याप जोतिसियों के श्रनुसार यात्रापर दूध वर्जित है। श्रीर श्राज तो हम तिब्बत-हिन्दुस्तान सड़क छोड़ बीहड़ पगडंडी पकड़ने जा रहे थे। तीन मीलतक सड़कसे जाकर लिप्पा खंडुकी उतराईसे पहिले ही रास्ता बांयेंसे ऊपरकी श्रोर चला। यहाँवाले हसे रास्ता भले ही कहें, हम तो पगडंडी भी नहीं कह सकते, यह सीधा श्रजपथ था। घोड़ी भलेमानस मिली थी, चढ़ाईका श्रम मालूम नहीं हो रहा था, किन्तु कितनी ही जगह लोगोंके कहते रहनेपर भी मैं उतर जाता; सोचता, दिलके दर्दसे पैरका दर्द बेहतर है। सचमुच सीधी चढ़ाई कहीं कहीं पत्थर-शिलापर थी, जिससे घोड़ीका पैर जरा-सा चूका, तो हड़ी-गोड़ीका पता न रहता। सो तो कोई बात नहीं, किन्तु जो कहीं जिन्दगी भरकेलिये लुंज-श्रमाहिज बनके रहना पड़ता तो ? सचमुच श्राव इधर श्रानेकेलिये पहुता रहा था, किन्तु "श्रव पछताये होत क्या

जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।" बांइस साल पहिले लदाखसे लौटते समय सुङ्नम् श्रीर फिर कनम्में किसीने लिप्पाके जोतिसी देवारामसे भेंट करनेकेलिये कहा था, किन्तु रास्तेके बारेमें जो ज्ञान प्राप्तृ हुन्ना, उसके कारण मैंने लिप्पा जानेका नाम नहीं लिया, हालाँकि हेमिस लामाने जोतिसीकेलिये एक श्रच्छा परिचय-पत्र दिया था, श्रीर उस समय तिब्बत श्रीर बौद्धधर्मके बारेमें मेरे पास जो ज्ञान था, लामा देवारामसे मिलनेपर मुभे बहुत लाभ होता। सोचने लगा, शायद उस समय में श्राजसे श्रधिक बुद्धिमान था। मैं इस दुस्साहसकेलिये किसीको दोषी भी नहीं टहरा सकता था, क्योंकि मैंने स्वयं यह श्राफत मोल ली थी। कहावत सुनी थी, प्रसवके समय हर एक स्त्री फिर संतान न पैदा करनेकी शपथ खाती है, किन्तु फिर उसी संकटको निमंत्रित करती है, श्रादमी दूसरेके तजुबेंसे लाभ नहीं उठाता, श्रीर स्वयं भी फिर फिर तजुबी करना चाहता है।

मैंने पछताते हुये उस दिनकी दैनंदिनीमें लिखा था "इधर कोई पुरानी चीजकी आशा न थी, न मिली", किन्तु दूसरे ही दिन (१६ जून) "न मिली" लिखना गलत सावित हुआ। दो मील या अधिक चलनेके बाद उतराई श्राई। रास्ता एक पानीकी धारकी ओर खेत थे। पानीका सुभीता हो और खेतकी सींद्र्यों वन सकती हों, तो कौन पहाड़ी किसान जमीनकां छोड़ सकता है? देखा, कुछ किसान आपकर खेत बोनेकी तैयारी कर रहे थे। यहाँ देरसे वर्फ पिघलती है, और ओगला या फाफड़ाकी एक फसल ही हो सकती है। पिछले सालकी अतिवृष्टि और अतिहिमपातने खेतोंको कहीं कहीं धसका दिया था, जिसकेलिये किसानोंको "सीदियाँ" फिरसे बाँधनी पड़ रही थीं। बफ-प्रवाहने कहीं कहीं वृक्षोंको तोड़कर दकेल दिया था, किसान देवदारकी लकड़ियोंको खेतोंमें जला रहे थे। इम लोग जरा देरकेलिये देवदारकी छाँयामें सुस्ताने लगे। बर्फका पिघला पानी बहुत शीतल थां, किन्तु यहाँ कुछ गर्मों भी मालूम हो

रही थी। खुकोसकी थोड़ी फंकी मारकर दो कटोरी जल पिया। आगो घोड़ीकी जरूरत न समभ लौटा दिया, जरूरत पड़नेपर लिप्पाके एक तरु एक तरु घोड़ी साथ चल रही थी। रास्ता अधिकतर उतराईका रहा, और किटनाईमें कोई अंतर नहीं। आगो एक स्ली खड़ु मिली। पिछुले जाड़े के हिमने इस रास्तेमें रेला किया थां, और उसने देवदारके बड़े बुक्षोकी कैसी गत बनाई थी, उसे देखकर ही विश्वास किया जा सकता था। बहुत कम लेटकर अपनी जगहपर थे, नहीं तो कितने ही उखड़कर घसिटते हुये कहीं से कहीं पहुँच गये थे। वैसे होता तो बच्चोकेलिये जंगल-विभाग चित्रौरी-बिनती करनी पड़ती, किन्तु गिरे स्खे बुक्ष गाँववालोके होते हैं। इतने बुच्च गिरे थे, कि सारा लिप्पा ढो नहीं सकता था। कम साधनवाले लोगोंने तो एक एक दो दो बुक्षोंपर ही संतोप कर लिया, किन्तु कनोरके सबसे धनी जेलदार बंशीलालने दर्जनो बुक्षोंको अपने हाथमें किया था।

श्रान्तमें एक पर्वत बाही को पार करते ही लिप्पा सामने दिखाई पड़ा। लेकिन उतराई यहाँ सीधी थो, एक वड़ी फिर छोटी नदी पारकर गाँवमें पहुँचना था। यद्यपि एक नहीं दो-दो चपरासी एक दिन आगेसे पहुँचे हुये थे, किन्तु किसीको श्रकल नहीं आई, कि श्रागे श्राकर टहरनेके स्थानको स्चना देता। यह श्रावश्यक थी, क्योंकि जहाँ खड़े होकर हम लिप्पा महागाँवकी कॉर्का कर रहे थे, उससे दसही कदम उतरकर वाई श्रोर जंगलातकी कुटियाका रास्ता था, खटमल-पिरसूसे मुक्त यह स्थान श्राधिक श्रानुकूल था। यहाँ टहरनेकेलिये हमें गाँवसे फिर लौटकर चढाई चढके श्राना पड़ता।

हम लोग कुछ देर ठमके, फिर पुण्यसागर पता लेने नीचेकी त्रोर जाने लगे। मालूम हुत्रा लामा सोनम्, डुब्ग्या एक ब्रादमीके साथ गाँव-से निकलकर हमारे रास्तेकी ब्रोर लपके ब्रा रहे हैं। साधारण बुद्धिने बतला दिया, कि हमारे रहनेका प्रबंध गाँवमें हुन्ना है। ब्रोर वह् हमारी ब्रगवानीकेलिये ब्रा रहे हैं। हम भी उतरने लगे। बड़ी धारा- पर एक अच्छा पुल है, उसे पारकर सरायसे मकानके सामनेसे होते स्तूपसे द्वारके भीतरसे पार हो छोटी धाराको पार हुये। छोटी धारा-पर कितनी ही पनचिकित्रयाँ लगी हुई हैं। लामा सोनम् डुब्ग्या पहिले ही पुलके पास पहुँच गये थे। दूसरी धारा पार करते ही लिप्पाके खेत श्रीर गाँव शुरू होते हैं। हमारे ठहरनेका प्रबंध गंबा (बिहार)में हुआ था, स्रोर वह स्राधे पहाड़की ऊँचाईपर था। यदि पैदल चलकर वहाँ श्रातिथ्य स्वीकार करना होता, तो निश्चय हो वह बहुत मधुर नहीं लगता। ऊपर जानेकेलिये घाडेको सामने रखते लामाने कहा-जरा चढ़ाई है, घोड़ेपर चलें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी ? लिप्पामें पानीकी इंफात है, कमसे कम इस महीने या इस वर्षमें तो जरूर ; क्योंकि पिछली साल मेघदेवता बहुत उदार रहे । बाहर तो नहीं किन्तु गाँवके भीतर घुसकर जब ऊपरकी आरे बढने लगे, तो डर लग रहा था, घोड़ी लुढककर सवारकोलिये दिये नीचे क्यों नहीं जाती। किन्तु, यहाँके बच्चोंकी भाँति बछेड़े भी इन्हीं रास्तोंपर तो खेला करते हैं। लिप्पावाले मानो गौरीशंकर-श्रिभयानकेलिये अपने बच्चों-को तैयार किया करते हैं, नहीं तो इतनी खड़ी पगडंडियाँ नहीं रखते। खैर, स्त्रासपास घर थे, घोड़ोंके पैरोंपर भी मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था, इसलिये ठेठ गुंबाके द्वारतक मैं सवार होकर पहुँचा।

गुंबाको लामा देवारामने बनवाया, श्रथवा पिता-पुत्रने मिलकर उसे पूर्णताको पहुँचाया। देवारामका नाम सारे तिब्बतमें मशहूर है। सोनम इब्याका जन्म हुआ, स्त्री मर गई, तो देवाराम विरागी हो तिब्बत भाग गये। वहाँ कई साल रहे, उन्होंने जोतिसकी पढ़ाई खास तौरसे की। घर लौटे, किन्तु किर व्याह नहीं किया। तिंब्बतमें पहिले भी पंचांग बना करते थे। व्हासाका राजजोतिसी एक श्रोर पंचांगके एक-एक पृष्ठको तैयार करता, दूसरी श्रोर बढ़ई उसे श्रखरोटकी लकड़ीपर उलटा खोदता जाता। पंचांग खोदकर तैयार हो जानेपर लकड़ीसे जितनी कापियाँ छापनी होतीं छाप ली जातीं।

खोदी लकडी एक साल ही काम आरती। यदि साठ वर्षतक प्रतीक्षा करनेको मिलता, तो जरूर उससे फिर काम लिया जा सकता, किन्तु वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ोके जोतिसी कहाँ हैं। देवारामने सोचा, क्यों न में एक पंचांग निकालूँ। उन्होंने श्रपने समयके काशीके लिथोमें छपे।पंचागोंको देखा था। उन्होंने नया भोटिया पंचांग तैयार कर लिथोंमें छपाना शरू किया । व्हासाके छपे पंचांगमें लगता था हाथका बना महँगा कागज, लकड़ीपर खुदा महँगा ब्लाक ऋोर लिथो था सस्ता । हाँ, देवाराम ऋपनी इच्छानुसारी संख्यामें पंचांगोंको जब चाहें तब नहीं छाप सकते थे; उन्हें दिल्ली या किसी दूसरे शहरके प्रेसमें एक ही बार पूरी संख्यामें छपवाना पड़ता था, चाहे उनमें कुठ़ न भी विकें। किन्तु, साथ ही उनका पर्चांग सस्ता था। वह ऋषि दामपर ल्हासावाले पंचांगसे कहां ऋधिक ऋच्छा पंचांग देने लगे। प्रचार बहुत जल्द बढ़ गया। ऋसलमें माहकोंकी दिक्कत नहीं थी, दिकात थी उनके पास पहुँचाने की, क्योंकि भोट देशमें डाकघर दो ही चार जगह हैं, श्रीर वह भी विश्वतनीय नहीं हैं । देवारामने श्राने श्रादिमयों द्वारा तिलीगोडी-कलिम्पोङ् होते पंचांगोंको व्हाला, टशीलुन्पो, स्यांची त्र्यादिमें पहुँचाया । उन्होंने काकी पैसा कमाया । त्र्यान उन्हें मरे क**ई** साल हं गये, किन्तु उनका पंचांग ऋब भी उनके लड़के सोनम् डुब्ग्या निकाल रहे हैं। पहिले पंचांगका दाम बारह , स्नाना था, स्रबंदो रुपया हो गया है। बनारसमें इनसे कहीं बड़े पंचांग तिहाई दामपर मिलते हैं। हम लोग शायद इतने छोटे तथा महँगे पंचांग कौन खरीदते । किन्तु तिब्बतमें प्रतियोगिता तब न हो, जब कि कोई देवाराम पंचांगसे सस्ता पंचांग निकाले। इस साल भी चार हजार प्रतियाँ छापी गईं। लामाको बंचनेका तरदद नहीं है, कि नी दूसरे अपदमीने सारी प्रतियोंके बंचनेका ठीका ले लिया है।

देवाराम जोतिसी थे, लामा (धर्मगुरु) मी थे। उन्होंने पैना भी खूब कमाया, किन्तु उन्हें पैसा बटोरनेकी लालच नहीं थी। उन्होंने

गुंबा वनाना शुरू किया, किन्तु उसे ऋपने जीवनमें नहीं पूरा कर सके। पुत्र चाहे पिताकी योग्यता न रखता हो, किन्तु पिताके छारंभ किये कामको पूरा करने या जारी रखनेकेलिये उतनी योग्यताकी श्रावश्यकता भी नहीं है। हाँ, उनमें श्रद्धा वैसी ही है। यद्यपि भोट भाषा-भाषी नहीं हैं, न पढ़ने केलिये भोट देश गये, किन्तु वह भोट-भाषा खूब जानते हैं। पिताने श्राधे गाँवके ऊपर जमीन वरावर करके गुंबा बनाना शुरू किया। गुंबामें परिक्रमाके साथ दो बड़े-बड़े जुड़वां मन्दिर हैं, जिनमें एक बुद्ध शाक्य मुनिका, श्रीर दसरे श्रागे त्र्यानेवाले बुद्ध मैत्रेयका है। मैत्रेयके मन्दिरके भीतर ही भारतीय <u> ग्रन्थोंके दोनों विशाल संग्रहों -कंजूर, तंजूर-के रखनेके लिये सुन्दर</u> पुस्तकाधानियाँ भी वनाकर रखी गई हैं। कंजूर आ चुका है, वह नरथङ्के पुराने ब्लाकका दु:पाठ्य नहीं, बब्कि व्हासाका नया सुपाठ्य है। ल्हातासे भारतीय रेलों द्वारा शिमला ख्रीर वहाँ से ढाई ढाई से की १०३ पोथियोंको यहाँ लानेमें काफी श्रान्त्रश्रौर घन ब्यय हुक्रा होगा। तंजूरमें २३४ पोथियाँ हैं, उसके लिये ४ हजार खर्च हो चुका है, और वह चीन सीमापर अवस्थित तेगीं गुंबासे मध्य-तिब्बत पहुँच चुका है, लेकिन लिप्पा पहुँचनेमें स्त्रभी स्त्रीर समय स्त्रीर धन लगेगा। यदि रास्ता चाहते, ता स्रासानीसे नरथङ्का कंचूर-तंजूर मँगा लेते, लेकिन वह सिर्फ पूजा करने भरकेलिये होते, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, इस-लिये समभेदार पिता पत्रोने दोनों संग्रहोंके स्विश्रेष्ठ छापे सँगवाये। वैसे ल्हासाका नया कंजूर मुपाठ्य ऋौर ऋधिक सुन्दर भी है। मैं गलतीमें पड़ गया श्रीर जल्दीके कारण पहिली यात्रामें ल्हासासे लौटते समय नरथङ्के कंजूर-तंजूरको साथ लाया । पश्रुता रहा था ऋौर सोच रहा था, कैसे तेगींके कंजूर-तंजूरको लाया जाये । दूसरी यात्रामें तेगींका कंजूर मिल गया। मैंने त्राव देखा न ताव, व्हासामें उधार स्पया लेकर उसे खरीद लिया। पटना पहुँचनेपर बहुतेरी कोशिश की, युनिवर्सिटीवालों ने गिड़गिड़ाया, अधिकारियों के पास मेरे मित्र जायस-

वालजीने भी कोशिश की, किन्तु डेढ हजार रुपये न मिले। "धोबी बिस के का करे दीगंबर के गाँव" श्रांतमें मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालयकी लिखा ! रतनको कौन पारखो छोड़ता है, वहाँसे दौड़े दोड़े डांक्टर प्रबोधचंद्र बागची आये। खैर, उसके कलकत्ता पहुँच जानेसे मुभे श्रफसोस नहीं हुत्रा, वहाँ उसके उपयोग करनेवाले तो हैं। किर्स समय विद्यालयोंमें शिरोमिच हमारे नालन्दा-विक्रमशिलाके विद्वार आज कहाँ हैं ? तिब्बतसे लाई पुस्तकोंमें नरथङ्का कजूर-तंजूर ही सालोतक बिहार-श्रनुसंधान-सभा (पटना)में पड़ा रहा। श्रंतरं उसी तरह उतावलेपनके साथ रंग्न विश्वविद्यालयमें शोध कजूर-तंज्रः मँगा देनके लिये कहा। मैंने लिख दिया -यहाँ तैयार हैं, अिकन्तु यदि मुपाठ्य चाहते हैं, तां कुछ समय प्रतीक्षा की जिये । तुरन्त भेज देनेका आग्रह हुआ। मेरी ता बला टली, श्राप्तमीस यही हो रहा था, कि क्यं न कुछ साल पहिलो यह बात हुई। खैर रुपये आ गये। कुछ हं समय बाद व्हायाका नया कंजूर वनकर तैयार हुआ, मैंने तुरन्त मँग लिया फिर कु अवर्ी की प्रतीक्षा के बाद तेगीं का तंजूर भी मिल गया दोनों महान संग्रह-जिनमें दत हजारसे ऋषिक भारतीय ग्रन्थोवे ऋनुवाद हैं ऋौर पचानवे सैंकड़ा ऐसे ब्रथ हैं, जिनके मूल भारतीय भाषा से लुत हो चुके हैं-- अब पटना सग्रहालयमें मौजूद हैं। हाँ, अभ पटनाने इनके उपयोग करनेवाले विद्वानोंको नहीं पैदा किया न उसकेलिये प्रयत्न किया। लामा देवारामके पत्रने भी मेरे जैसे दोन संग्रहोंका प्रबन्ध किया है।

गुंबामें मुक्ते मैत्रेयनाथके मंदिरमें ठहराया गया। मंदिर काष लम्बा चौड़ा है, श्रौर उसे चित्रित करने श्रौर एजानेमें काफी कल त्मक सुक्षचिका परिचय दिया गया है। मूर्तियाँ, श्रालमारियाँ सुन्दर हैं भित्तिचित्र बनवानेमें लामा सोनम् डुब्ग्याने कला श्रौर परंपराका बहु ध्यान किया है। इसकेलिये वह स्वयं सारनाथ (बनारस) गये। वह मूलगंधकुटीमें बड़े परिश्रमसे बनाये जापानी चित्रकारोंके भित्तिचित्रोंक

देखा, उनकी तस्वार प्राप्त कीं। फिर लौटकर लदाखके एक कुशल चित्रकारसे उन्हें चित्रित कराया। तिब्बती कला ब्राब बहुत रूढ़ियस्त हो गई है, किन्तु इस चित्रकारने काफी सफलतापूर्वक सारनाथके चित्रोंको ब्रांकित किया है। दिन भर तो मुक्ते श्राच्छा ही श्राच्छा लगा, किन्तु रातको जब पिग्तुश्रांने शरीरमें श्राग लगानी शुरू की, तो नींद कहाँ ? श्रीर फिर श्रामी श्राण्ते दिन भी यहाँ में श्रासन हटाना मेरे हाथमें न था। लामाने मध्यान्ह-भोजन श्राप्ते घरमें ले जाकर कराया, जा गुंबासे श्रीर 'ऊपर था। लामाकी दो 'स्त्रियाँ हैं, जो संख्या बहुत श्राधिक नहीं है। जब पहिलीसे पुत्र-लाभ नहीं हुआ, तो दूसरीको ज्याहा, लामा देवारामका वंश तो श्रागे चलाना था। सोनम् इबग्या साठसे ऊपरके हैं, उनका लड़का चिनीमें मिडलमें पढ़ रहा है।

खाना खाही चुकाथा, कि बाजेकी ऋावाज ऋौर गीतका स्वर कानोंमें स्राया । पूछनेपर मालूम हुस्रा, स्राज कंजूरकी शोभायात्रा है । छुतपरसे भांका, तो देखा गाँवके नरनारी पीठपर एक एक पोथी कजूरकी रखे, बाजे ऋौर गीतके साथ सारे गाँवकी परिक्रमा कर रहे हैं, सनातनधर्म श्रीर श्रार्यसमाजके प्रचारके यौवनके समय वेदभगवान्-की स्वारी निकलती थी, किन्तु उस समय भी इतनी श्रद्धा नहीं देखी थी, कि लोग ऋपनी ऋपनी पीठपर एक एक वेद लादे नगर-यात्रा कर रहे हों। श्रौर यहाँ कंजूरकी एक एक पोथी देवदारकी मोटी दुहरी पट्टिकास्त्रोंमें बंधी तीन पंसेरीसे क्या कम होगी, लोग उसे उठाये चल रहे थे । इस शोभायात्राको इसलिये किया जा रहा था, कि गाँवमें रातविरात घुस ऋाई स्रलाय-बलाय भाग जाये । महाक्रान्तिसे पूर्व रूसमें भी बाइबलकी शोभायात्रा निकाली जाती थी, जब ग्रामीण देखते थे कि मेघ पानी देनेमें हीला-हवाला कर रहे हैं। बुखारामें जब बोलरोविकोंका भारी खतरा हो गया, तो मुल्ला लोगोंने ''सही बुखरी" ( इस्लामिक स्मृति ) को पीठपर लादकर नगर-परिक्रमा की, समभा गया इसके बाद नगरपर भ्राक्रमण करनेवाले लाल नास्तिकों-

के गोली-गोलों श्रौर उससे भी शक्तिशाली वचन-गोलोंका कोई स्रसर नहीं होगा।

में कोठेसे जल्दी जल्दी उतरकर नीचे आया, क्योंकि यात्राको नजदीक से देखना चाहता था। गुंबामें पहुँचते-पहुँचते वहाँसे बहत से श्रादमी बाहर निकल चुके थे, किन्तु श्रब भी वहाँ दस-बीस मौजूद थे। उनमें ऋधिकांश तहण-तहिणयाँ थीं. शायद उन्हीं में श्रद्धा ऋधिक थी। पीठपर बोभा लिये गाते-बजाते चलना ऐसी सीधी चढाईवाले .रास्तेमें उन्हींके बूतेकी बात थी। सब खूब बने ठने थे, मेला था। एकाध प्रौढ़वयस्क स्त्री शमलानुमा परानी टोपी पहिने थी, शमलेवाले परुष तो एकाध ही मेलेमें दिखलाई पड़े। स्त्रीर सभी स्त्री-परुषोंके सिर्-पर टोपीनुमा कनपटी उलटा कनटोप था, जिसकी मेखलामें लाल मखमल चमक रहा था। सभीकी टोपियोंके उल्रेट कनपटोंमें सफेद फूलाके गुच्छे भी लटके हुये थे। किन्नर-किन्नरियाँ फूलके बड़े शौकीन होते हैं। फूल मौजूद हो ऋौर फूलोंका गुच्छा उनकी टोपियोंमें न लगा हो, यह हो नहीं सकता। मेरे कहनेपंर लोग रुक गये, मैंने शोभा यात्रियोंके फोटो लिये। मालूम हुन्ना, मेला थोड़ी देरमें कंजूर देवा-लयपर लगेगा। वैसे कंजूर तो इस गुंबामें भी था, किन्तुं पुराना कंजूर-ल्हाखङ् नीचे गाँवसे बाहर था। यह ऋड्छा ही किया था, नहीं तो छ साल पहिले जब गाँवमें आशा लगी, तो कर्जूर-व्हाखङ् स्वाहा हो गया होता, कंजूरकी प्रोधियाँ भूतों-प्रोतोको गाँवसे भले ही भगा सकती हों, किन्तु वह आगसे अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं।

शामकी कंजूर-ल्हाखङ्की स्रोर चले। दो जगह गाँवकी ''सड़क'' सीधे पातालका रास्ता थी। एक जगह तो मैने हिम्मतसे काम लिया, किन्तु दूसरी जगह लाजशरम छोड़ पैरोंकी मददकेलिये हाथोंको भी जमीनपर पहुँचाया। स्रब मालूम हुस्रा, स्रज-पंथके स्रभियानिक कहाँ तैयार किये जाते हैं। इन लोगोंमें शिक्षा हो, संस्कृति पूरी मात्रामें सन्निविष्ट हो, जीवनकी निश्चिन्तता हो, फिर एक नहीं सौ एवेरेस्ट्र

विजयकी जयमाला हमारे देशके गलेमें पड़ी रखी समभी। कंजूर-व्हाखड़्की सुरी छत सजे धजे नरनारियोंसे भरी थी, बाहर बगलके आंगनमें टाई हाथ ऊँचे बेंचोंके ऊपर १०३ पिवत्र पोथियोंकी छल्ली सजाई हुई थी। अभी उसके एक कोनेमें दस-एक तरुण नाच रहे थे, वह कुछ गा भी रहे थे। पास में बैठी बढ़ इनें वब डफको और कोली ढोल और मुँहके बाजोंको बजा रहे थे। किन्तु अभी नाच जमी नहीं थी। खैर, मेरे विचारसे तो वह अन्ततक नहीं जमी। यदि किन्नर लोगोंका यही नाच है, जिसे मैंने देखा, तो कहना पड़ेगा, उनमें नत्यकलाका कभी प्रवेश हुआ ही नहीं। जान पड़ता था, तरुण डर रहे थे, कि कहीं पेटका पानी न हिल जाये। नत्यका अर्थ है, कलापूर्ण व्यायाम—किटन व्यायाम, और यहाँ व्यायाम कहाँ था? थोड़ी देरतक खड़ा होकर देखता रहा, आग्रह हुआ मैं चलकर छतपर कुरसीके ऊपर बैठूँ।

जलर में कुछ देरसे पहुँचा था, श्रीर यज्ञारं मको नहीं देख सका। कंजूर व्हाखङ्का (देवालय) हो या कोई ल्हाखङ्, श्रीर उसमें कोई जमीन जायदाद न हो, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि व्हाखङ्के सालमें पर्व दिन श्राते हैं, उस समय मक्तोंमें प्रसाद बाँटना पड़ता है। नीचेकी तरह किन्नरके देवता सिर्फ 'ल' श्रक्षर नहीं जानते, उनके कोशमें 'द' श्रक्षर बहुत है, तभी तो पर्व दिनमें घरके भीतर किसीका रहे जाना मुश्किल है। कुछ लोग प्रसाद बाँट रहे ये प्रसाद या सन्तुका श्राध-श्राध पावका खड़्ड़ (गोला), कलछी भर-भर मदिरा। मदिरा काफी कड़ी जान पड़ती थी, क्योंकि सभी-की श्रांखें लाल थीं। वही बात स्त्रियोंके बारेमें नहीं कही जा सकती थी। श्रिधकांश पुरुष इधर-उधर चलते खुढ़क पड़ते ये, जमीन तिर्छी दीवार-सी खड़ी थी, बेकावू गिरते नहीं तो क्या करते? स्त्रियों, जान पड़ता है, चरणामृत भर पान करती थीं, उन्होंने श्रपनी शालीनताकी बड़ी कठोरताके साथ रक्षा की थी, श्रपवाद थीं बाजा

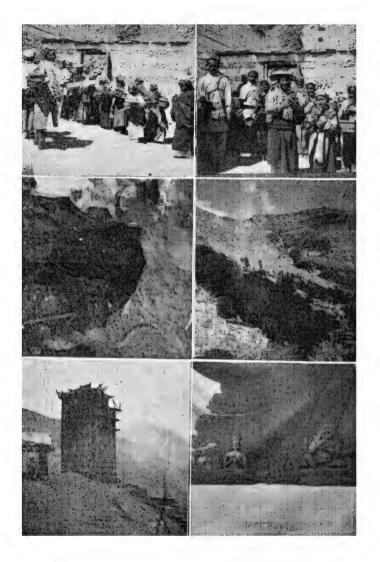

२२-२३ लिप्पा-शोभायात्रा ,पृ० १२६ २४.-२५. लिप्पा-मृतक समाधि पृ० १३३) लिप्पाकी जेतसे पृ० १४० २६ लब्रह् दुर्ग पृ० १४१ २७. स्पू मूर्तियाँ पृ०१५६



२८ स्पूकी बृद्धा ( पृष्ट १५३ ),२६ स्पूमें पहदन व्हामी (पृष्ट १६०), ३० नमस्या तक्षतम भारती (पृष्ट १६६ )३१ किन्नरी गयिका हिरपोती मशिष्पा३२.रे जर श्री देवदत्त शर्मा परिवार (पृ० २१६, २६६ ), ३३. पुरुषसागर श्रीर लेखक ।

चजाने वाली कुछ बाढिने (बढइने ), किंतु वह भी लुढक कर लोगों के। इंसनेका मौका नहीं, दे रही थीं। यह कहनेकी श्रावश्कता नहीं कि लोगों ने बाल बच्चोंके साथ घरसे निकल स्त्रानेमें बहुत भूल नहीं की थी, क्योंकि इवर के भाले-भाले लोगों में यदि किसीके घरमें चोर ख़ुसता. तो भी उसे घरमें एक सूत भी ज़ेवर हाथ न स्राता । सभी स्त्रियां चांदीके जेवरोंसे लदी थीं। कानोंसे पाव-पाव भर चांदीकी बालियों के गुच्छक, कंधेमें जंबीरे आर मालार्ये, बांयें कंधेके नीचे देफ (पहाड़ी ऊनी साड़ी) के। समेट कर बांधनेवाले हथेली भरके त्रिन मयूर-चित्रक शाभा दे रहे थे। पीठपर लटकते पतली रस्ती की तरह बर्टे केशों के लंबे फुँदने पेंडुँलीके पास तक लटक रहे भे। फुंदने श्रिधिकतर लाल स्तके थे, किन्तु कुछमें चांदीके घुंबर बांधे हुये थे। साड़ीका चुनाव किन्नरियां मध्य-देशिकात्रोंकी भांति त्रागे नहीं पीछे रखतीं हैं स्त्रीर कोली साड़ीके इस छोरका बुतनेमें स्त्रानी सारी कला स्त्रीर सारे रंगको खर्च कर देते हैं। छत पर बहुतसी सम्भ्रान्तकुलीन महिलायें भी थीं। जेलदारके घरकी महिलायें चांदीकी बालियोंके शुच्छकोंकी जगह एक-एक कानमें आठ दस शुद्ध सानेकी बालियाँ पहने हुये थीं, उनका गला भी सफेद नहीं पीला था ग्रौर नाकका एक नथुना चवनीभर चोड़ गोल स्वर्ण भूपण्से ढंका था। साथ ही उसके नाकसे तेाले भरकी मुख्तनी भी लटक रही थी या नहीं, इसे नहीं कह सकता । सेानेके आभूषणां से ही तो धन-सम्भत्तिका पता लग सकता है, और दुनियांमें कौन सा ऐसा देश है जहां इसका प्रदशन न किया जाता हा। जेलदारकी महिलास्रोमें श्रीरोंसे कुछ श्रीर भी भेद थे। मृत जेलदगर श्रीर उनके भी पिताके सभय से वह अपने लिये अकिनर-भाषी कनेतों की लड़ कियां लिया करते थे। म्लतः तो सारा हिमाचल किन्नरोंका देश था। अव भी वहांके निवासियों में पर्याप्त किन्नर-क है, चाहे वह भाषा कोई भी बेलिता हो । हां, हम जितना भाट-सीमान्तके नज़दीक पहुँचते जाते हैं, स्राखों स्रौर चेहरों पर

फर्क नहीं स्राता, जब कि यहांके स्थानीय स्रौर परस्थानीय पारिलयोंके स्रानुसार बेमी (छाटे स्राह्र) की सुरा स्रानुमिका भी मुंह मारती है। कुछ भद्रजन मुक्तसे जरा चलनेका स्राप्तृह कर रहे थे, किन्तु मुक्ते पिंड खुड़ानेमें दिकत नहीं हुई। हां, पुर्प्यसागरके पीछे लोग बहुत पड़े, भगवानका प्रसाद जे। था—िकस भगवानका ? 'कंजूर—बुद्धके बचन—का प्रसाद! तोबा तोबा!! बुद्ध-बचनने तो बिलक सर्वभच्ची हानेपर भी सुरा मेरय-मद्यपानसे सदाकेलिये विरत रहनेमें मेरी बड़ी, सहायता की.। किंतु मैं उन मुल्लोंमें नहीं हूँ, कि पराई सम्पत्तिका देखकर ईर्ष्या केमारे जला भुना करू। मालूम नहीं पुष्यसागरने चरणामृतकी घूट लेकर पुर्यार्जन किया या नहीं। हां, वह महीने भरसे प्रतिदिन दे। घंटे मेरे नास्तिक-चचनोंको सुन जरूर रहे थे, किंतु साथ ही उनका शाम सबेरे घंटा मंत्र गुनगुनाना कम नहीं हुन्ना, इसलिये मुक्ते संदेह था, कि उनपर उन बचनोंका कोई स्रसर हुन्ना है। न स्रसर हुन्ना हो, तो मुक्ते उसका जराभी पछतवा नहीं होगा, क्योंकि मैं स्रायमहापदेशक पंडित भडामितह नहीं हूँ!

नशेने श्रीर श्रसर किया, श्रखाइके तहणोंकी संख्या बढ़ी। स्थान श्रप्यांत हा चला, सूर्यभी श्रस्त-श्रचलके पीछे काफी नीचे चलेगये, किंतु श्रभी घंटेभर श्रंधेरेका डर नहीं था, श्रीर यहां श्रंधकारका कभी डर नहीं था। में श्रपने स्थानसे श्राधीरातके करीकतक गीत-बाद्यके स्वरका सुनता रहा। जब श्रीर नमस्कार करनेवाले नहीं रहें, तो लामा श्रासनसे उठे। कंजूर-ल्हाखड़का काफी पैसे चढ़ गये थे। पुण्यसागर दोड़े लामांकी थालीके पाम, उन्हें दस क्रियंके नोटोके फुटकर क्रिये श्रीर रेचिकियां चाहिये थीं। लामा के उठते ही नर-नारियां ने पोथियोंका उठा उठा कर मंदिरके भीतर पहुँचाना शुरू किया। दस मिनटमें वहां न पोथियां थीं न बेंचें। श्रखाड़ा किल्कुल खाली था। मदमत्त हाथीकी मांति सूमते तहण श्रीर बालक तथा प्रौड़ भी पांतीमें शामिल होने लगे। तहिण्या, प्रौड़ायें भी श्रागे वह रही थीं, श्रीर

नरनारियीं शी मंडलिका ( कृत्त ) यहता जा रही था । बाजे अप मंडाल-काके बीचमें आकर कुछ अधिक तत्परतासे किंतु एकही तानमें बज रहे थे। मंडलिका में श्राधी दर्जन भिन्न िएयां (चोमे।) भी शामिल थीं। मंडलिका (कायङ्) या गोलपँ कि स्त्री-पुरुषोंकी एक थी, हां स्त्रियां उसके एक भागमें थी और पुरुष दूसरे भागमें। मंडलिकामें आनेवाले नरनारियोंने ऋपने हाथोंका एक दूसरेके हाथोमें दे रखा था, नवागनतुक भी श्राकर हाय छुड़ा त्रपना हाथ थमा वहां शामिल हो जाते। बाजा स्त्रव जरूर कुछ जोरसे बज रहा था, किंतु मैं जैसे खुलकर हाते नृत्य के देखने को प्रतीचा कर रहा था, उसका वहां कहीं पतान था। लोग हाथमें हाथ दिये आगे पीछे टहल रहे थे। कुछ तरुणोंने जेलदार पत्नी के। भी साग्रह नृत्य का निमंत्रण दिया, किंतु न जाने क्यों उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरी उपस्थिति तो वहां बाधक नहीं थी? मैं सुरामें तो सम्मिलित नहीं हे। सकता था, क्योंकि उसका अविरोधी-जहां तक मित पानका संबंध है- हाते हुये भी, मैं श्रेपने श्राजीवन मद्यपान-विश्तिके रेकार्डकें। कायम रखना चाहता हूँ उसी तरह जैसे मेरे मित्र भदंत श्रानदं अपनी त्राजीवन घासाहारिता को; कितु, यदि कहीं नृत्य जानता होता. जिसका कि मुक्ते त्राजीवन ऋफसोस रहेगा, ते। मैं ऋखाड़े में कूदनेसे बाज न ब्राता ब्रौर बीच मे रोककर भी ब्रहीर नृत्यके दो हाथ दिखाके रहता। तरुण पाठकोसे, जिनमें धुमक्कड़ीका बीज गर्भित है, मेरा त्राग्रह है, कि वह नृत्य सीखना न भूंलें,नहीं तो पर्यटनके त्राधे रससे वंचित है। कर वह आजीवन मेरी भांति पछताते रहें थे,

यहांकी नृत्यकलाके चर्मरूपको देख लिया, श्रस्त श्रचलके पीछे धिषकती श्रागकी लालीका श्रव पता नहीं था, श्रीर चारों श्रोर श्रंधकार श्रपने राज्यका विस्तार करनेमें लगा हुश्रा था। मैंने पुण्यसागरसे कहा—''चलो रोटी-पानीको भी देखना है।" सुफल सस्यके उपलद्ध्यमें होता महात्सव भी श्राधी रात जाते जाते समाप्त हुश्रा। श्रवके ग्रामवासियों को

कि इधर दो तीन वधेंसे दृष्टि श्रीर हिमपात कम है। रहा था, जिससे छाटी खड़ु (नदी) का पानी जल्दी सूख जाता था। पानीके श्रमाव में चूलियों (खूबानियों) के कितने ही वृद्ध सूख चले थे। श्रमकी सालकी सुदृष्टि श्रीर सुपातके कारण श्रम दृक्ष फिर हरे हा चले थे, फिर लोगों का हृदय क्यों न हरा हाता ?

यद्यपि लिप्पाके साधारण परिदर्शनसे ऋधिककी ऋशा न थी, किन्तु मुक्ते यहां से कनम् जाते समय आई पगडंडीसे भी कठार मार्ग से जाना था, इसलिथे, जाहा एक दिन ऋौर जान बचे, वही गनीमत साचकर एक दिन ऋौर यहीं रहनेका निश्चय किया

## **%** . **% ♦**

श्रमला दिन ( १६ जून ) बहुत महत्त्वपुर्ण दिवस सिद्ध हुश्रा । उसी दिन मुक्ते किन्नर देशमें पान् बौद्ध या प्राग् माटकालीन मृतक समाधियां मिली, जिनका कुछ वर्णन दूसरे प्रकरणमें आया है। मुक्के ऐसी समाधियों-के कन्नीरमें होनेके बारेमें कहीं पढ़नेका मौका नहीं मिला था। मैं समभता हूँ, किसी दूसरे गवेषकने भी इनके हानेका पता नहीं दिया है। दूसरे दिन दे।पहरका लामासे गुंबाके बारेमें बात है। रही थी। लामाने कहा "मेरा सम्बन्धी भाई ऊपर-गांवके सबसे ऊपरी घरके पास-गुंबा बनानेके लिये भूमि तैयार कर रहा था। वहां हिंडुयां निकल ऋाई।" मेरे कान खड़े हे। गये - कैसी हड्डियां ? "यहां ख छे रोम्खङ् ( मुसलमान कब्रें ) निकला करती हैं।" यहां खन्छे ( मुसलमान ) कहां ? हिंडुयोंके साथ बर्तन ता नहीं निकलते-मैंने पूछा । "हड्डियोंके स.थ बर्तन जरूर निकलते हैं।" तो मुसलमान कब्र हर्गिज नहीं। मेरे कहनेपर लामाने श्रांख देखी स्त्रीका | बुला दिया । बर्तन कई मिले थे, २०, २५ वर्षकी बात है, उसे सारी बातें नहीं याद थीं। मैंने हालमें निकली मृतक समाधिके बारेमें पूछा। मालूम हुआ, एक आदमीके खेतमें कुछ साल पहिलो कंकाल निकला था। उसके खेत पर पहुँचे, तो पासके खेतमें उससे भी पीछेकी कब निकली मालूम हुई। खेतके मालिक पंजीरामने पांच छ साल पहिले सारे निचले गाँवके जल जाने पर ऋपने खेतमें घर चनाना शुरू किया । वहां एक बड़ी मृतक समाधि निकल त्र्राई । क़दाल साथ लिये मुक्ते घरमें स्थानके देखनेके लिये आग्रह करते देख पंजीराम डरे, कहीं उनके घरमें कुंदाल न चलने लगे। उन्होंने खेतके ऊपरी भागका-जिसके पास हम खड़े थे -दिखलाते हये कहा, एक मास पहिले यहां खेतकी मेंड (दीवार) ठीक करते समय कब्र निकली थी। वहां खुदाई हुई । हुड्डी निकली भी । पंजीरामने पैसेका त्रागम देख एक कांसेका कटारां, मिडीका एक मद्य-कुलु मी इसी कब्रसे निकला बतलाते दे दिया। हुड़ी ऊपरकी कुलके पानीके पड़नेसे सड़ गई थी, इसिलिये उसे लाया नहीं जा सकता । आधी खे।पड़ीसे पता लगा, खे।पड़ी दीर्घ-कपाल है, आज कलके किन्नर गाल-कपाल और मध्य-कपाल होते हैं, जिसका ऋर्थ है भाट ( मंगालिया ) रक्तका ऋधिक संमिश्रण । मालूम हुन्ना, उस समय लिप्याके लागोंमें मंगाल-रक्तका ममिश्रण नहीं हुन्ना था, ऋर्थात ईसाकी सातवीं सदीके उत्तरार्धमं भाट-साम्राज्यके पश्चिममें विस्तारके त्रारम्भ या पहिलेकी यह समाधि थी। मुदेके साथ भाजन त्रौर मद्य रखनेसे यह भी स्फट है, कि इन ले(गों पर स्त्रभी बौद्ध धर्म या नव्य हिन्दू धर्मके कर्म-सिद्धान्तका प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐतिहासिक निष्कर्ष पर अन्यत्र लिख चुका हूँ, इसलिये उसे यहां दुहरानेकी आव-श्यकता नहीं । ऐसी समाधियां कनम्, स्पृ स्त्रीर भाट-सीमा पर स्त्रवस्थित नम्ग्या गांव तक ही नहीं बिल्क, सुङ्नम, पंगी ख्रौर कामर (वस्पा उपत्यका ) तक मिलती हैं । सुङनम्के जेलदार तीव्यारामने बतलाया, कि वहां किसी किसी कंकालके साथ ब्राभूषण भी मिलते हैं। समाधियोंमें मिट्टीके वर्तन अधिक मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश मुदें गरीबोंके हाते हैं। पंजीरामने यद्यपि छोटी कब्रसे निकले कह कर दोनों बर्तन दिये थे, किन्तु मुक्ते सन्देह है. कि इस साधारणसी कब्रमें कांसेका इतना सुन्दर बड़ा कटोरा मिलता. श्रीर उससे दस गज हट कर एक बड़ी कब्रमें जिसमें नीचे उतरनेके लिये चार-पांच पत्थरकी खुड़ियां लगी हों — कुछ भी न निकले । दूसरे दिन जेलदार बँसीलालने कहा — मैं खुद कब देखने गंया था, उसमें चीजें जरूर निकली थीं । मैं समभता हूँ, यह कटेरा बड़ी कबका है । श्रीर चीजें क्या मिलीं, इसे पंजीराम जाने । सम्भव है, उन चीजोंका पंजीरामने लोहारका देकर गलवा दिया । श्रस्तु, किसी सामन्त-सर्दारकी समाधि मिलनेपर उसमें श्राभूपण, सिक्का जैसी चीजें भी मिलेंगी, जिनसे उस समयके इतिहास पर श्रीर रोशनी पड़ सकेगी।

लिप्पाका यहां वाले लिथङ स्त्रीर भाट-भाषामें लिद कहते हैं। यह प्राचीन बस्ती है। ग्राजका गांव एक खड़ी दलांवके पहाड़की जड़से ऊपर तक बसा है। ब्राज वहां घरों की संख्या सौसे कम है, पुराने समय त्राबादी त्रीर त्राधिक थी, सारे लिप्पा ( किरङ् ) लड्डके किनारेके पहाड़ों पर पत्थरोंकी बहुत चुनाई पाई जाती है, जो किसी समय खेत थे। नंगे पदाड़ों पर देवदार वृद्धोंकी पुरानी जड़े मिलती हैं, अर्थात् तन यह नंगे पहाड़ वृत्तोंसे ढंके थे। खड़ु पर पनचकीके पत्थरके चक्के भी दूर-दूर तक मिलते हैं। गांवसे पश्चिम छोटी खडू पारकर बड़ी खडूके बायें तटकी पहाड़ी पर एक दुर्ग था, जा आगसे जल गया। आगतो किन्नर की बस्तियोंका श्रिभशाप है। लकड़ीका हदसे ज्यादा उपयोग, सो भी देवदारकी लकड़ीका; जरासी भी आग लगने पर घी चाड़े काष्ट्रकी तरह वह जलती है। पर्वतस्थ ध्वस्त दुर्गकी भूमिकी खुदाईने जरूर पुरानी चीजें मिलेंगी। यद्यपि लाग कहते हैं, कि यह किला स्पिती वाले डाकु क्रोंसे रचा करनेके लिये बना था, जिसका ऋर्थ है सौ-दो-सौ वर्ष ही पहिलेकी बात; किन्तु मैं नहीं समभता, मृतक समाधियोंके समय वहां शत्रुत्रोंसे रत्ता पानेके लिये किला न रहा हागा। लिप्पा आज भले ही सड़क से दूर एक कानेमें पड़ा गांव है, किन्तु यह स्रावस्था सौ सालसे पुरानी नहीं है। तिब्बत-हिन्दुस्तान-सड़क बनानेसे पूर्व तिब्बतसे आने वाला व्यापारपथ कनम्से यहां हाते श्रासरङ्के डाँडेका पार कर चिनी श्रीर श्रागे जाता था, इसलिये उस समय यह एक महत्वपूर्ण

स्थान था। लिप्पा खडुके ऊपरकी श्रोर चलकर डांडेका पार करके श्रादमी स्पिती पहुँचता है, जहांके डाकुश्रोंकी बातें श्रव भी लोगोंका याद है। यहां से चार-पांच मील पर श्रवस्थित श्रसरङ्गांवके लाग मृलतः स्पितीके बतलाये जाते हैं, खाली जगह देखकर वह लिप्पावालों से भूमि ले यहां बस गये। लिप्पासे तीन-चार दिनमें श्रादमी स्पिती पहुँच सकता है। लिप्पासे एक रास्ता सीधा सुङ्नम जाता है, जिससे एक दिनमें वहां पहुँच सकते हैं, किन्तु रास्ता बहुत कठिन श्रोर सीधी चढ़ाई का है।

जेलदार बंशीलाल बीमार थे, इसलिए मिलने न आ सके थे। पहिलेही दिन शामका उन्होंने भाजनक लिये निमंत्रण दिया था। मैंने प्रस्थानके दिन ग्रानेके लिये कहला भेजा था। चलनेके दिन (१७ जून) मामान बेगार पर भेज पुरायसागरके साथ मैं जेलदारके घर पहुँचा। गांवमें आग इन्होंके घर से लगी थी। केाठे पर देव-मन्दिर था। पुजारी जोकठी (दीप कान्ठ) बालकर मन्दिरमें गया था। जोकठीको वहीं फेंक कर वह नीचे जा से। यहा । आधी रातका हारा आया, ता वह दौड़ा-दौड़ा ऊपर पहुँचा। भीतर धुंब्रा भर गया था। पुजारीने दर्वाजा खेाल दिया। बाहर हवा तेज थी, खेालनेके साथ ही वह जारसे भीतर बुसी। पचासों वर्षसे सुखा देवदार काष्ट्र प्रज्वलित हा उठा। पुस्तोंके धनी जेलदारका घर ही नहीं बल्कि सारा निचला गांव जलकर भरम है। गया। नेपाल तराईके गांवोंमें इस तरह बहुधा स्त्राग लग जाया करती है। वहांके मकान ज्यादातर फूसके हुआ करते हैं। पुराने समयमें जंगलोंकी श्रिधकतासे नीचेके नगर श्रीर गांव श्रिधकांश 'लकड़ीके हुश्रा करते। पाटलीपुत्र (पटना) के लिये बुद्धने कहा था, उसके तीन शत्रु होंगे, श्राग, पानी श्रीर श्रापसी फूट। राजग्रह नगरमें तो श्रागकी बला इतनो बढ़ी हुई थी, कि राजाने नियम बना दिया, जिसके घरमें ऋर्थात जिसकी असावधानीसे आग पहिले शुरू हागी, उसे नगरसे निकल पर्वतप्राकारके बाहर दक्खिन श्रोर जाकर बसना हागा। संयोगसे श्राम

राक्षमहलमें ही पृष्टिले लगी। नियम पालन करते राजाने बाहर निकल कर श्रपना नया महल श्रीर दुर्ग बनाया, जो पीछे नये राजग्रहके नामसे दूसरा शहर ही बस गया। जेलदारके यहां वैसा काई नियम नहीं था। जलवर खाक हे। जानेपर लागोंने फिर श्रपनी पुरानी जगहों पर घर बना लिया। लकड़ी मुफ्त श्रीर इफातसे मौजूद थी, सिर्फ अमकी श्रावश्यकता थी। चार-पांच वर्ष के भीतरही सारे घर बन गये। जेलदारका मकान दूरसे श्रालीशान मालूम हाता है, यद्यपि वही बात भीतरसे नहीं देखी जाती, किन्तु उसे खराब नहीं कह सकते। घरकी छतें बहुत ऊँची नहीं हैं, खिड़ कियां कम श्रीर छाटी हैं, वही बात काठिरयोंकी भी है। किन्तु, यह भी रमरण रखना चाहिये, कि ६ इचार फीटकी सदीं श्रीर हवासे जाड़ोंने उन्हें मुकाविला करना पड़ता है।

जेलदार हमें ऊपरी काठे परके बैठकेपर ले गये। यह बैठकेका बैठका स्रोर देवालयका देवालय है। सजावट तिब्बती टंगकी, स्रोर बैठनेके लिये में।टे गहें स्रोर सामने चायके प्याले स्रादिके रखनंके लिये सुचित्रत छाटी चौक्यां (चेकिच्यां) रखी थीं। गहीके स्रासन पर चीनी टंगका तिब्बतमें बना नफीस कालीन बिछा था। बैठकर बात हाने लगी स्रोर नमक मक्खनमें बनी पौष्टिक तिब्बती चाय भी स्रा पहुँची। चीनी सुन्दर प्याला भी तिब्बती छंगसे गंगा जमुनी बैठकी स्रोर टक्कनके साथ था। कह चुका हूँ, जेलदार बंसीलालका घर सारे किन्नरका सबसे धनी कुल है। इसका परिचय पौन-पौन हाथ ऊँची चांदीकी मूर्तियां सुनहले छत्रों, चांदीकी डेढ हाथ ऊँची मानी (मंत्र जापके यंत्र) से मिल रहा था। उनकी मां स्रोर स्रोके कान स्रोर कंठ सेंगनेसे पीले थे। मंदिरकी सब पुरानी चीजें नहीं हैं, क्योंकि जलते घरसे बहुत कम सामान निकाल पाये थे। उनका खानदान पुराना है। मैंने पुराने कागज-पत्र देखना चाहा, किन्तु वह सब स्रागमें दग्ध है। गये थे।

जेलदार बिना भाजन कराये कहां जाने देनेवाले थे, यद्यपि मैं चायमें सन सत्तकी दो तीन पिडियों का खाकर चलनेकी साच रहा था,

किंतु उधर पूडी, हलवा, तरकारी बन रही थी। बंसीलालजी मां कें ब्रोरसे पहाड़ी हिन्दी भाषाभाषी च्रे त्रके हैं। उनकी पत्नी भी किन्नरी नई कोचीकी हैं। इसका प्रभाव भाजनके ऊपर भी था। चीनीके लिये अभिशास होने पर भी मैं हलवेका अख्रुता नहीं छोड़ सकता था बंसीलाल तीन भाई हैं, चौथा पहिले मर गया। स्वयं सातवें दर्जे तथ पढ़े हैं, मंकला आठवें दर्जे तक, सबसे छोटा नवीं श्रेणीमें रामपुरमें पढ़ रहा है। अभी तीनों भाइयोंका कोई पुत्र नहीं है, सबका पांडव विवाह है. इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। यदि यह प्रथा घरने मार्न न होती, तो इतनी पीढ़ियों तक खेत-धन-मकान बॅटकर वह भी साधारण किसान रह गये होते।

( १० )

## तिब्बती सीमांतकी श्रोर

घड़ी तो शिभ्ला बनने गई थी, इसलिये टीक टीक नहीं कह सकता. शायद जेलदारके घरमें निकलते निकलते नो बज गया था। अब फिर अजपथ सामने था, और आये रास्तेसे अधिक लम्बा अधिक ऊँचा "न आयेसे भय खाओ, सामने आयेका साहसके साथ मुकाबिला करे।" सिद्धान्तका मानते हुये मैं घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा भलेमानस था अजपथमें जैसे तैसे घोड़े पर सवारी नहीं की जा सकती। यदि कमजोर हुआ और बैठने लगा, तो वहां बैठनेकी जगह नहीं, वह फुटबालकी भांति बेबल लुढ़क भर सकता है, यदि सबल और चपल हुआ, तो भी खैरियत नहीं। घेड़ा दोनों नहीं था। यहांसे घोड़ेवालेके अतिरिक्त और भी आदमी साथ जा रहे थे। रास्ता लिप्पा-गंगा (किरङ खहु) के वायें किन्तु तटसे दूर और ऊपर की ओर जा रहा था। कुछ मील चल कर रास्तेमें लिप्पावालोंकी खेती पड़ी। कुछ फसल हरी और कुछ बोई जा रही थी, वहां सर्वव्यापिका चूलीके और कुछ दूसरे फल बृद्ध भी थे। किंतु यहां फलों पर अधिक ध्यान नहीं था। ध्यान ते। कहीं

भी अधिक नहीं था। किन्नर-भूमि प्रकृतिकी आरेसे मेवोकी भूमि बनाई गयीं है। अलन प्रयाससे कोटा-काबुल के सारे फल यहां लग जाते हैं, इसलिये लगा दिये जाते हैं, किन्नर लग सुरा देवीके अनन्य उपसाक हैं, और यह कहना पड़ेगा, कि सुरा बनानेमें नित नये तजर्ने करनेमें भी लासानी।

तंजर्बेके लिये पूर्णं स्वतंत्रता देकर सरकार भी कम श्रेय भागी नहीं है। किन्नरने सारे अन्नों और फलोंकी सरा भभकेसे खींचकर देखी है। फल पानीमें डालकर रख दिये जाते हैं। जब खमीर उठकर उवलने लगता है, तो चलकर देखते हैं, कि नशा श्राया या नहीं, फिर भभकेसे भाप बनाकर उसका ऋर्क खींच लेते हैं। उसे बत्तीमें हुवो कर जलानेसे जलने लगता है। डाक्टर ठाकुर सिंह बातूनी मालीकी शिकायत कर रहे थे-वही माली जिसे देख कर पता नहीं लगता, कि वह कार्योद्र ह माली है या पेंशनप्राप्त । ठाक्ररसिंहके पास परारसाल के दो-ढ़ाई मन सूखे सेत्र नास्पाती ऋब भी मौजूद हैं, जिनका उपयोग सुरा बनानेमें ही है।तां है। उन्होने घडा बैठा रखा था। उफान स्राने पर उक्त मालीके। चलनेके लिये दिया। माली उन ब्रादिमयों मे हैं, जिनका नशा ठिलियामें नहीं ऋपने पेटमें रहता है: कह दिया-खूब नशा है खूब स्वाद है। ठाकुरसिंह वैसे ते। नियमसे प्रतिसायं सुराभगवतीका सेवन करते हैं, ख्रीर "मारी" की शराब पूरी एक बातल भी अपर्याप्त होती है, किंतु चुक गये। मालीकी बातपर विश्वासकरके भभका लगा दिया। सुरा त्रास्त हा गई, चला ता मालूम हुत्रा, पूरी तैयार नहीं है। होशियार भी कभी कभी घोखा खा जाते हैं। खैर, किन्नरोंके सुराके तजर्बी में चारपांच ही साल पूर्व बेमी (छोटा ब्राह्र) शामिल हुई श्रोर स्नाज यहांके पारखी उसे शाराबोकी रानी कहते हैं। बेमीका सम्मान अब महुत बढ़ चला है। चूली (खूमानी) की सुराका तजर्वा उससे पीछे हुआ है, ऋौर वह भी सफल, यदापि गुणमें वह सबसे पीछे है। अब तो किन्नर कह रहे हैं. कि घठ-जंगली सभी किस्मके फलोंकी शराब

निकाली जा सकती है, फल सिर्फ जहरीला नहीं होना चाहिये। मैंने तो कहा फल और अनाजको तो तुम ले ही चुके, न्यांजा और देवदारके काष्टों पर भी क्यों न तजर्बा कर डालो—काष्टका छाटा छोटा काट कर या आरेके चीरे चूरनका पानीमें डाल खमीर तैय्यार करो और फिर भभकेंसे खींच लो। देखें, बीन तो डाल दिया है, क्या जाने अंकुर निकल आये। मेरे इस नुस्खेका यही अर्थ है, कि हमारों मन अनाज और मेवा कहीं इस तरह बच पाये तो अच्छा।

इस रास्ते कनम् ब्राठ-नौ मीलसे ब्राधिक दूर नहीं है, किन्तु कानमें तो लड़कपनकी कहायत गूंज रही थी—'बरस दिनको रास्ते जाना, छ महीनेके रास्ते नहीं।' रास्तेमें कई स्थानों पर अनगढ़ पत्थरोंकी सीढ़ियां थीं, जहां प्रायः मैं घोड़ीसे उतर जाता, यद्यपि साथी कह रहे थे-कोई हर्ज नहीं। मैं चढ़ाईमें भी काफी पैदल चला, तो भी घोड़ीने बड़ी सहायता की । श्रान्तमें जोत पर पहुँचे, जे। ग्यारह हजार फीटसे कम न होगी। वहांसे दूसरी ओर नीचे दूर लब्र और कनम् दिखलाई दे रहे थे। इधर पर्वत गात्रपर देवदार जातीय वृद्धं स्त्रविक थे। जरा देर विश्राम करके फिर चले। ग्रव घेर्झीका काम नहीं था, किंतु श्रादमी लबरू से लौटने वाले थे। मनोरम देवदार स्थली थी, किंतु पानीकी बूँद भी कहीं दिखलाई नहीं पड़ती थी। कुछ महीने पूर्व वहांसे आये-गये पथिकोंके जलाये चुल्होंके कायले ऋौर राख पड़ी थी। उस वक्त यहांकी वर्फ पिवल रही होगी, श्रौर पानी मुलभ रहा होगा। जूड़ी छांइमे बस पानीकी ही लालसा थी, किंतु उसके लिये काफी उतरना पड़ा, तब तक वृत्त लुप्त है। चुके थे, श्रीर खड़ुमें जाकर पीनेके लिये पानी मिला। इससे पूर्व ही हिमानी-प्रपातकी ध्वंस-लीलाकी साखी बहुतसे टूटे-उखड़े गिरे वृत्त दे रहे थे। स्रागे लब्रङ्का सतमहला दुर्ग ऋाया ।

लब्रङ्का शब्दार्थ है लामामहल या राजमहल, किन्तु यहां यह नाम दुर्गका नहीं गाँवका है। लामामहल या लामाका प्रसिद्ध मठ यहां कभी रहा हा. इसका तो पता नहीं: हाँ, यह दुर्ग अवश्य राजमहल होनेका सबूत देता है। दुर्ग ऊँचा काफी है, किन्त उसकी लम्बाई-चौड़ाई बीस-पचीस हाथसे ऋधिक नहीं है। इसकी दीवारें गढ़े पत्थरों त्रीर देवदारके सुवड़-बल्लों से चिनी गई हैं। हर तीन चार पत्थरकी पटियोंके बाद लकड़ी है। दीवारोंमें कुछ-कुछ दूर पर सातों खंडोंमें छे।टे छे।टे जुड़वा काष्ठ छिद्र (जे।ड़े गवास ) हैं, जिनसे दुर्गस्थ श्रादमी तीर या पत्थर फ्रेंकते रहे होंगे । लोग यह नहीं बतला सकते. कि दुर्गका किसने बनाया। इस बातमें यहांके लोगोंकी स्मृति बहुत दुर्वल है। बृढ़े कहते हैं-राजाका है, ग्रर्थात रामपुरके राजाका; राज्यकी श्रोरसे जा इसकी मरम्मत हाती. श्रा रही है। श्रव वह भी बन्द है ऋौर सातवां तल ढंढ-मंड होने लगा है। पूछने पर बतलाया गया. अपर थुनथुन् ग्यल्पा देवता रहता है, किन्तु उसकी मूर्ति श्रादि नहीं है। दुर्गके उपयोगके बारेमें कहा जाता है, जब भाटिया लुटेरे त्राते ता लाग घरोका छे। इ दुर्गमें बन्द हा जाते श्रीर भीतरसे तीर श्रीर पत्थर छे। इते । यह अविश्वासकी बात नहीं है । भे। टिया छुटेरेकी बात ही क्यों उस समय किन्नर लुटेरोंकी भी कमी नहीं थी। नाके। (हङ्रङ) का एक ब्रादमी तिब्बतकी लूटसे ही धंनी हो गया था. उसे मरे ब्रिधिक दिन नहीं हुये। वह किन्नर तहणोका अभियानके लिये भरती करता, उन्हें हथियार देता खर्च-वर्च देता, फिर बदलेमें लूट कर लाये मालमें से श्वर बैठे एक चौथाई बँटा लेता। वैमाही तिब्बत स्त्रौर स्पितीवाले भी करते होंगे।

मुक्ते तो जान पड़ता है, यह दुर्ग 'ठाकरस्' के जमानेकी यादगार है। यदि यह वही मूल इमारत नहीं, तो उसीका संस्कृत रूप है। फिर वही प्रश्न—'ठाकरस्' के वशंज अब कहाँ हैं ? हर जगह पुराने राजवंशों की दरिद्र संताने देखी जाती हैं, यहाँ ही क्यों उनका अवस्यत्ताभाव ? लाहुल (कुल्लू) में ठाकरोंके वशंज मौजूद हैं, आजभी वह ठाकर कहे जाते हैं, फिर किसर ही में इसका अपवाद क्यों ? चाहे लंबक में

ठाकरबंश न हो, किन्तु उससे देा-दाई मील नीचे स्पीलोंमें अवभी एक ठाकर परिवार है। सुन्नम् जेलदार तेाव्यारामके कथनानुसार वर्तमान परिवार ठाकर वंशाज नहीं, बल्कि ठाकुरके घरका वासी है। जा भी हैं। वर्तमान परिवारसे पूर्व वहां ठाकरके होनेका ते। पता लगता है, किन्तु, चिनी, तङ्लिङ, चंगाव आदिमें ठाकरोंका ते। नाम तक नहीं मिलता।

लब्रङ के सबसे पुराने खान्दानके बारेमें पूछने पर स्रोमङ सिङ परिवारका पता लगा, जा निस्संतान हो गया है। किन्नरमें हर घरका नाम होता है, वैसे ही जैसे तिब्बतमें, किन्तु कितनी ही बार लाेगोंने बहुपतिकता धर्मका प्रत्याख्यान किया, जिससे उस घरसे हुये कई गृहोंका नाम एक मिलता है। दुर्गके पास ग्राम देवताका पत्थरका मंदिर है। किन्नरमें देवतात्रोके मंदिर ऋधिकांश काष्टकी छत और काष्ट-मिश्रित दीवारवाले होते हैं, यहांका देवता सक शू इसका अपवाद रखता है। मंदिरसे नीचेके मकानमें एक तरुए था, जिसे चीनी पेशाक पहिना दी जाती. ते। चाङ् कैशकभी उसे पहचान न पार्ता । उसे इशारेसे पास श्रानेके लिये कहा। तक्ण मेट्रिक तक पढ़ा था। उसने बुलाने पर ब्रुरा नहीं माना, मैं भी चमापार्थी हुआ। उसने भी लब्रङ्के इतिहास पर के हि प्रकाश नहीं डाला। लब्रङ्गांव बड़ा है। साठ कनैत दस काली और पांच लोहार परिवार रहते हैं। काफी खेत हैं, किन्तु सबके पास नहीं, काली-बर्ड्ड त्र्यधिकतर हाथकी मेहनत पर गुजारा करते हैं। दूसरों की भी समृद्धि खेतीके त्रातिरिक्त भाटके व्यापार पर है। इनकी भेड़-बकरिया चारेकी कमीके कारण जाड़ेमें नीचे चली जाती हैं - कनौरकी एक लाख भेड़ बकरियोंमें देा तिहाईकी यही हालत है। तुरुणकी शिकाका भी उपयोग बस गर्मियोंमें तिब्बतमें व्यापार श्रीर जाडोंमें नीचे भेड़-बकरीकी चराईमें हाता है। एक दिन कतम्का एक तरुण चिनीमें रास्तेमें मिला था, वह मेट्रिक पास, ट्रेनिंग पास, पेास्ट-मास्टरीका काम सीखे था, किन्तु नौकरी छोड़ स्त्रत्र स्त्रपनी मेडोंके साथ रहता था । कहता था-"२२ रुपया मासमें कैसे गुजर बसर हो। मैंने

कहा, मुक्ते अपने गांवके स्कूलमें रख दो, कि मैं कुछ घरका भी काम करके गुजारा कर एकूँ किन्तु उसे भी स्वीकार नहीं किया गया, लाचार हो इस्तीफा देना पड़ा।" ऐसे तहणोंने शिक्ता प्राप्त कर अपना और अपने देशका क्या उपकार किया? किन्तु इसकेलिये उनके दोषी नहीं ठहराया जा सकता, आखिर पेट बांधकर कीन काम कर सकता है?

दुर्गसे नीचे गांवमें गुणे। चश्मेके नीचे कुंड श्रीर ऊपर गगोश जी महाराजकी मृतीं त्रांकित देखी । ब्राह्मण-धर्मका लामाधर्मका पछाड़नेका प्रयास ! आगे खेतोंके क्रिनारे-किनारे उतरते हुये फिर हिन्दुस्तान-तिब्बत-सड़क पर पहुँच गये, जो कनम् खडुमें ऊपरकी स्रोर जा'रही थी। खडुका पुल गिर-सा रहा था, इसिलिये उसकी बगलमें अस्थायी पुल बना दिया गया था। पल पार कर हम कनमुकी सीमामें खेतोंके किनारे किनारे कुछ दूर चढ़ाई चढ़कर गांवसे पहिले ही पी० डब्लू० डी० डाकवंगलेमें पहुँच गये। चपरासी पहिले ही पहुँच चुका था। बंगलेके चौकीदार हैं गांवके नम्बरदार श्रीर कनौरके बड़े धनिकोंमें से एक । उनके बड़े भाई सड़क-इन्सपेक्टर बाबू बेलीरामसे १६२६ में मेरा परिचय हुआ था। बेलीरामकी मृत्यु कई साल पहिले हा गई। उनके भाई नम्बरदार घरमें थे। उनका लड़का बँगले में मिला, श्रीए मेरे श्राते ही बॅगले में ठहरनेका पास मांगा । कही चुका हूँ, "सारे बँगले जंगल विभाग के है", मुफे यह भ्रमहा गया था, श्रीर पंजाबकी पी० डब्लू० डी० से पास नहीं लिया । मैंने कहा पास नहीं है । न जाने क्यों तहरण चौकीदार पुत्रने बंगला खोलनेमें रकावट नहीं पैदा की। कनम् महत्वपूर्ण स्थान है, मैंन उसे भ्रच्छी तरह देखनेका काम लौटते समयके लिये रखा, इसलिये उसके बारेमें कुछ श्रौर लिखना भी तब तकके लिये स्थगित करता हूँ।

१८ जूनके। दिन चढ़ त्राने पर हम त्रागे चले । कनम् सतलजकी धारासे बहुत ऊपर 'बसा है, त्रोर सड़क उससे भी ऊपर होकर जाती है। कितनी ही दूर तक सड़क श्रीर ऊपरकी श्रोर चली, यद्यपि इसके

लिये श्यासों खडुमें उसे बहुत उतराई पार करनी पड़ी, किन्तु बीच के एक सूखे नालें में सड़क केलिये ठोस जमीन पाने केलिये ऐसा करना जरूरी था। नालेंसे आगो रास्ता अच्छा रहा। श्यासे। पुल पर पहुँचनेसे पहिलें के दो मील घूम-घुमौआ उतराई के थे। घूप तेज थी। कनम् ६४७० भीट ऊँचाई पर है, और उतराई से पहिलेंकी सड़क अधिकतर १०,००० भीट पर जाती है, किन्तु धूर असहा मालूम है। रही थी, मैं पछना रहा था, क्यों हैट साथ लाकर शिमला छोड़ आया।

पिछली यात्रामें श्यासा खडूसे श्रागे तिब्बत-हिन्दुस्तान-सङ्क नहीं गई थी। खडुका नया लोहेका पुल भी पीछे बना। आगे स्पू और नमृत्या तक सड़क १६२७ में बनी। किन्तु अभी हमें त्पूकी स्रोर जाना नहीं था। मैं तो पहिले स्पू ऋौर नम्ग्या ही जाना चाहता था, किन्तु पुरुयसागरने कह दिया, "रपूके लिये बेगार श्रीर घोड़ा सीधे नहीं मिलेगा", यद्यपि यह बात गलत थी। कहने पर वह मिल सकते थे, यदि मैं उस दिन स्पूरी स्रोर चला गया होता. तो लौटती बार सुङ नम् जरूर'चला जाता । खैर, हम पुल पार हो ऊपरकी ग्रीर मुझे । ग्रव सड़क नहीं प्रामीए रास्ता था। जाड़ोंकी वर्फ रास्तोंको खरात्र कर देती है, यहांके लोगोंके लिये तो कोई बात नहीं, वह तो ऐसे रास्तेको दुर्गम नहीं कहते, जहां बकरीका बच्चा चला जाता है। भाग्य कह लीजिये या तहसीलदार साहेबका तुरन्त होंने वाला दौरा कारण था, जिससे दो तीन गांवोंके नरनारी - ऋधिकतर नारियां - सड़क बनाने में लगे थे । पत्थर नीचे लुटकाये जा रहे थे, श्रीर रास्तेको पाटपूटकर हाथभर चौड़ा बनाया जारहाथा। उत्पर श्यासा तक रास्ता ठीक हो चुकाथा। हमें दो ही एक फर्लांग बिना बने रास्तेसे चलना पड़ा। श्रागे दो मील श्यासी गांवमें 'पहुँचने तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी, 'किन्तु भयंकर नहीं। वैसे कनम्के बाद ही से पहाड़ोंसे बृद्ध लुप्त होने लगे थे, किन्तु यहां तो नमताका राज्य-तिब्बतका दृश्य-था । हां. परलेपारके पर्वत पर कहीं-कहीं ऊररकी श्रोर पद्म, न्यांजा या देवदारके कुशगात्र वृत्त दिखलाई

पड़ेते थे। त्राधेसे स्रधिक मार्गको पैदल पारकर घेड़िपर सवार हो दोपहर होते-होते हम श्यासों गांवमें पहुँचे।

लकड़ीकी कमीका प्रभाव घरोंपर दिखलाई पढ़ रहा था, श्रौर वहां लकड़ियोंकी जगह श्रिधिकतर श्रमगढ़ पत्थर दिखलाई पड़ रहे थे। तहसीली चपरासी पिछ्छे ही दिन यहां पहुँच चुका था, किन्तु वह बीस बरसका होने पर भी १४ बरसका छे।करा मालूम होता था, उसके रहने न रहनेसे कोई श्रम्तर नहीं पड़ता था।

जब सड़क म्पूनम्या नहीं गयी थी. तो यहां डाकबंगला था। बंगलेका सामान लकड़ी और दर्वाजे-खिड़िक्यां उछकर नम्या चलीं गई, किन्तु दो तीन केाठरियोंका एक घर अप भी मौजद है। उसकी अवस्था देखनंसे जान पड़ता है, उसे गिरनेके निये छेड़ दिया गया है। एडोमे लोग अपनी भेड़ वकरियां उसके भीतर बांधते है, चारों और पंत्रीम लोग अपनी भेड़ वकरियां उसके भीतर बांधते है, चारों और पंत्रीम साम नहीं हुई। आलिर ऐसी इमारत बनवानेमें मान कार हाया पर्य है। जालिर ऐसी इमारत बनवानेमें मान कार हाया पर्य है। जालिर ऐसी इमारत बनवानेमें मान कार हाया पर्य है। जालिर ऐसी इमारत बनवानेमें मान कार हाया पर्य है। जालिर ऐसी इमारत बनवानेमें मान कार हाया पर्य है। जालिर है। कार बन्द करेगा। फिर ऐसे सरकारी मकानकी उत्तीतिता से कान इन्कारी ही सकता है ? स्थार्स नाह देश घरिका गांप है।, किन्तु है तो गांप, जिसे अनिवार शिद्युके समय स्कृति आलस्य हता होशी, फिर इस बने घरकी उपेक्षा कथी ?

हम गांवसे बाहर उक्त मकानक पाम कूल (कुल्या) के किनारे छायामें बैठ गये। बेगार पहिले चले छाये, थे। बेहा और बेगार यहांसे लौटने वाले थे। मालूम हुआ, ऊपरसे आया बेहा तैयार है, और बेगार भी। मिलनेवाले बेहिका गुन मालूम हो गया होता, तो चार मील और कनम् वाले बेहिका ले जाकर हम सुङ्नम् पहुँच जाते, किन्तु जान पहता है सुङ्नमके लोग जितना मेरे आनेकेलिये उत्सुक थे, वहांका देवता उतना ही बाधाके लिये उतार था। बेगारोंका मजूरी दी गई। बेगारु अधिकतर केाली होते हैं, यद्यि इसका यह अर्थ नहीं, िक कनेत बेगार नहीं करते। वह होती भी हैं अधिकतर ित्रयां। दोनों बेगार केाली थे, एक घोडशी और एक पुरुष । किन्निरयोंका करूठ चाहे जितना सुन्दर-मधुर हो, िकन्तु यहां सौंदर्यकी बहुत कभी है, और यहां थी, एक केाली (अख़ूत) दुहिता, जिसे में सारे किन्नरकी जनपद-कल्याची कह सकता था। उसका रंग गोरा, नाक उन्नत, चेहरा संतुलित, आंखें बड़ी ओठ पतके थे। ऐसे ही रत्नोंकेलिये ब्राह्मण महर्षियोंने फतवा दिया था— "जीरलं दुक्कुलादिष्र"।

बेगार गये, हमारे लिये छाछ श्राया, गर्मीमें वह श्रीर मधुर लगा। याड़ी देर विश्रामके बाद इम मुङ्नमकी स्रोर चले। मुङ्नम् चारही मील था, साचा दो घगटेमें वहां होंगे । गांवके पासकी छोटी खडुके पार हुये. चढ़ाई शुरू हुई । घोड़ा लाया गया । पहिले पहिल उसपर चढ़ना था, इसलिये श्रच्छी जगहमें ही चढ़ना मैंने पंसद किया । पीठपर सवार हाते ही घोड़ा कृदने लगा। भला ऐसे घोड़ेपर बिना मरम्मत किये रास्तेमें चढ़ना क्या त्रात्मइत्यासे कम था ? लोगोंने घोड़ेका पकड़ा श्रौर मैं सहीसलामत नीचे उतर श्राया। तै किया, पैदल चलनेका। चढ़ाई ही चढ़ाई श्रीर कठिन सीधीसी चढ़ाई, धूप सामनेकी, थकावट ऋलग । ऊपरसे लौटते समय सीधी उतराईका ख्याल, सबने मिलकर दिमाग में खिचड़ी पकानी शुरू की — मुङ्नममें क्या धरा है, एक बार तो तुम वहां हा भी श्राये हा, व्यर्थ की बला माल लेने नहांकी बुद्धिमानी ? एक मील तक खिचडी पकती रही। बेगार स्त्रागे बढ़ते जा रहे थे, निर्णय देरतक रोका नहीं जा सकता था। पुरविशागर बहुत दूर नहीं थे, उन्हें पुकार कर कहा— "सुङ्नम यात्रा स्थगित, बेगास्त्र्योंका श्यासी लौटनेक लिये कही, एक बात।" मैं पीछे लौट पड़ा।

रास्ता कठिन करूर था, किन्तु लिप्पाके आगे पीछेका रास्ता भी

इससे श्र-छा न था, यदि कई कारण एकत्रित न हा गये होते, तो सुङ्नम् पहुँच जाता। खैर, श्रवतो लौट पड़ा था। गांवके पास पहुँचकर प्रतीद्धा करने लगा। साथवाले भी श्रागये। श्यासी-विस्ट (श्यासी-वजीर) का घर बड़ा था, उसकी छत भी चौड़ी थी, मैंने वहां छेरा देना पसंद किया, किन्तु तब तक चपरासी श्रीर गांवके मेट (चारस्) ने एक कुटियामें ले जाकर छेरा गिरा दिया। श्यासा दस घरका हुँछोटा गांव ही नहीं है, बल्कि उसकी स्रतसे दरिद्रता बरसती है, लिसका मिलनतासे चोली-दामनका साथ है। मिलनता तो खैर उतनी श्रासहा वस्तु नहीं थी, श्राखिर में कई बार तिब्बतको मार खा चुका हूँ, किन्तु मिलनता जहां हो, हो नहीं सकता वहां पिरस्-खटमल हुँ पचुर परिमाणमें न हों, दोनोंकी मारका श्रपुन श्राजतक वर्दाश्त नहीं कर सके—कायरता कह लीजिये। यहां जितने साथी थे, जान पड़ता है सिभी पिरस्-खटमल जातिके दलाल थे। मैंने पुर्यसागरसे कहा—विस्टकी छतके पास ढेरा लगवाश्रो, जिसमें दुश्मनोंके श्राक्रमणके समय रातको छत पर भागा जा सके।

श्याशो—श्यासी-विस्ट अभी बीस साल पहिले तक बहुत धनाढ्य परिवार था। किसी समय नन्तारामके पुत्र इन्दरदासका जमाना चमका हुआ था। वह पढ़े-लिखे हाशियार आदमी थे। पढ़े-लिखेका आर्थ अप्रेजी-फारसी पढ़ा लिखा नहीं समिभिये, सौ साल पहिले मामूली टॉकरी (गुप्त लिपिसे निकली पहाड़ोंकी पुरानी लिपि) लिख-पढ़ लेना भी विद्याका और समभा जाता था। उस समय बुशहर-राज्यके हर इलाकेमें विस्ट या वजीर होते थे, जिनका बचन बहाके लोगोंके लिये कानून था। आमदनीका क्या पूछुना है ? ऊपरसे तिब्बतका व्यापार भी था। इन्द्रदासने खूब सम्पृत्ति पैदाकी, श्यासा खडुके गांवोंमें ही नहीं डांडेपार हरू एड में भी। सुड नम्से और ऊपर ग्याबोड गांवमे तो रामपुरके तत्कालीन राजधासाटको भी मात करनेवाला मकान बनवाथा—वहां देवदारोंका दुख नहीं है। इन्दरदासका समय बहुत ऐशजैशमें बीता, राजदर्वारमें सम्मान और प्रजामें रोज था। उनके पुत्र चरनदासने घरकी लहमीका आत्रारण रखा। यदारि

बेताजकी बादशाहीका जमाना श्रव लद चुका था, श्रीर चिनीकी तहसील-दारीने विस्ट श्रीर "मुखियों" के श्रिषकार छीन लिये थे। चरनदासके चार पुत्र हुये, जिसमें दो मर चुके हैं, दो पागल हैं, संसार्चंद ग्याबोड के 'महल' में रहता है, श्रीर श्रमरनाथ श्रपनी मां श्रीर सम्मि-लित पत्नीके साथ यहां श्यासामें बापदादों के घरमें।

वद्यपि श्यासामें लकड़ीका ठाला है, किन्त इन्दरदासके जमानेका मकान है, इसलिये काफी बड़ा है। इवेलीके पास कई बलार, बाहरी कांठरियां भी हैं। छतके पास उसीके समतल तीन कोठरियोंवाले बाहिर घरके स्रोसारेमें इमने स्नासन लगवाया। यद्यपि श्रोहीन घरमें स्नागंत कों के श्रिधिकतर ठहरनेकी संभावता नहीं था, जिसका श्रर्थ था व्हितुश्री-खटमलोंकी भी कम संभावता: क्योंकि वह यहां उत्त्रास पर तो रह नहीं सकते थे । तो भी इसने माका आजाने पर छत्तर भाग निकतने की सेंचि-कर वहां डेरा दिया था—"श्रव्रेसानी बदा सर्वा।" समान रच दिया गया । पुरस्यसागर खाना , बनानेमं लगे । दिन का ही था । में ध्रापर गया । देखा चरनदास पुत्र भिस्ट ग्रमरनाथ नीचे दु उत्ते के आंगामें ख**ड़े है।** बातसे जान पड़ा, कुछ उढ़ेलिखे आद ती हैं। नोचे उत्तरे, िस्टका पारिवारिक मंदिर देखता था। पुगने खानदानोंने पुगनी चीजें जमा हो जाती हैं, उन्हें देखनेके ख्यालसे । विस्टने द्वार खेल दिया । भिट्टी-पीतलके देबी-देवतात्र्योंसे काउरी भरी पड़ी थी त्र्योर ते सनील-गंदगीका कोई ठिकाना नहीं। कुछ तिब्बती पुस्तकें भी थीं। किन्तु कोई महत्व रखने वाली चीज हमें दिखलाई नहीं पड़ी। अमरनाथमें उससमय भल्लापन (पागलपन ) नहीं था, प्रकृतिस्थ की तरह बात कर रहे थे; हां, कभी कभी वेपर्वाहीकी इंसी इंस देते थे, जो अधिकतर अपने दुर्दिनोंकी बातचीतके समय ही । कह रहे थे, मेरा भाई ग्याबोड में 'मल्ला' हा गया है। सबसे भगइता है। मेरे से भी भगइता है। यहां नहीं आता, न स्त्री (दोनोंकी सम्मिलित पतनी) को ही मानता है। नौकर भी कोई उसके पास नहीं टिकता । खाना ? अपने बनाता है । ( अमरनाथ सबसे छे।टे

४८ सालके हैं. संसारचन्द पचपनके करींब है )। खेत परती पड़े हैं. बड़े बड़े खेत। लोगोंको जोतने नहीं देता है। भल्ला है न, समभानेसे भी नहीं समभता। कहता है-जोतने वाले कब्जा कर लेंगे। चुलियोंके वृत्त सूल रहे हैं। महल ( जिसे इन्दरदासने राजाकी देई - कन्या-ज्याह कर लानेके लिये बनाया था ) जाड़ोमें छतसे वर्फ न फें जने ऋौर वर्षामें मिट्टी न डालनेसे ट्टरहा है। दीवार मजबूत है, इसलिये अभी टिका हुआ है। अमरनाथ अपनी बात भी बतला रहे थे। जमीन तो काफी है, किंत जोतनेवाले देना नहीं चाहते । दूरकी जमीनोंपर पटवारीको दे-दिवाकर लोगोंने कब्जा भी कर लिया है। यद्यपि ग्रमरनाथ कभी कभी प्रकृतिस्थ भी है। जाते हैं. श्रीर पत्नी तथा माता तो सर्वथा प्रकृतिस्थ हैं, तो भी साधनोंके अभावसे घर यहां भी बेमरम्मत है। गांवकी खड़ुमें इस साल बहुत हिमबृष्टिसे काफी बाढ़ आई थी। पिछले कई सालोंसे हिम और वर्षाके कम पड़नेसे पानी सुख जाता, जिससे खेती नन्ट हो जाती रही, कितने फलदार बृज्ञभी सूख गये। पत्नी श्रीर माता यहां देख-भाल करके किसी तरह गुजारा भरका स्प्रनाज जमा कर लेती रहीं। इस परिवारको गुजारा भर ही तो चाहिये। उसके आगे पीछे है कौन ? पत्नी पचासके करीब पहुँच गई है । पागलोंके परिवारमे संतान न हो. यही ऋच्छा, पागलोंकी संख्या बढाने से लाभ ? इंदरदासके वंशका चिराग बुक्तनेवाला है. उसके लिये शोक श्रीर संवेदना प्रकट करनेकी श्रावश्यकता नहीं; किंतु इन जीवित प्रिणयोंके प्रति साहनुभूति हे। त्र्यानी स्वाभाविक है। त्र्यमरनाथ जाड़ेमें पासके खड़ुमें होकर जाते ग्लेसियरकी निष्ठुरताके बारेमें कहते हुये हॅस पड़े--"इसे क्या मजा मिलता है, जो छत परके तीन स्सूपोंको दकेलकर गिरा देता है"। छत पर त्राजाता है क्या ?—'नहीं, छतपर नहीं त्राता, त्राता तो घर थोड़ेही बचता । ग्लेसियर हहास बांघकर चलता है, उसके स्रागे स्रागे प्रचंड हवा चलती है, उसने इस साल छतके (पूजा-) स्तूगेंको गिरा दिया।" बिस्ट-परिवारकी संहयोगिनी एक गूंगी (लाटी)-बहिरी है, जो कुरुपताकी प्रतियोगितामें शायद सारे किन्नर देशमें प्रथम श्रायेगी. किंत

वह इस श्रस्तोन्मुख परिवारके लिये भारी श्रवलंब है। वह रहनेवाली डांडेपार हरूरङ्की है, किंतुं कई सालोंसे इस परिवारकी बन गई है। मोटा-फोटा खाना, फटा-पुराना कपड़ा बस श्रीर क्या चाहिये ? श्रायु उसकी भी बिस्ट-पत्नीके समान है।

( ?? )

## भारतका सीमांती गाँव

शामका ही मालूम हो गया था, बारीका हफ्ता बीत गया, कलके लिये बेगारू यहांसे नहीं सुङ्नम श्रीर श्रागेसे श्रावेंगे। चार पांच मील दूरके बेगार श्रीर घोड़ेकी श्राशा दोपहरसे पहिले क्या पूरी है। सकती थी । मैंने बहुत जार लगाया, कि इसी गांवके बेगार चले चलें, आखिर कल भी तो वह सुङ नम् जा रहे थे ? किंतु नियम-निर्मुक है। के बेगार कौन करनेके लिये तैय्बार ? वस्तुतः इसे बेगार भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि दस मील स्पू तक पहुँचानेके लिये उन्हें सवा-सवा रूपये मजूरी मिलती । बेगारकी प्रतीक्वामें दोपहर तक यहां ठहर कर फिर धूपमें दस मील दौड़नेके लिये मैं तैयार नहीं था। १६ जूनको सबेरे ही मैं चल पड़ा। पुरुयसागर और चपरासीको कह दिया, कि बेगारके श्राने पर वह रवाना हार्वे; घोड़ा श्राये ता यहीं से लौटा दें। सुङ्नम् निवासी जेलदार तीव ग्याराम मिलने पर श्रफ्सोस प्रकट करते हुये कह रहे थे, कि इम लोग बड़ी लालसासे प्रतीचा कर रहे थे । तीब याराम २६ साल पहिले सुङ्नम डांडेके पार श्रपनी खेती (हरूंगो) में मुक्ते मिले थे। मैं ती अलू गया था, किन्तु उन्हे याद था।

सबेरेके समय ठंडे-ठंडेमें मैं नीचे उतरने लगा । श्यासो-पुल तक पहुँचनेमें देर नहीं लगी । ऋब १६२७ में बनी सड़कपर चल रहा था । ति ब्वत-हिन्द्रस्तान-सड़कका सबसे पिछला भाग है।नेसे इ जीनियर लाला रामचन्द्रने इसे बहुत कीशलसे बनाया, चढ़ाई-उतराईकी बहुत अधिक होने नहीं दिया । सड़क नदीसे बहुत अँचे उठने नहीं पाती। कुछ दूर जाने पर सड़क रेगिस्तानके एक चुद्र खंडसे जाती दिखलाई पड़ी। मैंने समका बालू अपरके पहाड़से गिरा होगा, किन्तु पीछे मालूम हुआ, यह पवन-देवताका काम है। जो लाख मन बालू कहींसे उठाकर यहां ला धरते हैं। बालू हटाया जाता है, और वह फिर यहां धर दिया जाता है। और आगे बढ़ने पर पी डब्लू-डीके एस-डी-ओ-(उपविभागीय अधिकारी) इंजीनियर कपूरसाहेब सदलबल आ रहे थे। इनके साथ ओवर्सियर, सड़क-इंसपेक्टरंके आतिरिक्त एक दो और भद्र पुरुष थे। बेगार बीससे क्या कम होंगे। चिनीमें सड़क पर उनसे मेंट हो जुकी थी। नम्या तक अपने वार्धिक दौरेको पूरा करके वह वापस लौट रहे थे। साहेब-सलामी कुशल-प्रश्न हुआ। कनम्के चौकीदारकी बात याद करके कहा—मैं पी डब्लू डीका पास नहीं ला सका। उन्होंने कहा—पासतो मुख्यकार्यकारी इंजीनियर देते हैं, किन्तु मैं बगलेके चौकीदारोंको कह दूँगा।

त्रागे चलनेपर जाड़ोंमें लुढ़ककर त्राई लाखों मनकी हिमानी रास्तेमें मिली। मिट्टी मिली वर्फपर पत्थरोंके दुकड़े पड़े थे, जिसपर व्रादिमयों क्रौर पशुत्रोंने रास्ता बनाया था। नीचे गलित जल बह रहा था, किंतु सारी हिमराशिको गलनेके लिये क्रभी कई हफ्ते चाहिये थे। कुछ ही दिनों पहिले यह हिमानी कई पशुत्रोंकी बलि ले चुकी है। एक खबर तो उसी ब्रादमीका मण, जिसने लौटती बार मेरे लिये कनम् तक का किराया 'किया था। ऐसे स्थानोंके लिये रास्ता तुरंत बनानेका स्थायी मजूर हैं, किंतु वह हर समय ऐसे खतरेकी जगहभी मौजूद नहीं रहते। हिमानीके किनारे गलकर हर रोज छोरोंपर तीनचार हाथ सीधे खड़े हो जाते हैं, जिन्हे ढलँवा करनेकी जरूरत होती है। कभी किनारे बाहरसे हढ़ किन्तु भीतरसे गलकर पोले हो गये रहते हैं। ऐसे ही समय बेचारे खबरवालेने क्रपने एक खबरं—चार-पांच सौ रुपयेके

माल-को लोया। ऐसी हिमानी आदमीके लिये भी खतरनाक हैं, न जाने कहां वह गलकर पोली हो गई हो, श्रीर श्रापके पैर पड़ते ही वह लिये दिये चार पोरिसा नीचे ले जाये. फिर तबतककेलिये हिम-समाधि, जब तक हिमानी गलकर त्र्यापके शवको पथिकोंके देखने लायक न बना दे। रास्ता था ही, खतरा तो जीवनमें पग पगपर है ही, किन्त यहां तो एक पूरा काफिला आध ही घरटा पहिले यहांसे गुजरा था। मैं अकेले रास्ता नाप रहा था: श्रीर साथ ही पासके नंगे रंगविरंगे पहाड़ों श्रीर उनके भिन्न-भिन्न कोरापर पढ़े स्तरोंको देखते मनमें श्रप्रसोत कर रहा था-यहां विश्वके इतिहासकी पोथी खुली है, लेकिन मेरे लिये "श्रंघेके सामने रोना" । पोथींमें कुछ नाम मैने जरूर पढ़े थे, किन्तु सोदाहरण परिचयके बिना सांइसकी पोथीका पाठ किस काम का ? सोच रहा था-पर्यटकके लिये भूगर्भ-शास्त्रका साधारण परिचय ऋत्यावश्यक है। "विद्या त्रानन्त है जीवन सान्त" इसे मैं उचित बहाना नहीं मानता। स्पू अभी पहाड़ीके आड़में था, यहीं सड़क समन्दर (सतलज)-तट छोड़ कर बांई श्रोर मुड़ी। युगों पूर्व, जब श्राभी मानवका पृथ्वी पर कहीं पता नहीं था, तब वहां ग्लेशियर रहा होगा-सदा चलता ग्लेशियर, उसने लाखों वर्षमें खोद-खोद कर इस पहाड़ी भूमिके दो पाश्वोंको खड्डोंमें परिणत कर उसे पर्वतश्रे गीसे अलग सा कर दिया । मैं नीचेकी चौड़ी-गहरी स्वी खडुमें अरबों छोटे बड़े पाषाण-खंडोंको देखते चल रहा था। वहां एक श्रादमी सीधे उतरता नदी-तटके पासके खेतोंकी श्र र जा रहा था, दूसरी श्रोर एक लोमड़ी-शांकित-चिकत निरुद्देश्य सी काया काटती जा रही थी । लोमड़ी---मुलायम-मूल्यवान्-खालवाली लोमड़ी ।

चकर काटती किन्तु समतलपर चलती सड़कने पहाड़ी और पर्वत अ शीके मिलन-स्थान पर पहुँचाया। वहां पाषाणपुंज और भंडियोंका होना आवश्यक था, क्योंकि यह प्रवंत स्कंध पर सड़कका सबसे ऊँचा स्थान था। यहां खड़े होकर मैने स्पूको देखा। वहां पहुँचनेमें दो मीलके करीब और रास्ता नापना पड़ा, कुछ चढ़ाईके साथ भी। दोपहरके करीक

मैं स्पू डाकवंगलेमें पहुँचा । रास्ते भर श्राज मेघींने छाया कर रखी थी ।

स्पू ( खुन्नू फुग् ) स्पू विशाल गांव है। सबसे विशेषता यह है, कि यहींसे भोट-भाषा शुरु होती है, यद्यपि ऊपरी कनोरके लोगों श्रौर यहां वालोंके चेहरेमें जमीन-श्रासमानका मेद नहीं है। वस्तृतः यह भी उसी प्राचीन किन्नर (शू) बंशके हैं, भोट प्रभाव श्रीर रहाकी श्राधिकतासे इन्होंने सदियों पूर्व किन्नर-भाषा बिल्कुल छोड़ दी। यहां भी भोट साम्राज्य विस्तारके पूर्व लोग वैसे ही अपने मुदोंको आहार और मद्यके साथ कब्रोंमें गाइते थे, जैसे किन्नर-देशके अन्य स्थानोंमें। भोट-भाषाका इतना जबंदस्त प्रभाव यहां त्र्याकर बसनेवाले कोलियों श्रीर लोहारों पर भी पड़ा है। कनोरमें अन्यत्रसे आकर पीढियोंसे बसगये तथा पांच या दस सैकडेकी संख्यामें होने पर भी, ये लोग घरमें ऋपनी भाषा बोलते हैं, जो कि हिन्दीकी बहिन है। 'किन्तु यहांके कोली दूसरोंकी भांति भोट-भाषा बोलते हैं, यद्यपि उनके चेहरे पर शायद ही कभी भोट-मुख-मुद्राकी छाप देखी जाती है। यहां मेरे लिये भाषाकी समस्या हल होगई थी। जहां दसरी जगह पढेलिखे या नीचे गये व्यक्तियोंसे ही मैं बात-चीत कर सकता था, स्त्रियों-बच्चोंसे बोलनेपर ते। दुभाषियाके बिना काम नहीं चल सकता था; वहां स्पूमें किसीसे दिल खोलकर भाट-भाषामें बात करना त्र्यासान था । पुरुष पेाशाकमें सनातनधर्मी नहीं हुन्या करते, किन्तु स्त्रियां श्रवश्य प्राचीनता-पद्मपातिनी होती हैं। यहांकी स्त्रियोंकी पाशाक किन्नरियोसे सर्वथा भिन्न है। यह देख्न (पहाड़ी साड़ी) की जगह लम्बा कुर्ता श्रीर पायजामा पहिनती हैं, ट्रापी भी इनकी उलटे कनटापकी नहीं बल्कि सीधे तौरसे गोल हाती है, कान के पास लटकता कर्णाभरण भी भिन्न प्रकारका होता है। टोपी ऋौर प्राचीन स्त्राभरण ते। पूरी तौरसे स्त्रव कुछ बृद्धास्त्रोंमें ही पाया जाता है।

बंगलेपर पहुँचनेपर सबसे पहिले चौकीदारको पैदा करना था।

सौभाग्यसे इंजीनियर महाशयका दल आज ही गया था, इस लिये चमड़े वाली आराम कुसीं बराडेंमें पड़ी थी, बैठनेकी दिक्कत न थी। भूख अवश्य मालूम हो रही थी, किन्तु उसकेलिये पुर्यसागरके आने तक की प्रतीचा करनी थी। बंगला चूलियों के बागमें बना है, किन्तु चूलियां खट्टी और कच्ची थीं। स्पू ६२०० फीटकी ऊंचाई पर बसा है, अर्थात उतनी ही ऊंचाई पर जितनीकी चिनी, किन्तु कहते हैं, यह चिनीसे गरम है। यहाँ हवा कम चलती अथवा चिनीके पासके सदा हिमाच्छादित शिखरों जैसे पर्वतका अभाव यहाँ की सर्दीको कम करता है। इधर उधर धूमकर देखने पर कोई आदमी मिला, जिसे मैंने चौकीदार को खुलानेके लिये भेज दिया, और स्वयं एक दो कच्ची चूलियोंसे मुंह खटा करके कुर्सीपर बैठ गया।

स्यूका डाकबंगला १६१३ में बना था ऋर्थात उस समय, जब कि अभी यहाँ तक सड़क आनेमें १४ वर्षकी देर थी। वंगलेसे ३५-३६ वर्ष पहिले यहाँ मोरावियन मिश्ररी रेस्लप्-दम्पती पहुँच गये थे। यही दोनों यहाँ नहीं मरे, बल्कि आधे दर्जन दूसरे युरोपीय मिश्नरी भी यहीं मरे, उनकी श्रस्तंगतसी समाधियोंके गाथिक श्रद्धारवाले पत्थर श्रव भी घरके हातेमें दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वह ऋब गाँवके नवंरदारकी संपत्ति है। नजाने कत्र यह उत्कीर्ण पाषाण उसी तरह ल्लुप्त हो जायेंगे, जिस तरह कि कभी यहां खड़ा गिरजा । क्या मारावियन मिश्नरियोंकी चौमुखी सेवाश्रोंका यही प्रतिफल हाना चाहिये, कि उनका कोई पदिचह तक यहां न रहने पाने । उन्होंने यहां स्कूल खेाला था, जिसमें पढ़े कुछ ज्यिक द्याव भी यहां मौजूद हैं—यहांका चौकीदार नम्यल छेरिङ-्एक हैं। वह शिचाके साथ बहुत कर्तव्य-परायण व्यक्ति हैं। बहुत कम डाक-बंगले इतनी अन्छी हालतमें दिखलाई पड़ते हैं। मिशन १६१३ तक रहा, तन तक यहां डाकघर भी रहा, श्रीर उन्हीकी उपस्थितिने नल्कि यहां ध्वकवंगला बनवानेकी प्रेरणा दी। यहांके मिश्ररी जर्मन थे, ग्राज भी लोगोंके पास उनकी कोई कोई पुस्तकें मौजूद हैं। पादरी

मार्कस् एक कुशल बढ़ई थे, उन्होने बहुतसे त्रादिमयोंका बढ़ईक काम सिखलाया । चौकीदार नमग्यल छेरिङ्ने कृतज्ञता प्रदर्शन करं हुये कहा-उनकी कृपासे हमारे गाँवमें बढ़ईके काम जानने वालॉक कमी नहीं है। उन्होंने स्वेटर श्रीर मेाजा बनाना सिखलाया, जो श्राह भी चल रहा है। उन्हाने ही सेब-नासपाती ब्रादि फलोंके बाग लगावे यद्यपि मेवा-नागोंका लोगोंने श्रीर श्रागे नहीं बढ़ाया, किन्तु श्रव भी उनके लगाये वृत्त यहां मौजूद हैं, विशेष कर मार्कस्के बनाये विशाल बंगलेके आंगनके सेव बहुत स्वादिष्ट बतलाये जाते हैं। मार्कस्क बगंला राज्यकी संपत्ति 🗞 अर्थात् हिमाचल-सरकार उसकी मालिक है किन्तु वह बहुत ही उपेद्धित स्रवस्यामें है, स्रीर स्रपनी सुपूष्ट स्थूल थरने तथा सुदृढ़ दीवारोंके भरोसे खड़ा है। 'किवाड़ों त्र्रीर खिड़कियोंके शीरे श्रिधिकांश टूट चुके हैं। फर्शे पर बिक्के चौकोर पत्थर भी उखड़नेवाले हैं। मार्कसके बंगलेके बड़े बड़े कमरोंमें एक मिडिल स्कूल खाला ज सकता है, जिसकी अदूर भविष्यमें आवश्यकता पड़ेगी, किन्तु तः तक शायद यह बंगला नष्टप्राय हो जायेगा, स्त्रीर फिर सरकार बीर हजार लगा कर भी ऐसा बंगला नहीं बना सकेगी। कृतज्ञता श्रौर कृतवे दिना मानवके उत्तम गुण हैं, मारावियन मिश्नरियोंने बहुत प्रेमरे इस निछड़े हुये गांवमें दो पीढ़ीतक काम किया, इस लिये उनकी मधुर-स्मृतिको कायम रखना भी हमारा कर्तव्य है। साचिये ता सुद् जर्मनी से ये लोग यहां त्र्याकर श्रपना सारा जीवन दे. रेत पर पदचिन्हर्क भांति मिट गये।

चौकीदार नम्यल् छेष्टिङ्के स्रानेमें योड़ी ही देर हुई । उन्होंने हाछ भी पैदा किया, स्रौर फिर स्रौर चीजोंके जुटानेमें लग गये मेट स्राया, स्रौर ठाडू (बेगार नौकर) ले स्राया । हलमंदी (कोली मुख्या) इधंनका प्रबन्ध करने गया—हलमंदी नेत्रहीन था, किन्द् रास्ते पर स्रन्दाजसे चल फिर सकता था। उसके भाई श्री भरिछन् के गदिरयोंने पढ़ाकर योग्य बनाया, स्रौर वह स्राज कई वर्षों से भोटभाष

## का एक मात्र समाचारपत्र कलिम्पोड-से निकाल रहे हैं।

जान पड़ता है, श्यासोमें बेगार उतनी देर करके नहीं ऋथे। उनसे सामान उठवाकर चपरासीका साथ छोड़ पुरुयसागर जल्दीजल्दी चल पड़े श्रौर मेरे स्पू पहुँचनेसे ढाई-तीन घंटे बाद वह भी श्रा पहुँचे। नम्यल क्रेरिङ-विजय दीर्घायु-चपरासीका पूरा नाम था, जिसे संविप्त करके हम विजय या नम्यल कह सकते हैं। विजयकी मातृभाषा भोटिया है, श्रतः भाटिया तो पढ़ लिख सकते ही हैं, साथ ही वह उद्भी जानते हैं। साठसे ऊपरकी ऋवस्था है।नेसे वह उद्के युगमें पैदा हुये थे। वह बौद्ध ही नहीं बौद्ध-लामा भी हैं। डुक्या सम्प्रदायवाले महस्य लामाके। भिन्नु लामासे कम नहीं मानते । यही नहीं उनके चोटीके लामा भी रिग्-जिन्-मा (विद्याधरी) या छग्-या-छेन्-मा महामुद्रा (के रुपमें स्त्री) रत्नका परिग्रह सिद्धिके लिये अनिवार्य समभते हैं। पाठक इसे भोटियोंकी घृणित प्रथा न समभ लें, इसलिये यह कह देना ऋावश्यक है, कि इसकी बुनियाद भारतमें सरहपा ( श्राठवीं सदी ), शबरपा, घंटापा, जलंधरपा ( श्रादिनाथ ), मीनपा, गोरखपा स्रादि चौरासी सिद्धोंने रखी, जो सभी स्थायी या ऋस्थायी रूपमें "महामुद्री" के उपासक थे। यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं, कि महामुद्राका मंद्रात्म्य शाक्त हिन्दुश्रोंमें भी कम नही है। विजय स्पूके शिक्तित और बहुशुत व्यक्ति हैं। उन्होने स्रपने केशों सचमुच धूपमें नहीं मुखाये - क्तुतः उनके बाल स्रभी बहुत थोड़े ही सफेद हैं, जो मंगोल-रक्तकी अधिकताका परिचायक है। उनका बचपन मारावियन पादरियोंके त्रोजके जमानेमें बीता। उस वक्त तो स्रवश्य ही उन्हें इन छीपा (नास्तिकों ) की बहुतसी बातें बुरी लगती रही हैं।गी; बल्कि श्रव भी वह विचार सर्वथा बदले नहीं हैं। वह जानते थे, कि मैं बौद्ध हूँ; इसलिये पहिले बड़े उत्साहसे कह रहे थे-पादिरयोंने कुछ कोली-लोहार-घर इसाई बना लिये थे, जिन्हें हमने फिर बौद्ध बना लिया श्रीर उनको उनकी जातिमें मिला दियां, एक वालती जातिका मुसल्मान ईसाइ है। गया था, उसकी जातिका कोई न होनेसे वह अब भी अलग

है, किंतु रखता है हमारे ही विचारों के। जब उन्हें यह मालूम हुआ किमें पक्तपातांध बौद नहीं हूँ, मैं मारावियन पादरियाके शिक्ता-ज्ञान-शिक्प-प्रसार कार्यका प्रशंसक हूँ, तो उन्होंने कहनेके ढंगको बेदल दिया, और कभी-कभी तो वह भी उनके कार्यों और तपस्याओंपर विचार करते आर्द्ध है। जाते।

इम लोग दो घंटा दिन रहते ही गाँवकी कुछ दर्शनीय चीजोंको देखने निकले । लोचवा-ल्इखङ् नज्दीक ही था । लोचवा—भाषान्तरकारं —से श्रिभिप्राय महान् भाषान्तरकार रत्नभद्र (रिन्-छेन्-जङ्पो ग्यारहवी सदी ) से है । इस ल्हाखङ् ( मंदिर ) को उसीका बनाया बतलाया जाता है। मृर्तियाँ पुरानी हैं, इसमे संदेह नहीं। लोचवाकी जन्मभूमि शिपकी के पास यहाँ से दो दिनके ही रास्ते पर है। उसका निवास छब्रिकतर था-लिङ् श्रौर स्पु रङ्मे रहा, जो भी तिब्बतके इसी श्रंचलमें हैं। लोचवाका कार्य-तोत्र मी इधरही रहा, श्रौर स्प् एक महत्त्वपूर्ण . रथान है। इसे भोटके लोग कभी कभी खुन्नू-फुग्— हन्नीरका अंचल या मुप्य-भी करते हैं। यहांसे लोचवा कई बार गुजरा- काश्मीर पढने इनी रारतेसे गया द्यागा, लौटा भी इसी रास्ते, दुवारा काश्मार यात्रा भी हमी रास्ते हुई होगी । इसीलिये यहां लोचवाने मंदिर बनवा दिया हो, या लोगे के बनवाये मंदिरकी प्रतिष्ठा कर दी हो, यह द्राविश्वसनीय नहीं है। मंदिर छाटा सा है, श्रार दी तसे श्रोर छतोंको तो हर्गिज लोचवाकालीन नहीं कहा जा सकता । मंदिरमें ऋपने देानों प्रधान शिष्यों सारिपुत्र श्रीर माद्गल्यायनके माथ शाक्य मुनिकी मृतिका-मृर्ति है। थाड़ा नीचे हटकर रखे बोधि-सत्व ग्रवलाकितेश्वर (मिट्टी) ग्रौर सामने दूसरी ग्रोर एक काष्ठकी बीधिसत्त्व मूर्ति है। अवलोकितेश्वरका लोगोंने माँ तारा बना रखा है। मैने कहा—देखा यह स्पष्ट अवलाकितेश्वरकी मर्ति है. इसमें स्तन नहीं, श्रीर बांचे वद्यस्थलपर मृग-लांछन है। विजयने देखकर तुरंत स्वीकार किया-मृगमुख श्रवलाकितेश्वरका लांछन जा वहां मौनूद था। ऋष्टसाइसिका प्रज्ञापारमिता (भोट-भाषा) की एक इस्तिलिखित पति भी यहां है. जिसके पित्लेके पृष्टोंमें कई

भारतीय कलमके मालूम हाते हैं, उसके लिये ग्यारहवीं बारहवीं-सदीके हानेकी आवश्यकता नहीं, इचरके पहाड़ोंमें भारतीय कलम बहुत पीछे तक प्रचलित रहीं।

मारावियन मिशनके घरों स्त्रीर स्रवशेषोंका देखते गांवके फारङ् गङ्खा टोले ( मुख्य-ग्राम ) से बाहर ख़ेतोंमें निकले । वहां समतल भूमिपर मंदिर देखकर पूछा, तो मालूम हुआ, यहां दोङ्जुर, अर्थात करोड़ों मंत्रोंसे भरी घुमानेवाली ढेाल है। मानी या दोक जुरकी प्रथा तिब्बतमें पन्द्रहवीं सदीके बाद श्रारम्भ हुई, श्रीर यहां तो श्रीर भी पीछे; किन्तु समतलभूमि श्रीर केन्द्रीय स्थान पर इस मदिरकी स्थित कह रही थी, कि यहां पहिले भी जरूर पुराना मंदिर रहा द्वागा। "नहीं नवा है कहकर मना करते रहने पर भी मैं मंदिरमें गया। गर्भ-मंदिरमें एक बड़ी मानी थी, जिसे श्री थर्छिन्के बड़े भाई बड़ी भिक्तिमे घुमा रहे थे। कह रहे थे-बूढ़ा हुआ, आरंखें चली गईं, अब इसी तरह कुछ धर्म करते दिन बिता रहा हूँ। विजय लामाने कहा — ''कहा न, यहां सिर्फ •मानी है"। मुम्के ऋब भी विश्वास नहीं हुआ। मैं मानीके पीछे गया। वहां दो बोंधिसत्व मृतियां थीं; रिक्त स्थान था जहां तीसरी भी मूर्ति रही देश्गी। मूर्तिकी बनावट पुरानी थी। मूलतः यह मंदिर स-बाधिसत्व शाक्यमुनिका था ऋथवा रिग-सुम-गोन्पा (वेाधिसत्त्वत्रय **श्रवलोकितेश्वर, मंजुश्री श्रौर वज्रपाणि ) का, पीछे, मानी ना मृ**ल्य लामात्र्योंके बाजारमें बढ़ा ( त्र्याखिर महां एक बार ढेाल घुमानेसे उसमें लिखकर रखें श्ररबों मंत्रोंके जापका पुराय है। जाता है ) इमिलिये मूल प्रतिमात्रोंका पीछे डालकर आगे बड़ी मानी खड़ी कर दी गई। विजयका जरूर विश्वास हुन्त्रा होगा, कि उन्होंने ऋपने बाल धूपमें ही मुखाये हैं, क्योंकि वह भी लोकघारणाके शिकार हाकर इसी गांवमें साठ सालसे रहते भी न लोचवा-ल्हसङ्के अवले। कितेश्वरका पहचान सके, न दोक् जुर स्इलक्की मूल मूर्तियोंका पता पा सके थे। यहांकी मतियां परानी हैं, ता भी कलाकी दृष्टिसे उत्कच्ट नहीं हैं।

स्पूका ग्यारहवीं सदी तक पहुँचानेके लिये यह दोनों ल्हाखड़् पर्याप्त हैं। किन्तु स्पू उससे भी प्रराना है—यहां भी लिप्पाकी भांति वर्तनोंवाली मृतक समाधियां बहुत खगह निकलती हैं। अन्नस्मात खोदाई करते समय निकलनेवाली कन्नोंका फर्माइशी तौरसे तो निकाला नहीं जा सकता, बहुत पूँछ-तांछ करनेपर एक दूसरे हुक्पा लामाने कन्नसे निकले एक मिट्टीके वर्तनका लाकर रख दिया, वह बनावटमें लिप्पा जैसा सुन्दर नहीं है।

अगले दिन (२० जून) के। गांवके कुछ स्त्रीर स्थानोंमें घूमनेका निश्चय हुन्ना था। स्पू गांव कई टोलोंमें बसा हुन्ना है। डांकबंगलेके ऊपर चे।मे।लिङ् ( भट्टारिका या रानी द्वीप ) है। सबसे ऊपर पहाड़ी पर सम्तन् लिङ् है, नहां डुक्पा गुंबा है। मुख्य प्राम फोरङ्-गङ्-खा है। उससे नीचे दोङ्-जुर मंदिरसे आगो वर-छों है, और सबसे नीचे वाला टेाला स्तोद्-छे। इनके अतिरिक्त एक टोला खडुके पार डाक बंगले त्र्रानेवाली सड़कके नीचे है। हम पहिले सम्तन्-लिङ् ( समाधि-द्वीप ) में गये । यहां डुक्पा सम्प्रदावकी पुरानी गुंबा बतलाई गई थी, इस लिये पुरानी चीज देखनेके प्रलोभनमें गये। अब यह गुम्बा ( मठ ) नहीं घर है। पिछले साधुने व्याह॰कर लिया, उसके कचे-बच्चे अब यहाँ रहते हैं। मटोंके साधुत्रों (हिन्दू, बौद्ध, ईसाई चाहे कोई भी धर्मके हों ) के ब्राचरण यौनसंबध-नियंत्रणके कारण जितने कुत्सित होते हैं, उसे देखकर ख्वाल त्र्याता है, परित्रजिकताके साथ यौन-स्वतंत्रता देदी जाये; किन्तु जब ऐसा होनेसे बच्चेकचेवाले मठोंकी दुर्दशा देखनेमें श्राती हैं, तो वह श्रीषधि श्राकर्षक नहीं मालूम होती। तिब्बतने तो राजुङ् (ग्याची--ल्हासा मार्गके पास) मठमें यौन-स्वातंत्र्यका प्रयोग करके देख लिया, वह सफल नहीं रहा। राजुङ्के परिब्राजकको स्वतंत्रता मिली । संतान पैदा हाने लगी । प्रत्येक लड़का परिव्राजक श्रीर प्रत्येक लंडकी परित्राजिका बना दी जाने लगी है (स्राज भी यही प्रथा है)। संख्या बढेते बढते इन परिब्राजक परिब्राजिकास्त्रोंका एक गांव बस गया ।

गठकी संपत्ति-खेत-जीविकाके लिये अपर्याप्त हो गये। साधारण ग्रह्स्थें के लेये राह्यङ्का आकर्षण घट गया और पूजाकी आमदनी बन्द हो गई। हां, यौनस्वांतन्यके साथ रालुङ्वालोने यदि संताननिग्रहका अनिवाय नियम बनाया होता, तो उनकी संपत्ति अपर्याप्त न हाने पाती, और नहीं पूजा की आमदनी बन्द होती।

हम डुकपा-गुंबामें पहुँचे। घरमें लड़के-बच्चे थे, छतार एक कोठरी थी, यही मंदिरका काम दे रही थी। मंदिर या गुंबाके नवीन होनेका यह अर्थ नहीं, कि मूर्तियां भी नवीन हों। यहां कुछ मूर्तियां नातिनवीन नातिप्राचीन थीं। ऐसी पीनलकी दो मूर्तियां—गोम्प्रो (देवता), गोम्बों लट्डें (मिला-रेस्पाके शिष्य)—श्रोर लकडीकी बुद्ध और दूसरी दो मूर्तियोंके फोटो लिये। खचरपर चढी एक लकडीकी पल्दन-लहामोकी मूर्ति भी अच्छी थी। गुम्बासे उत्तरकर खेतीमें हेन्ते गांवमें पहुँचे। पिट्टेयों आर धनियानोंके बारेमें कहने पर मिननीही देखाई गर्थी। पादरियोंकी सिखायी स्त्रियोंने बनियन बुननेको आगे बढाया है। यह उनके लिये आलान है। यहांके लागांको चलते-चलते बनियान मो बुन लेती हैं।

गांवसे निकल दोङ्-जुर मंदिर होते वर्-छे। टेालेमें गये। यहां भृतपूर्व-नंबरदार देवीचन्दका घर है। राये हैं । स्नार्यमें गांलमाल करनेक इल्जाममें नंबरदारीसे छलग कर दिये गये हैं। स्नादमी समभदार हैं। उन्होंने वतलाया था, कि उनके पास पुरानी मृर्तियां स्नौर पुरकें हैं। मैं देखना चाहता था, यद्यपि उनकी शतप्रतिशत बातपर विश्वास करना संभव नहीं था। तूचीके साथ वह पश्चिमी तिब्बतमें घूमे थे। कहर रहे थे—तूचीका वहां बहुतसे प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थ मिले थे, जिनके चित्रोंका निकालकर मार कम करनेके ख्यालसे उन्होंने प्रन्थोंका जलादिया। मुक्ते इस बातपर विश्वास नहीं हाता था, चाहे प्रन्थ कितना ही सुलम है।, किन्तु प्राचीन प्रतिका मृष्य स्नपना स्नलग होता है। देवीचन्द मुक्ते

हुँ दुने अंगले गर्ने हुये थे, इसिलयें उनकी चीजें नहीं देख सका । उनके घरके पासही बस्तीके बीच एक खाली जगह थी, जहां कभी दोन्डु ब फाटाङ् (सिद्धार्थ-प्रासाद) नामका दोतल्ला दुर्ग था । इमारत पुरानी थी, मरम्मत करानी पहती थी । किसी तहसीलदारने कुछ साल पहिले उसे उहनाकर उसके पत्थरोंसे फारङ्-गङ्खामें एक पांथशाला बनना दी ।

गांवके लागांसे बात करनेका यहां खुला श्रवसर था। श्री पुरुष किसीके साथ बात करनेमें भाषाकी किटनाई नहों थी। हम यहां भारतके सबसे पिछुढ़े पहाड़ी भागमें थे। यहांके लागोंका श्रभी पता नहीं, कि अब अगरेजोंका राज्य नहीं रहा। उनके लिये रामपुरका राजा भी अभी ज्यों का त्यों है — बूढ़ा राजा मर गया, नया राजा लड़का है। हिमाचल प्रदेशका इन्हें क्या पता? वह पूजृते हैं — जब अगरेजका राज्य नहीं है, तो अगरेज राजाकी तस्वीर नाट पर क्यों है? नाटसे उन्हें हर वक्त काम पड़ता है, इसलिये वह जार्ज बादशाहकीं तस्वीर देखते रहते हैं। यह अम तो चिनीके पढ़ेलिखे लिपिकों (क्लकों) के। भी हो गया, जब ऊपरसे बादशाहके जन्मदिवसके. मनानेकी हिदायत आयी। वस्तुनः हं गलैयडका बादशाह कि दुस्तानके लिये इंगलैयडके शासनका प्रतीक है, इस भावको बारीक व्याख्याओंसे नहीं हटाया जा सकता। यहांसे चार पांच दिनके रास्ते पर गन्तोकमें गर्मियोंमें भारत सरकारका व्यापार दूत जाया करना है, जिसे "बृटिश ट्रेड एजंट" कहा जाता रहा। विजय उसे आज भी उसी नामसे पुकारते हैं।

मिश्निरियों के रहने के समय यहां डाक वर या, उन्होंने स्कूल भी खोला था, जिसका मकान अब भी मौजूद है। उनके जाने पर देनों बन्द हा गये। कुछ साल हुये रियासतने स्कूल फिरसे खोला, किंतु विद्यार्थियों की संख्या कम हाने की शिकायत पर उसे तोड़ दिया गया। आज हजार के करीब की बस्ती में के ई स्कूल नहीं। लड़ के क्यों कम हुये, इसपर विचार नहीं किया गया, और स्कूल कट तोड़ दिया गया। यहां के लोगों की भाषा भाटिया (तिक्वती) है, जिसमें हिन्दी के शब्द नहीं

हैं। शुरू ही से हिन्दी श्रारंभ करनेपर उनकेलिये बड़ी कठिनाई हो जाती है, ऊपरसे पिछुड़ेपनके कारण यह लोग विद्याके महत्वको नहीं समऋते । जब तक इन बातोका ध्यान नहीं रखा जायगा, स्कूल यहां सफल नहीं है। सकते । यहांके स्कलोंकी पहिली दोनों श्रेशियोंमें केवल तिब्बती भाषामें पढ़ाई हानी चाहिये। धर्मके ख्यालसे (हनूमान चालीसाकी तरहकी पुस्तकें यह लोग भी भाट-भाषामें भूतभगाने या पुरुष कमानेके लिये पढते हैं ) यह तिब्बती पढना चाहेंगे. अपनी भाषा हानेसे सरलताके कारण भी वह पहिले दो सालकी सबसे कडी मिल्लिको पार कर जायेंगे। फिर तीसरी श्रेगीमें श्राप तिब्बती भाषाके साथ हिन्दी रख दीजिये, काम बन जायेगा। मैंने चीफ किमश्नर (श्री एन० सी० मेहता ) के। इसके बारेमें लिखा था, त्रौर उन्होंने इसके त्रौचित्यका स्वीकार किया, किन्तु अभी न जाने कब यहां स्कूल खुलेगा। यहांके स्कलका तोड़ कर हङ्गोमं ले गये। वह भी तिब्बती-भाषा-भाषी इलाके (हङ-रङ) में है। इन्सपेक्टर साहेब कह रहे थे, वहां वाले स्कल नहीं चाहते। फिर लड़के कहांसे ब्रायेंगे। तोड़ दीकिये उसे भी। वह ते। पढनेकी कठिनाई या ऋपनी बेवकफीसे स्कूल नहीं चाहते, श्रीर श्रवा वाले अपने मतलबसे चाहते हैं, कि ख-बा ( भोटिये ) अनपढ़ मर्ख-जपाट बने २हे । हङ रङ्का इलाका स्पू—नमृग्या स्त्रौर सुङ्नमके पहाडोंके उस पार स्पिती तक फैला हुआ है। यही नहीं, स्पू-नम्म्यासे इङ्रङ् स्पिती है।ते लाहुल, लदाख श्रीर जांस्कर तकका सारा भूभाग तिब्बती-भाषा-भाषी है, जिसमें जांस्कर ख्रोर लदाख ते। काश्मीरके ख्रांदर हैं ख्रौर उनकी समस्या दूसरी है। किन्तु बाकीका पंजाब श्रौर हिमाचलमें बांटनेका क्या मतलक ? खैर, अभी हङ्रङ् की बात कह रहा आ। भाषामें स्पू त्रीर हङ्स्ङ् एक है, किन्तु स्पू वालोंका त्र्याधी शताब्दी तक मारा-वियन मिश्नरियोंके संपर्कमें स्त्रानेका मौका मिला स्त्रौर फिर यह तिब्बतके ब्गिक-पथपर है, इस तरह यहांके लोग उतने पिछड़े नहीं. जितनेकी इङ्ग्ङ् वाले।

हङ्रङ्के गांव विलकुल अलग-अलग हैं। वहाँ अज्ञान श्रीर भोलापन बहुत है। टीका रघुनाथ सिंहने १८८७ ई० में बुशहर राज्यकी सर्वे कराई । देखा यदि, हङ्रङ्वालोंकी रच्चा नहीं की गई, ता श्रूवावाले ( सुङ्नम् लिप्पा त्रादिके किन्नर ) उनके सारे खेतोंको खरीद लेंगे। इन लोगोंका तरीका था कर्जा देना-विशेषकर स्त्रनाजके रूपमें-- स्रौर उमका हरसाल ड्योढ़ा-सवाई करके मूल बनाते आगे बढ़ाना, फिर खेत खरीद लेना । खेत खरोदनेका यही सबूत था, कि ऋगी अपने महाजनके सिरमें तेल लगा दे। टीका रघुनाथने कानून बना दिया, कि सर्वेके बादसे इङ्रङ्में खेतों की विकी नहीं हा सकती। स्राज स्राधी सदी हा गई इस नियमको बने, किन्तु इससे वस्तुतः हङ्ग्ङ् वालोंकी विपदा नहीं टली। हां, शूबा वाले खेत खरीद नहीं सके, किन्तु सारे अञ्छे-अञ्चे खेत बन्धकके रूपमें अब शूनावालोंके हाथोंमें हैं। वह खेत रेहन लिखवाकर श्रमाजका मनहुँडा करके उन्हींकी जातनेका दे देते हैं । जहां किन्नरके दूमरे भागोंमें प्रति (अञ्चा) बीघा मनहुँडा दो मन होता है, वहां हङ्रङ् वाले अपने महाजनको ६ मन बीघा देते हैं। शूताके महाजन तिब्बतके व्यापारी भी हैं, वह इस स्रानाजमें से कुछ तिब्बतमें ऊन खरीदनेके लिये ले जाते हैं-पहाइक परलेपार तिब्बत है। स्रोर कुछ वह यहीं डेवदा-सवाई पर दे देते हैं। विछले पचास सालके कार्गजको लेकर देखा जाये, तो मालूम पहेगा, किस तरह इन महाजनोंने हङ्ग्ङ् वालोंको लूटा है। रेहनका यहां दस्तावेज नहीं होता, उसे तहसीलदार ऋणीसे पूछकर कागज पर लिख देते हैं । हङ्रङ्वाले नये भी खेत बनाते रहे हैं, किन्तु ऋंतमें सबको महाजनके हाथमें रेहन करनेके सिवाय चारा नहीं। कर्जपर जीना फिर भविष्य ऋंधकारपूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा ? हिमाचल प्रदेश बन गया है, इसका पता हरू रह वालोंकी नहीं है ? हाँ, उनके महाजन श्रभीसे ऊपर कोशिश लगा रहे हैं, कि इङ्रङ् में भी जमीनकी विक्रीका श्रिधिकार होना चाहिये; क्योंकि वह तो श्रव रियासत नहीं भारतका श्चांभन्न ग्रंग है। ये खून चूसनेवाले महाजन एक श्लोर तो हिमाचल सरकार पर प्रभाव डाल रहे हैं—धनहीं नहीं उनमें शिद्धा भी श्रिधिक है, इस लिये हर जगह पहुँच सकते हैं। दूसरी श्रोर वह चाहते हैं. कि हङ रङ के एक ही गांव हङ गोमें जो स्कूल है, वह भी टूट आये; जिसमें उनके ये भुक्कड़ दास खुलकर सांस न लेने पावें। श्रूवाके सदस्वोरीके सहमागी कुछ हङ रङ ये भी हैं। क्या भारतमें प्रनाके राज्यका यही श्रार्थ होता है, जो हङ रङ में देखा जा रहा है ?

भारतके ऋत्यन्त पिछुड़े इस इलाकेकेलिये करना क्या चाहिये? शिचाके बारेमें में कह चुका—निम्न प्रारंभिक शिचा केवल भाटिया भाषामें हो, ऊच प्रारंभिकमें हिन्दी भी स्मालित कर दी जाये। सरकारका जान लेना चाहिये, कि महाजन हरू रूक् में शिचा प्रसारका सफल नहीं होने देंगे, ऋरेर इसीलिये इन महाजनोंक पिछु ऋंकि। हरू रूक में ऋष्यापक नहीं बनना चाहिये। तिब्बती भाषाकी पाठ्य-पुस्तकोंकी केरई किटनाई नहीं है। मेरी बनायी वर्णमाला और चार पाठ्य-पुस्तकों बया व्याकरण बदाखमें पदायी जाती हैं, उनसे यहां भी काम लिया जा सकता है, या उसी ढंग पर दूसरी पुस्तकें तैय्यार की जा सकतीं हैं।

दूसरी समस्या खेत-बंधकी की है। इसके लिये सरकारका एक ऐसे विशेष श्रिधकारी जांच करनेकेलिये नियुक्त करना चाहिये, जिसकर महाजन प्रभाव न डाल सकें। पिहले वह रामपुरमें जा पिछले पचास सालके कागजोंका देखकर कर्जकी रकम श्रीर वृद्धिके श्रांकड़े जमा करें। फिर हङ्ख्में जाकर लेगोंसे पूछ पूछकर पता लगामें, कि कर्ज किस तरह बढ़ा श्रीर कैसे कैसे खेत लोगोंके हाथसे निकलते गये। तहसीलदार मंगतरामजी कह रहे थे "उनकी श्रावस्था देखकर दया श्राती है, भूमि श्रानाजके लिये श्रात्यंत उर्घर है, किंतु वह भूखे पेट फटे चीथड़ोंमें घूमते फिरते हैं, इसेभी वह महाजनकी दया समकते हैं"। श्रान्तमें इस खूनजुसाईका श्रांत करना ही होगा, जिसकेलिये बेहतर है, कि दससाल पहिलेके बंधकोंका उनका श्राजनक मिल चुके घनमें जुकता

समभ लिया जाये, किन्तु इङ्रङ ्नहीं हिमाचलके दूसरे इलाकोंके मन-हूँडे दर पर, से। भी फसल द्वाने पर ही। सरकारको इस ऋतेर शीघ पग उठाना चाहिये, नहीं तो बाहरकी हवा उधर भी लगेगी, ऋतेर वही भगड़े यहाँ भी पैदा होंगे, जो पासमें विदेशी राज्य (तिब्बत) है।नेसे बहुत करूर कप धारख करेंगे।

बाहरकी इवा, नहीं भीतरकी हवा भी जल्दी ऋषुर करेगी। दा मास पहिले २१ सालसे ऋधिक ऋायुवाले स्त्री पुरुषोंका नाम लिखकर मतदाता-स्वी तैयार करनेकेलिये उपरसे हुकुम श्राया था, । तहसीलदाका एकदो बातें साफ मालुम नहीं हुई। स्त्राखिर रियास्तमें निर्वाचन स्त्रीर मतदाता की बात कीन समकता है ? खास करके ऋपराधके कारण मता-धिकारसे वंचित होनेकी बात उन्हें नहीं समभभें ऋाई। उन्होने रामपुर लिखा, फिन्तु वहांसे केाई उत्तर ही नहीं श्राया: श्रस्पन्ट शन्दावलीके स्पष्ट करनेकी बाततो ऋलग। उन्हाने फिर श्रीर िर लिखा, किन्त काई जवाब नहीं। ग्रौर ग्राज्ञामें लिखा था, हर पद्धमें सूची बनाने श्री प्रगतिकी स्चना देते रहा। मैंने एक दिन पूछा-श्रापके यहां मतदाता सूची बन रही है या नहीं ? उन्होंने सारी बात बतलाई । मैंने कहा-श्रापकी चिष्ठयां रामपुरमें सड़ती होंगी, क्योंकि उनके खिबे भी वह "काननी प्वाइन्ट"समभना महाकठिन होगा। उधर हिमाचल-सरकार समभती होगी, कि सब जगह सूची बन रही है। निश्चित तिथिके करीब पूछा जायगा। रामपुरवाले आजा भेज देनेकी बात कहके छड़ी लेलेंसे। आप नाहक त्रयोग्य साबित होंगे । ऋपराधके कारण मताधिकारसे बंचित करनेका काम न्यायालयका है। ऋापके यहाँ न किसीका मताधिकार था. न किसी का न्यायालयने उससे बंचित किया । श्राप हर गांवमें श्रगले साल २१ वर्षसे अधिकके होनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी सूची बनवा डालिये. बस पागल श्रौर उन श्रादिमयोंका नाम न लिखवाइये, जो गांवके निवासी नहीं हैं।" खैर. दो मास तक तहसीलमें सड़नेके बाद ब्याशापत्र कार्य रूपमें परिशात हानेके लिये पटवारियों श्रीर नंबरदारोंके पास मेजा गया।

स्रव चिनगारी खुली हवामें स्राई, देखिये क्या गुल खिलता है? कहीं-कहीं लालबुमकड़ श्रोर कहीं-कहीं खूनचूसक सममायेंगे—हुम्! २१ सालसे वेशी के पुरुष ? पल्टनमें भरती करके लड़ाईपर मेजनेके लिये। श्रोर २१ सालसे श्रिधककी स्त्रियां ? "उन्हें भी छीन ले जायेंगे, हमारे यहां जो लड़की ५०) रुपयेमें जिकती (ब्याही जाती). है उसके सौ तो नीचे जानेपर श्रासानीसे लग मकते हैं।" फिर केालाहल, श्रौर देवताश्रोके पास त्राहि-त्राहि। किंतु जनतंत्री भारत तो डरकर इसे छेड़ नहीं सकता। श्रापका ममम्मना ही पड़ेगा, कि श्रव शासक ऊपर भगवानकी श्रोरसे हमारे अपर शासन करनेकेलिये नहीं श्रायेंगे। पंचायती राज्यके शासक पंच होते हैं, जिहें बनाना जनताका काम है। तुम लोगोंका पंच चुनना है इसीलिये यह सूची-त्रंधन। सहस्त्राब्दियोंसे बन्द श्रंधेरी कोटरियोंको प्रकाशके श्रानेमें कोन रोक सकता है ? फिर वह स्रपने खूनचूसकोंका समभेंगे, श्रोर उनके बोभका सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिये बेहतर यही है, कि पीढ़ियोंके पापका तुरंत काट दिया जाये।

₩ %

नम्ग्या—पहिले तो जान पहता था, शायद भारतके श्रांतिम गांव नम्ग्यामें जानेका मौका न मिले । घोड़ा मिलनेमें भी दिकत है। रही थी, किन्तु हमारे संकल्पमें तहसीलदार साहेबका पत्र सहायक है। गया, उन्होंने नबंरदारका घोड़ेका प्रबंध करनेकी ताकीद की थी। तहसील-दार साहेबने श्रपने तजवेंकार बूढ़े चपरासी देवूरामका मेजा, साथही में डाक भी श्राई। डाकमें प्रत्येक पत्रका उत्तर देना कहां संभव है, श्रौर हिंदी भाषा-भाषीका पत्र यदि श्रंगरेजीमें श्राया, तो मेरा काम श्रासान है। जाता है, मैं उत्तर देनेसे बच जाता हूँ।

श्रागतो दिन (२८ जून) के। इमने नम्प्याका रास्ता लिया। नम्प्या यहांसे श्राठ भील (शिमलासे १६४ वें मील) पर है। मील डेड़- मील बंगलेवाली मड़कसे हैं कर हम किर मुख्य सड़कपर त्या गये। पहाड़ वही नंगे मादरजाद, हां, "समंदर" के परलेपार कहीं एकाध पद्म- वृद्ध कृशगात्र से दिखाई पड़ते थे। टाई तीन मील तक रास्ता ऋधिकतर नीचेकी ख्रोर चला। ख्रागे १६५ फीट लम्बा लेहिका मूला पुल मिला। पुलपार डुबिलाङ् (सिद्ध द्वीप) गांवके खेत थे, यद्यपि गांव वहांसे काफी ऊपर है। डुबिलामे ख्रोर (नदीके बहावकी ख्रोर) हटकर डबिलाङ् गांव है, इसीलिये साधारण तोरसे लोग इसे टब्लाङ् डुब्- लिङ् कह दिया करते हैं। नम्ग्यामें डुबिलाङके किमी उपासक (भगत) केलिये लिग्बी गई एक पुस्तक देखी, जिमार सतलजके लिये लाङ् छोन ख्रु ख्रांत् गांव मुख्यों है, दिसवान पवर्तोंके बीच ख्रानवतसमर (मानमरावर) है, जिसकी चारो ख्रोर चार प्रकारके मुख हैं, जिनमेंसे गंगा गांमुखसे निकलती है, ख्रोर गजमुखसे भी एक नदी निकलती है, जो यही सतलज है।

पुलसे आगे कुछ दूर तक साधारण रास्ता है, फिर अधिकतर चढाई आती है जिसका अंत उस मोड़ पर हाता है, जहां पहुँचने पर खब् गांव दिखलाई पड़ना है। खब्से मोल-डेड्मीलपर नम्ग्या आता है। नदी इसपारके चारो गांव छाटे छाटे हैं। डुबलिङ ्उबलिङ र५ घर, खब् प्यर, नम्ग्या ३० घर, और नम्ग्यासे पार टशीगङ ६ घरका गांव हैं। नम्ग्या असाधारण हरा भरा गांव जान पड़ा। यह इसके खोतोकी उर्वरता नंगे जबोंके बड़े बड़े पौधोंसे मलूम हा रही थी, डाकबगंला तो चूली-अखरोटके हन्तों में छिपा हुआ है। स्पूभी नंगे पहाड़ोंके बीच खेतों और बागोंका हरा भरा गांव है, कितु नम्ग्या जैसी हरियाली वहां नहीं मालूम हुई। हरियाली और साफ बंगलेने इतना आकृष्ट कर लिया, कि दिल चाहता था, दे। चार दिन यहीं रहा जाये। दूध, आटा मिलनेमें काई दिक्कत नहीं थी, कितु सम्गफल अभी दुर्लम के। नम्ग्या ६८०० फीटकी ऊँचाई पर बसा है, इसलिये यह न समिकिये

महापवंत पारकरके ही हङ्रङ् के प्रथम गांव नाकोमें पहुँचा जा सकता है, ते। किसको आगे बढ़नेकी हिम्मत होगी? मैं २२ साल पिट्लें ऊपरसे आरहा था, तो भी जब नाकोके नीचे लोहेके अकेले तारपर रस्सीके सहारे स्पिती नदी पार करनेकेलिये कहा गया, ते। प्राया निकलने लगा था, किंतु क्या करता; पीछे, लदाख लौटकर भारत आना आसान न था। कहा जाता है, एक बार स्पिती तक सहक बनानेकेलिये कोई योजना भी बनी थी।

नम्याके स्रोत श्रोर बाग खडुके इस पार हैं, श्रोर गांव उस पार । गांवके नज़दीक बहुत कम खेत हैं, इसीलिये नंगे पहाड़ोंकी जड़में वह बड़ा सुखासा मालूम होता है। किन्तु, लागोंने शताब्दियोंके तज़वेंसे देख लिया है, कि वह स्थान हिमानी प्रपातसे सुरिज्ञित है। शताब्दियों नहीं सहसाब्दियोंका तज़बी कहना चाहिये, क्योंकि लिप्पा-कनम् श्रादिकी मांति यहां भी बर्तनवाली कर्जे मिलती हैं।

भाजन और विश्रामके बाद बूढ़े चौकीदारके साथ हम गांच चले । रास्तेमें ही बालकोंकी पल्टन मिली, न जाने किसे तरफ वह कूच कर रही थी। स्वतंत्र भारतके अंतिम गांवक तक्ष्णतम नागरिकोंके फाटो लेनेके लोभको में संवरण नहीं कर सका। फिर हम गांवमें गये। अत्म भी बलाने इस गांवको भी न छोड़ा, हालांकि नंगे पहाड़ोंके कारण यहां लकड़ीके उपयोगमें उतनी उदारता नहीं दिखलाई जा सकती। आट-नो सालकी बात है। उस समय सोवियत किर्गिजिस्तानके रक्षचूसक और उनके लग्गू-भग्गू सावियत शासनके उन्मूलनके लिये अन्तिम शिक्त लगा, इस्लामिक जेहादके नामपर हजारों स्त्रीवच्चोंके खूनसे हाथ रंग, सैकड़ों गांवोंकों जला कर भी अश्वरण हो भागे और बेरास्तेके रास्तेसि चीनी द्विकेस्तान हाते तिब्बतमें घुसे। उन्होंने तिब्बतके कई गांवोंको लूटा कई प्राचीन मठोंको जलाकर चार किया, फर वह शिपकी की और बढ़ने लगे। नये हथियारोंसे लैस इन "कजाकों" का सकाबिला निधन

निर्मल ग्रामीण कैसे करते ? लामाकी मरकार दूर ल्हासामें थी, जहां दूत द्रोडानेके लिबे भी दो मासकी जरुरत थी। तिब्बतके इलाके के भी बहुतसे नरनारी भागकर नम्यामें आये हुये थे—आखिर वे एक खून एक धर्मके भाई थे। कजाकोंको इस दुर्गम रास्तेसे आना कठिन मालूम हुआ। अखिरमें आये भी नहीं, और लदारवकी ओर मुड़ गये। वहां कश्मीरकी सेनाको हथियार दे शरण-भिन्ना मांगी, कुछ दिनों कश्मीरमें रह अन्तमें हजारा जिलामें बसकर अब पाकिस्तानके नागरिक बन गये। उनकी संख्या हजारसे अधिक थी।

कजाकोंके प्रहारसे तो नम्ग्या बच गया, किंतु उसी समय किसी की त्रमावधानीसे त्राग लग गई। यहांके पवनका क्या पूछना, जब चलता है, तो उनचासों भाइयोंके साथ । नम्ग्याके सारे घर उसके बादके बने हैं। उस समय हमारी सरकारके पुनर्वास विभागकी तरह दत्फरसे दत्फर कागज़ दौड़ानेमें वह दिन नहीं बिता सकते थे। जाड़ा सिरपर, १० हजार फीट ऊपरकी सर्दी ऋौर वर्फको वह उसी तरह सह कर जीते नहीं बच सकते थे, जिस तरह हमारे शरणार्थी त्र्याजकी बरसातमें बिता रहे है। ऐसे खांडवदाहोंमें नजाने कितनी पुस्तेक, कितनी मृर्तियां कितने चित्र-पट नजाने कितनी .बार भस्मशात हुये होंगे । तब भी एक घरकी देव-कोठरीमें कुछ मृर्तियां श्रोर पुस्तकें देखनेको मिलीं। चौकीदारने मृतक-समाधियों स्रौर उनके वर्तनोंकी बात बतलाई, तो हम भाग्य-परीचाके लिये गांवके ऊपरी कोने पर सड़कसे कुछ ऊपर गर्थे, किन्त खाली हाथ लौटे। रातको शांत बंगलेमें पिस्स-खटमल-रहित चारपाई पर साथे-साथे मैं साच रहा था । ईसाकी सातवीं सदीका मध्य (६४०-५० ई) प्रथम भाट-सम्राट स्रोङ्चन्-गम्बोकी खूँखार बर्बर घुमंतुस्रोंकी सेना पहुँची शिपकी पार । नम्ग्याका यह तिब्बती नाम तब न रहा होगा । इस गांबके वासी घवड़ा गये होंगे । उस समय उनके भाईबन्द शिपकी पार रहे हींगे,--स्रभी वहां तिब्बतीभाषा नहीं पहुँची थी। उनसे उन्हें ने भी सुना होगा. किकैसे दानवींसे इन्हें पाला पड़ने वाला है। किंतु साथ ही पीछे आनेवाले

चिंगिग्रहानकी की भांति स्रोङ्चन् भी संदेस पहुँचाता रहा होगा— ' आज्ञा स्वीकार करनेवाले के। अभयदान"। मालूम नहीं प्राचीन नम्या वालोंने भागना पसंद किया होगा, या आज्ञा स्वीकार करना। खैर, कभी तो आज्ञा स्वीकार करनी ही पड़ी होगी, क्योंकि इन ठंडे पहाड़ोंके लोग नीचेकी गर्मीसे घबराते थे, और स्रोङ्चन्की सेनाने गिलगित तकके सारे हिमालयके। जीत लिया था। फिर जगह जगह सैनिक चौकियां और अभके प्रचार लिये भाट-भिद्धु आये। शताब्दियां बीत गईं, नम्याका पुगना क्या नाम था, यह भी भूल गया। कब्रमें सोनेवाले आपसमें जो भाषामें बोलते थे, वह भी अब यहां नहीं रही। अब वह अपनेको भोट-भाषा बोलते भोट-धर्म मानते पाते हैं। क्या यह बात सिर्फ नम्यामें ही हुई। सारी दुनियांमें मानव-जातिका यही इतिहास है। वह स्थावर वनस्पति नहीं जंगम प्राणी है। घूमना उसका धर्म रहा। जिसने इस धर्मका छोड़ा, वह क्य-मंड्रक बना, और भवितव्यताके सामने शिर मुका दान या ध्वस्त हुआ

भारतके स्रितिम गांवका देख चुका, उसकी हरियाली तिब्बतसे स्रानेवालोंके दिलमें स्रवश्य कौतृहल पैदा करेगी। जब वह डाकवंगलेको देखेंगे, तो समर्भेंगे कि स्रादमीके रहनेकेलिये कैसा स्थान होना चाहिये। किंतु भारतीय नागरिकोंके घरको देखकर समस्त जायेंगे, यह बंगला तो किरंगियोंने बनवाया था, इसमें भारतका क्या है? हमें इस गांवको वदलना है, सीमांतके हलाके हङ्स्ङ्को बदलना है। यहां स्रज्ञान है किंतु जाति मेद खुस्राख्रूतका भयंकर कोड़ नहीं है, इनका धर्मभी स्रपने स्रस्ती रूपमें उच्चतम स्राचार स्रोर दर्शनका प्रतिपादक है। ज्ञानमय प्रदीपके जलानेकी स्रावश्यकता है। मैंने बड़ी बड़ी स्राशायें बांची थी, सेवा था, स्वतन्त्र भारतका यह पहिला वर्ष है, इसमें स्रवश्य इस स्रांक्त स्रोर ध्यान दिया जायेगा। स्कूल-इंस्पेक्टरने बतलाया, विनी तहसीलमें सिर्फ एक स्कूल इस साल खोला जायेगा स्रोर वह

उधर रिब्बामें रहेगा। इङ्र्ङ् में इङ्गोका टिमटिमाता स्कूल डगमगा रहा है। स्वतंत्रताकी उपामें ही इङ्र्ङ् में अधिर सुप तो नहीं हो जायेगा? मैंने सेाचा था, उपेद्वित हिमाचलके इस इलाकेमें कमसेकम पांच स्कूल और तीन डाकखाने तो तुरन्त खुलें—(१) नम्प्या (३० घर), खब (८) घर, टशीगङ् (६ घर), डब्लिङ् डुब्लिङ् (२५ घर), के लिये एक स्कूल एक डाकघर नम्प्यामें, जहांसे पश्चिमी तिब्बतवाले भी ल्हासाकेलिये अपनी डाक मेजा करेंगे।(२) नाको और मन्तिङ्के १०० घरोंके लिये नाकोमें एक स्कूल और एक डाकघर, (३) चाड़ो (३०० घर), शेलकर (१५ घर) के और सुम्रा (३५ घर) के लिये एक स्कूल और डाकघर; यहांसे स्पितीका प्रथम गांव लारी २० मील पर है, यह डाकघर स्पितीके सबसे नजदीक और सुगम होगा। (४) इङ्गोमें स्कूल है ही जो अपने २० घरोंके अतिरिक्त जियेके २० तथा चूलिङ्के १० घरोंके लिये भी काम दे सकता है।(५) स्पूमें फिर स्कूल और डाकघर खोलनेकी आवश्यकता है।

२३ जूनको नौ बजे मैं लौटकर स्पूपहुँच गया, वेडिका उपयोग केवल नदी पार दे कर ही किया। पुरायसागर श्रीर बेगाद पीछे श्राये। २३, २४ जूनको स्पूमें ही बितानेका निश्चय हुआ। स्पूमें वर्षा सिर्फ १५ इंच होती है, किंतु जगह मुमे श्राकर्षक मालूम हुई। लौटनेके दिन मंगाल घुमक्डइसे बात हुई। वह किसीके घरमें पूजा पाठ करते थे, जीविकाका कीई रास्ता तो होना चाहिये। ३० साल देश छोड़े हुआ। डेपुङ (ल्हासा) में तेईस चौबीस साल बिताकर पांच छ सालसे सिद्धचर्यामें लगे हैं। उनसे ल्हासाके मित्रोंके बारेमें मालूम हुआ। गेरो तन्दरकी हत्याकी खबर सुनकर चित्त बहुत खिन्न हुआ। घुमकड़ अकेले सिद्धचर्या नहीं कर रहे हैं, बल्क उनके साथ योगिनी भी है, यह पुषयसागरने पीछे बतलाया। भारतकी गर्मोका प्रसाद अवकी ही बार मिल गया था, और दोनोंका सारा शरीर फुंसिबोंसे भर गया था, तो भी वह स्रमी भारत जानेका इरादा रखते हैं।

### ( १२ )

## देवतासे बातचीत

स्पूसे २५ जूनके। प्रस्थान किया। १६ मीलका रास्ता था। वैसे बेगार पर चलते तो श्यासी-खडु पर उसे बदलना पड़ता। स्पूके खड़ार वालेने फी घोड़ा पांच रुपया प्रतिपड़ाव तथा बैठनेकी आघी मजूरी मांगी, जो बिल्कुल वाजिन थी। मैं तो सेाच रहा था, बदि लौटते समय मिलता, तो टाबोदार तक ले चलता। श्यासोके पुल तक पैदल ही आया। रास्तेका ग्लेसियर कुछ गला था, किंतु अन भी बहुत था। सड़क वाले मजूर वहां मौजूद थे, नहीं तो इमारे खड़ार वालेको एक खड़ार या घोड़ा इस साल और बल देनी पड़ती। इधर धूप तेज मिली, शरीर जल रहा था और जन कनम् डाकनँगले पर पहुँचे, तो जान पड़ता था लूमें से आ रहे हैं। लेकिन यहां लू कहां १ वस्तुत नंगे सिरने काम बिगाड़ दिया था। यहां पहुँचनेके बाद बंदाबांदी होने लगी, वर्षा नहीं वर्षा तो चिनीमें ही देखनेको मिली। उस दिन बेलीसमके माई नंबरदार अगरजीतसे-जो बंगलेके चौकीदार भी हैं—जातचीत होती रही, और कहीं न जा सके। अगला लास दिन कनम् देखनेके लिये था।

ग्रोस्नम, कनम, सुङ्नम, पुन्नम् (पूर्वस्वी), स्मिनम् (मारङ्) जैसे गावोंके नामोंके अन्तमं ''नम्' का आना कोई विशेष अर्थ रखता है, किन्तु हम्स्कद् (शू भाषा) में "नम्' का आर्थ है बासी या खराब हुआ, जिसका अर्थ नहीं बैठता। कनम् हे बारेमें कहा जाता है, यहां गांव बसते समय पत्थर पर 'क' अन्तर लिखा मिला, इसलिये इसका नाम कनम् पड़ा। 'नम्' का अर्थ पुरानी शूभाषामें गांव मालूम होता है, और 'कि" का भी कोई अर्थ रहा होगा (क = तुम, कर = लाओ, कोर् = खोदो)। यह ध्यान देनेकी अन्त है, कि "नम्" अन्तवारों सभी गांव बहुत पुराने हैं। हम अन्यत्र लिख चुके हैं, कि यहां एक खेत बनाते समय ३० साल पहिलों ''ख छे-रोम्खङ्" (कर्वे) मिली थीं, जिनमें

कंकालोके साथ मिट्टीके बर्तन भी थे। लड़ाईसे पहिले सड़कका नई जगह से घुनाया गया, उस वक्त वहां कई 'रोम्खङ्" ( शव-ग्रह ) निकली थीं, परन्तु कंकालों श्रौर वर्तनोंका रखनेकी श्रोर किसीका ध्यान न गया। यदि सङ्क-निरीक्तक ऋपने बलती मुसलमान मज्द्रोंसे भी पूछ लेते, तो मालूम हो जाता, कि मुसल्मान कब्ने इस तरह खान-पानके साथ नहीं बनाई जातीं। उन खोपड़ियों ऋौर बतनोंकी किनर-इतिहासके जानने के लिये कितनी जरुरत है, इसे कहनेकी ऋावश्यकता नहीं। मुश्किल है, कि काफी खोदाई करने पर कर्त्रे इच्छानुसार निकाली नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनका एक स्थान नियत नहीं है। अस्तु, इसमें संदेह नहीं, कि प्राकृतिब्बतीय प्राग्वीद्धकालीन (सातवीं सदीसे पूर्व) भी कनम् में आदिमियोंकी बस्ती थी, और उस समय भी कन्मसे लब्रङ्के डांडे हेकर लिप्पा जानेवाला यही मार्ग था, जहां पहाड़ोंके डांडोसे त्राकर सुङ्नम्का मार्ग भी मिल जाता था, त्रीर किर वहां से एक मार्ग चिनी हाते सतलजके किनारे किनारे निर्मेड है। कर कुलूत (कुल्ल्), चम्वा (ऊपरी चग्द्रभागा) हाते कश्मीर जाता, दूसरा नचार. सुङ्रा है। सराइनके आगोकी खडुसे दारनघाटा है। अथवा नोगडी (रामपुरसे त्रागे) की खडुसे सतलज जल-विभाजक डांडेको पार है। जमुनाकी शाखा नदियों पटकर ऋौर टौंसके साथ है।ता एक ऋौर डांडा लांघते सैया होते कालसीकी मंडीमे पहुँच जाता था। बस्पा-उपत्यका वाले भी सीधे एक जोत पारकर टौंसमें पहुँचते थे। इस प्रकार पश्चिमी तिब्बतसे कश्मीर श्रीर "मध्यमंडल" के रास्ते कन्मसे गुजरते थे। स्त्रव भी कन्म बहुत बड़ा गांव है, उसकी हजारके करीव त्र्याबादी है।

२६ जूनको हम—में श्रौर पुगयसागर—गांवमें चले । बंगलेके पास ही ऊपरसे जाने वाली कूल गावमें गई है। उससे साथ कुछ दूर जाकर हम नीचे उतर पड़े। पहिले कंजूर-ल्हाखङ श्रौर ग्राम-देवता, ढलवा के। देखना था. तब लबङ श्रौर खन्छे-ल्हाखङ गंबाके। कंजर-ल्हाखङ

गांवसे नीचे खेतोंमें बना है। किसने बनयाया, इसका न काई पत्थर वहां लगा है, नहीं किसीका याद है। कहनेवालों की बात मानें, तो वह सतयुगसे इधर का क्या हागा। किन्तु कंजूरकी जो १०३ स्त्रीर तंजूरकी २३५ पोथियां यहां रखी हैं, वह नरथङ (मध्य-तिब्बत) की छपी हैं, श्रीर यह छापे लड़कीमें उस समय खोदे जा रहे थे, जब शाहजहां आगरेके किलेमें ऋौरंगजेबकी कैद भोग रहा था। ऋाज भी दायकके वंशज हैं, उन्हींके हाथमें प्रबन्ध है। दायकने जहां मंदिर बनवायाः मध्य-तिब्बतसे छपवाकर कंजूरका तिब्बतके भीतर ही भीतर हाते तीन चार मास में मंगवाया, वहां ऋपना एक बड़ा खेत-जो शायद गांवका भी सबसे बड़ा खेत 🕏 — भी दान चढ़ा दिया। खेतकी ऋामदनीसे पुजारी ऋौर सालमें एक बार १०३ पोथियोंके पाठ करनेवाले लामात्र्योंका भोजन-दक्तिगा दी जाती है। चिनीके बाद यहीं कनम्में एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूलका घर बनानेमें भला पुराय कहां, कि उसका काई अर्कले या चंदा करके बनवाये ? स्कूल इसी मंदिर ( पुस्तकालय ) के बराडें जैसे घरमें लगता है। लेकिन साथ हा तहसीलदार या दूसरे किसी अप्रक्रसरके आने पर उसे लाली करना पड़ता है। श्राफसरोंकी गांवमे यही टिकान जो ठहरी। त्र्यस्यापक मकानका रोना रो रहे थे। लड़के बाहर ध्रुपमें जमीनपर बैट कर पट २ हे थे।

त्रागे हम छोटे से ट्रोलेमें गये, जहां गांवके प्रातापी देवता-दबलाका मंदिर है। गांववाले तो उसे किन्नर-देशके सबसे बड़े तीन-चार देवता श्रोमें मानते हैं। चिनीवालोंकां ऐसा ख्याल नहीं है, वह पासके गांव लब्र क्र्से. देवता शंक्कं श्रो बड़ा मानते हैं। दब्लस् धनी देवता है, इसका पता तो उसके मंदिरकी टीनकी छत दे रही थी। कथा है, दब्लस दूसरे देवता श्रोंकी भांति देशी टके सेर देवता नहीं हैं। वह लमा श्रोंके देश ठेठ जिंवतमें श्रोन् सरक् नामसे प्रसिद्ध थे। श्रापने श्रुभ कमोंसे सुखावती निर्वाण भूमिमें बुलाये जा रहे थे, किन्तु उन्होंने परानु ग्रह-कांच्या जानेसे इन्कार कर दिया। फिर कौन स्थान कार्यचे न है। सकता है, यह देखते हुये उन्होंने दिव्यचतुसं किन्नर-देशके कनम् ग्रामको स्नप्रचे योग्य समभा, स्रोर गिद्धका रूप ले कर उड़ते हुये यहां पहुँचे। लड़के तिनकेका पूला बनाकर उनसे खेल करते थे। किसीने उठाना चाहा, तिनकेका मुद्धा न उठा, फिर भूप सहस दस एकि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा।" सारा गांत्र थक गया। फिर उन्होंने 'छेड़" (देवता बुला) कर पूह्र, तो जान पड़ा, यह तो स्नाप

दिन्ता निसे श्र-भाषामें दन्तस् भी कहते हैं — का शन्दार्थ है भिद्धु गुर । दन्ता साधारण नहीं धर्मके देवता ( छोस्-ल्ह ) धर्म-पाल हैं । वह ग्रहस्थ नहीं भिद्धु हैं । वौद्ध हैं, इसिलिये बिल बकरे के पान नहीं जाते । बुद्ध पूजा लामाश्रोंके मत्कारमें खुलकर पैसा खर्च करते हें दूसरे देवताश्रोंकी भांति कर्जूस नहीं हैं, में दन्ताके दर्शनार्थ श्राया था, किन्तु दन्ता पांच दिन पहिले ऊपर सुर्फुग् मठके बार्षिकोत्सवमें पधारे थे, फिर वहां से लांटकर श्रव खन्छेन्त्ह-खड़्में विराजमान थे । मेरा सौभाग्य था, जो कहीं दूर दुर्गम स्थानमें नहीं बैठ गये । हां, देवताश्रोंका क्या टिकाना—"इजरते दाग जहां बैट गये बैट गये।"

हम वहांसे निकलकर बेलीरामकी मसुरालके घरपर पहुँचे। पिछली बार देखा था—उन समय वह विशाल घर था। अपने समयमें यह परिवार (टोंडुब्) कन्नीरका सबसे धनी, घर था। इस परिवारके कई आदमी शिक्तित भी हुये। बाहरसे आंग्रेजी पढ़कर आये, किन्तु पुरुष तह्ण कुछ ही वर्षोमें मर गये। अब घरमें खियां रह गईं। जिनमें एक प्रौढ़ा बेटी मिद्धुणी और घरकी मालकिन है, दूमरी बेलीराम आतू पुंजकी पत्नी, उसीका लड़का अब इस घरका भी स्वामी है। कुछ साल पहिले आग लग जानेसे घर जल गया था थोड़ासा घर बन गया है. बाकी पड़ा घर अभी तीन-चार हाथ ही उठ पाया है, लोहार दीवारके लिये पत्थर गढ़ रहे थे। जुड़ाई करनेबाले पत्थर और लकड़ी मिलाकर जुड़ाई कर रहे थे। काफी बड़ा महल जैमा मकान बन रहा है।



अ ३४.३५. कंशी में शिवालय और पोथीपहिका ( पृष्ट-२६७ )



२६ ३७. पुत्री, नातियों सहित नेगी सन्तोखदास (पृष्ट-५५ ) स्त्रनाथ किनर बालक



३८. चिनीके मित्र (पृष्ट-२६५), ३६. कोटीकी देवी (२२५, २४८)



४०. किन्नर कोकिलाये ४१.पुत्र पुत्रीयमल सहित नेगी ठाकर सिंह (पृष्ट-६३, २०५

खैरियत हुई, जो मकान म्रलग न्त्रलग था, नहीं तो सारा गाँव जल जाता । हम लब्रङ में गये, जो वहाँसे नातिदूर था। रास्तेमें कोलियों के कुछ दरिद्रसे घर मिले, जिनमें से एक में पिछली बार बैठकर मैंने ज्तेकी मरम्मत कराई थी । लब्रङ् पहुँचते-पहुँचते नंबरदार स्रम्रजीत (बेलीरामके भाई) भी आ गये। लब्रङ्ब्ल-ब्रङ्-ब्ल-म-फी-ब्रङ्का संत्तेप है, जिसका स्त्रर्थ है गुरुका प्रसाद । यह कनौरके सबसे बड़े स्त्रवतारी लामा लोछेन-रिम्पोछे का निवास-स्थान है। लो-छेन् या महाभाषान्त-रकार में सैकड़ों भारतीय प्रथांके स्त्रनुवादक रिन्-छेन् जङ्-यो या रत्न-मद्र ऋभि-प्रोत हैं, जिनका जन्म दसवीं सदीके ऋन्तमें हुआ था। चार-पाँच शताब्दियों तकतो महाभाषान्तरकार निर्वाण प्राप्त हो लुत रहे, फिर तिब्वतमें अवतारोकी वाढ़ आई, और उनका भी अवतार पैदा कर लिया गया। तबसे आपब आपवतार बराबर हो रहे हैं। नये अवतारको मैंनै टशील्हुन्पो (तिब्बत) में दो बार देखा था, तत्र वह मरियलसे दस-बाहर वर्षके लड़के थे। ऋब तो बाईस-तेईसके हो गये होंगे। मालूम नहीं इन्होंने भी अवतारी लामात्र्योकी परम्परा पालन करते हुये परममूढ़ाचार्यकी उपाधि स्वीकार की है, या कुछ पढ़ा लिखा है। किन्नर, स्पिती त्र्यौर तिब्बनमें इनके कई मठ त्र्यौर बहुत-पी संपत्ति है। मौके गर्भसे बाहर होते ही भगत लोग दंडवत करने लगते हैं, किर पढ़ने-लिखनेका क्या काम ? पिछुली बार (१९२६ ई०) मैं इसी लब्रङ्की कोटरीमें ठहराथा। उस समय लब्रङ् (गुरुपसार) डोर बाँघने, साग या घास सुखानेका काम देता था। नीचेका तला ता **द्यब भी बदस्त्**र साविक है, किन्तु ऊपर कुछ व्यवस्था स्रवश्य है— व्यवस्थाका अर्थ गंदगीकी कमी हर्गिन नहीं, आखिर यहाँ के लामा लोग शिक्षाके साथ सफाई भी तो तिब्बतसे सीखकर त्राते हैं। व्यवस्था कैसे हो, २२ साल पिंदले लामा मर चुका था, क्रौर ऋभी ऋवतार षैदा नहीं हुन्रा था। लब्रङ् छोटासा मकान है, वहाँ कोई पुरानी चीज नहीं है।

हम ख-छे ल्हखङ् गये, जो गाँवके ऊपरी भागमें है। यही यहाँ का मुख्य मठ है। ख-छे ल्ह-ख ङ्का ऋर्थ मुसलमान-मन्दिर (मस्जिद) श्रीर कश्मीरी मन्दर दोनों होता है। यहाँके किसी लालबुभककड़ने कह दिया---मस्जिदकी जगह पर बननेसे इसका यह नाम पड़ा। बस वहीं बात दोहराई जाती है। इस इंलाके पर न कभी मुसलमानोंकी चढ़ाई हुई, न यहाँ उनका शासन सीधे तौर से रहा, न यहाँ मुसल-मान कभी आकर बसे, या यहाँ वाले मुसलेमान बनकर रहे; फिर मस्जिद कहाँ से होगी ? हाँ, कश्मीरी मन्दिरकी पूरी संभावना है । महा भाषान्तरकार रत्नभद्रने वर्षों कश्मीरमें रह संस्कृत पढ़ी। वह गूगेसे इसी रास्ते कश्मीर गये। कनम् उनकी विचरण भूमिमें था, इसलिये हो सकता है: उन्होंने यहाँ कश्मीरी ढंगका कश्मीरी कलासे सजिजत विहार बनवाया, जिससे यह नाम पड़ा। यह भी हो सकता है, कि भारतके स्रांतिम संघराज कश्मीरक महापंडित शाक्य श्रीभद्र भारतसे भागकर तिब्बतमें १० वर्ष रह जब १२१३ई० में ऋपनी जन्मभूमिको लौट रहे थे, तो वह कनमू होकर गुजरे ख्रौर यहाँ उन्होंने एक बिहार वनवाया । शाक्य श्रीमद्रभोटमें ख-छे-पण् छेन् = कश्मीरक महापंडित के नामसे प्रसिद्ध हैं, इसलिये उनके बनवाये बिहारको ख-छे-व्ह-ख ङ् भी कहा जा सकता है। 'तीसरी व्याख्या यह भी हो सकती है, कि किसी कश्मीरीने यहाँ बिहार बनवाया । मुसलमानोंको भोटवालोंने कश्मी-रियोंके रुपमें ही पहिले-पहिल देखा. इसलिये उन्होंने देशका नाम धर्म को दे दिया, जैसे स्त्राज भी उत्तरी भारतने कितने ही गाँव वाले तुर्क शब्द मुसलमानका पर्याय समऋते हैं, हालांकि दुर्क जातिका नाम है जिनमें ऋधिकांश छठी सदीमें बौद्ध थे। व्हासाके मेरे परिचित मुसल-मान कादिर भाईने एकबार बड़े गर्वसे कहा था -- हमारा एक श्रांदमी ख-छे-पण्-छेन्के नामसे बौद्धोंका बड़ा गुरु हो गुजरा है। मैंने उन्हें समभाया, कि पहिले ख-छेसे मुसलमान नहीं कश्मीरी समभा जाता वा । हाँ, तुम्हारे पिता कश्मीरी थे, श्रौर शाक्य श्रीभद्र भी, इस प्रकारे वह तुम्हारे पितृवंशके थे, इसमें संदेह नहीं। यह तो हुई ख-छे,-लह-खङ्की व्याख्या। मन्दिर अवश्य सात-अग्राठ सदियोंसे पहिले बना था, किन्तु आज जो बिहार खड़ा है, वह केवल उस पुराने बिहारके स्थान पर खड़ा है, वहीं कांई पुरानी चीज नहीं है। सबसे पीछे आजसे पन्द्रह बीस साल पहिले टोमो (चुम्बी) गेशे लामाने इस मन्दिरको फिरसे बनवाया, और अपने मठके नक्शेको देकर, जिसका अर्थ है, उन्होंने पुराने नक्शेकी भी इतिश्री कर डाली।

इस विहारके सबसे ऋन्तिम संस्कारक या निर्माता टोमो गेशे कलिम्पोङ्से ल्हासा जानेके रास्तेमें पड़नेवाली टोमो (चुम्बी) उपत्यका के रहनेवाले एक व्यवहारकुशल लामा थे -- अवतारी नहीं थे, किन्त श्चव उनका श्रवतार बन गया है। टोमोमें रहते ही उनकी ख्याति हो गई थी। तिब्बतके नामसे ध्योसोकी ऋौर यौगिक चमत्कारकी दुकान चलाने वाले कुछ युरोपीय भी उनको गुरु मानने लगे थे। गेशे किन्नर देशमें श्राये। साधारण जनताकी तो बात क्या महाराज पदमसिंहकी भी श्रद्धा उनमें बढ़ी। महाराजाके परिवारमें एकाध मृत्य हो चुकी थी, डाक्टर तपेदिक बतलाते थे, ऋौर गुनी लोग ब्रह्मराक्षसका दोष। ब्राह्मणोंकी मंत्र-विद्या कुन्ठित साबित हुई, महाराजा लामा गुरुश्चोंकी शरणमें पहुँचे। टोमो गेशेके तंत्रमंत्रका असर हन्ना। ब्रह्मराचस राजमहल छोड़ गया, हां ऋस्थायी तौरसे ही। गेशेके कहनेपर महाराजाने कंजूर-तंजूर भी तिब्बतसे मंगवा लिये, स्रौर शायद राज-महलमें रखनेके लिये, जिसमें ब्राह्मराच्नसकी फिर उधर भांकनेकी हिम्मत न हो। कंजूर-तंजूर के त्रा जानेपर तो ब्रह्मराज्ञस इतना कचकचाकर पड़ा, कि वंशहीको निवेश कर डाला । ब्राह्मणोंने कहा-श्रीर लामा श्री की पोथी मंगवास्त्रो । कंजूर-तंजूरको इटाकर लामा-मन्दिरमें भेज दिया गया, जहां वह ऋब भी है। यह है सुनी-सुनाई टोमो गेरोकी कथा, जहां तक रामप्रके राजाका सम्बन्ध है। यह सभी जानते हैं कि रामपुर राज्यवंश तपेदिककी बलि चढा, खुद पदमसिंह भी उसीसे मरे । मेरे मित्रकह रहे थे, राजमहल यक्ष्माके की ड़ोंसे भरा पड़ा है । वह तो चिनीमें भी कई पत्र मुफ्ते लिख चुके, कि मैं इस ब्रोस्की बंगलेमें न ठहरूँ। वह समफते थे, यहां कई राजवंशिक बीमारीकी अप्रवस्थामें रह चुके हैं। किन्तु इसका यहांके पुराने निवासियोंको कोई पता नहीं, श्रीर इसीलिये मे भी यहां निश्चित ठहरा हुआ हूँ।

टोमो गेशेकी कीर्ति किन्नर बौद्धोंमें बहुत फैली। उन के इशारेपर इतना धन जमा हो गया, कि ख छे-व्हा-खड़ फिरसे बन गया। जिस समय टोमो गेशे कनम्में थे, उसी समय एक सिंहल गेलोड़ (सिंहल भित्तु) यहाँ आया, किन्तु वह भित्तु क्या वाकायदा छोटा साधु भी नहीं था। हां दुंडा जरनैल बहुतसी हांडियोंका भात खाये हुये था, श्रौर शकुन तथा परचित्त ज्ञानकी ऋद्भुत शक्तिका धनी बना हुआ। था। नम्बरदार श्रागरजीत भी कह रहे थे, उसकी बतलाई बातें बहुत सच निकलतीं थीं । दुंडा जरनैल तीसरी यात्रामें मुफे तिब्बतमें निला था। वह बड़ा साहसी घुमक्कड़ था, इसमें संदेह नहीं। वहीं उसने ऋपनी किन्नर-यात्राकी कई मनोरंजक घटनायें सुनाई। साथ ही उसे श्रापनी सिद्धाईका रोब मुभापर डालना नहीं था, इमलिये ऋपने हथकन्डों को भी बतला रहा था, जिसे साधारण सुभ श्रीर व्यवहार-कौशल समभ लीजिये। सिंहला-गेलांङ् कुछ दिनों गेश्चेके साथ रहा, किन्तु एक जङ्गलमें दो सिंह, एक म्यानमें दो तलवार कहीं रही हैं ? वह यहाँ से उठकर खड़ु पारके गांव लबरड्में जा डँटा । उसके चमत्कारसे लोग प्रभावित होने लगे। उसका बनवाया स्तूप वहाँ आज भी मौजूद है। खड़ श्रार-पारके दोनों सिद्धोंमें प्रतिद्व दिता छिड़ गई। बिहारकी बात है, एक सिद्ध सबेरेके समय चबूतरेपर बैठे दातवन कर रहे थे। दसरा सिद्ध श्रपनी दिव्यशक्तिका परिचय 'देने बाघपर चढ़कर मिलने श्राया । दातवन करने वाला सिद्ध समभ गया-यह लोगोंको दिखलाना चाहता है, कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ। फिर क्या दातवन वाले सिद्धने चबृतरेसे कहा — "चल, तूभी सिद्धके स्वागतके लिये।" श्रौर चब्रतरा सचमुच चला। वाघवाला सिद्ध साष्टांग दंडवत् करते जमीनपर गिर पड़ा। लेकिन यहाँ किन्नरमें खड़ुके आर पारके सिद्धोंको वह नौबत नहीं स्नाई । सिंहला गेलोङ् स्रपने भविष्य-कथनमें बाजी मारे जा रहा था, किन्तु वह श्रेकेला था, उसके पास जमात न थी। बिना जमात करामात कहां ? उस समय ऋौर शायद ऋाज भी लब्रङ्के देवता शक्कंश स्त्रीर कनम्के देवता ढब्लामें बड़ी स्त्रनबन थी, बस एक दूसरेसे गुत्थंगुत्था नहीं करते थे, बाकी सब कुछ हो जाता था । सिंहला गैलोङ् की सिद्धाईको शक्कंशर मान गया था, श्रीर ढब्लाके भी मनमें भय-संचार होने लगा था। सिंहला गेलोङने एक दिन दोनों देवता आँको फटकारते हुये कहा - "तुम लोग अपनेको देवता कहते हो। लोगोंकी पूजा खाते हो. लोगोंको रास्ता बतलानेका दम भरते हो, श्रीर तुम स्वयं त्रापसमें लड़ते हो । शाक्य मुनिकी क्या यही शिक्षा है ?" शक्कंश्र तो गिड़गिड़ाने लगा -- में तैयार हूँ, जो गेलोङ् लामा कहेंगे, वहीं करूँगा। देवतात्र्योसे बातचीत लुक-छिपकर थांड़े ही होती है। ब्रोक्स (देववाहक)के मुँहसे हुई, ता भी, देवताके शिरश्चालनके संकेतसे हुई, तो भी; सुननेवाले तां थे ही । बात किसी तरह टोमांगेशेके पास पहुँच गई। टोमोगेशेने सोचा -यदि सिंहला-गेलोङने इन दोना देवता श्रोंमें मेल करा दिया, तो उसकी सिद्धाई मुमसे बढ़ चढ़कर समभी जायेगी। उन्होने ज़ल्दी जल्दी ढब्लासे बातकी, स्त्रीर उसे तीन मासके लिये छम् (ध्यान)में ले गये। दव्ला तीन मासकेलिये छम्में चला गया, श्रब उतने दिनो उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती थी। सिंहला-गेलोङ्की सुलह करानेकी बात खटाईमें ही रह गई।

खैर, नंबरदार अगरजीतके साथ हम ख-छे-व्ह-खङ्में पहुँचे। आँगनकी तीन तरफ दोतव्ला कोठरियाँ थीं, और चौथी तरफ मंदिर मन्दिरके प्रबन्धककी कोठरी उन्हीं कोठरियोंमें थी। स्चना पाते ही वह आये और उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बीस साल टशीव्हुन्पो मठमें रहे थे, भोटिया सामन्ती वर्गके शालीन संभाषणमें

बड़े ही चतुर थे। मन्दिर खोल दिया गया था। वहाँ छोटे श्रासन पहिलो ही से बिछे थे। इन्हींपर बैठकर भिद्धु लोग पूजा-पाठ करते हैं। यहीं भोजके समय संघ भी बैठता है। एक ऊँचे स्त्रासनपर मुक्ते बैठाया गया। मक्खन-सोडा-नमक मिली चाय श्रीर गंगा-जमुनी बैठकीपर रखा नफीस चीनी प्याला भी ऋा गया। फिर घंटे भरके लिये तो हम तिव्बतमें पहुँच गये। का-छेन् (महामात्य) हिन्दी नहीं बोल सकते थे, श्रौर मैं किन्नर भाषा नहां जानता था, बस दोनोंमें तिब्बती चलने लगी। यह भारतके एक कोने किन्नर ही नहीं यदि सुदूर मंगोलियामें भी मुफ्ते जाना पड़े, तो इसी तरह तिब्बती मापा सहायक हो सकती है। ख-छे-व्हा-खङ्-लां-छेन् रिम्पो छेकी गुम्बा है, स्रौर का-छेन् लामा की स्रोरसे प्रबन्धक हैं। प्रथम लो-छेन्-रिम्पोछे यद्यपि गेलुक्पा सम्प्रदायकी स्थापनासे चार सदी पहिले पैदा हुये थे, किन्तु पीछे उनकी गुम्बायें (मठ) श्रौर श्रवतार गेलुक्पा हो गये। गेलुक्पाका श्रर्थ ही है "मिच्चु-मार्गी", फिर यहाँ भिच्चु श्रोकी प्रधानता होनी ही चाहिये। का-छेन् भित्तु हैं। थोड़ी देर बाद एक ब्रौर 'भित्तु'' ब्रा गये। हम दोनोंने एक दूसरेको पहिचान लिया । १६२६ ई०में जब मैं पहिली बार तिब्बत गया, तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, दूसरी यात्रामें भी कितनी ही बार भेंट हुई। पहिली बार तो डेपुड्में ही मेरे लिये कोठी दिलानेमें इन्होंने बड़ी सहायता की, यद्यपि दूसरे कारणोंसे में डेपु**रू गुम्बा**में ठहर नहीं सका। मुखराम यही उनका नाम था, तब श्रभी पढ़ाई शुरू ही किये हुये ये श्रीग श्रव वह गेरी मुखे--पंडित मुखे थे। दो चार ही साल हुये, वह देश लौटे। मैंने उनके ज्येष्ठ साथीके बारेमें पूछा। उन्होंने कहा -गेशे कल्ज़ड़् (कैनङ्) स्रब "छांग्-रम्पा" हो गये। छोग्-रम्पा विद्याकी स्त्राचार्य जैसी सर्वश्रोक उपाधि है। किन्तु यह सरकारकी स्रांरसे नहीं महागुम्पा (डेपुड़-) की स्रोरसे दी जाती है, जिसमें सात हजार भिद्ध निवास करते हैं, इसे भोट देशकी नालंदा समिभये। "ल्हा-रम्पा" ( स्राचार्य )की उपाधि भोट सरकार देती है, श्रीर कड़ी परीक्षाश्रोंके बाद। उसका सम्मान सर्वोपिर है। मालूम हुआ, ग्याबोरू पक भिन्नु ल्हारम्पा भी हैं। वह कुछ साल पहिले जन्म-भूमि आये थे, किन्तु फिर भोट लौट गये। यहाँ रहकर क्या करते ? पढ़ानेके लिये विद्यार्थी कहाँ मिलते ? फिर तो सारा पढ़ा-पढ़ाया धर्मकीर्ति, चद्रकीर्ति, वसुबन्धु, असंग और गुणप्रभ का दर्शन भूलकर ही रहता न ?

गेशे सुखे अब घरवारी हो गये हैं, स्वेच्छाने नहीं बलात्। नजर लड़ गई किसी तरुण भिद्धुणीपर, सन्तान-निम्नह हां नहीं सका, फिर दूसरा रास्ता क्या था १ अब तो उन्हें किन्नरमें रहनेपर घर-गिरस्थी चलाना ही होगा। अप्रीर उनकी बीस सालकी पढ़ी विद्या १ यदि वह रारङ्के सिद्धका पथ स्वीकार करें, तो थोड़ा बहुत्काम दे; किन्तु वह धर्मकीर्तिके तर्कको वर्षों पढ़ते रहे, जिल्लने चौदह शताब्दियों पूर्व कहा था।

वेदप्रामार्ग्यं कस्यचित् कतृ वादः, स्नाने धमच्छा, जातिवादावलेपः । संतापारम्भः पापहानाय चेति, ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिंगानि जाड्ये॥ (प्रवृवार्तिक)

श्रथीत् (१) वेद (या किसी प्रन्थ)को (सर्वोपरि) प्रमाण माननाः (२) किसीको (जगत्का) कर्त्ता कहनाः (३) (गंगा श्रादि तीर्थों के) स्नानमें धर्म चाहनाः (४) (ऊँचनीच) जातिके विचार का श्रभिमान, श्रौर (१) पाप मिटानेके लिये (भूल उपवाससे शारीरको) संताप देना, ये पांचों बुद्धिमारे (श्रादिमियों) की जड़ताके लक्षण हैं।

पुराने मित्रसे इतने दिनों बाद मिलनेपर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय मेरे दिलमें प्रश्न श्राया -- क्या नेगी लामा जैसे भोट-भाषावे श्राद्वितीय विद्वान् तथा गेरो सुखे, छोग् रम्पा केल्-ज़ड़् श्रीर ग्याबोड़ व्हा रम्पाकी किन्नर अर्थात् भारतको श्रवश्यकता नहीं है ? उन्होंने

सारा जीवन लगाकर भारत की ऋदितीय प्रतिभाक्षोंके ग्रन्थोंका ऋध्ययन किया, उन प्रतिभात्र्यांका जिनके बिना काशीमें पढ़ाये जाते सारे शास्त्र अधरे हैं, श्रीर जिन्के अधिकांश प्रन्थ मूलत: संस्कृतमें होनेपर भी श्रव संस्कृतसे सर्वथा लुप्त हो चुके हैं, श्रीर उन्हें तिव्बती श्रनुवादमें ही पढ़ा जा सकता है, जबबक कि उन्हें फिरसे संस्कृत या हिन्दीमें अन्दित नहीं कर दिया जाता। जिस तरह भारतीय चित्रकलाके विकासको समभा नहीं जा सकता, यदि त्राप त्राजन्ता के त्रामर चित्र-कारोंकी कृतियोंको छोड़ दें। भारतकी मृतिंकलाका ज्ञान श्रापका ऋपूर्ण रहेगा, यदि आप साँची, भरहुत, धान्यकटक ( अप्रमरावती )के मूर्ति-शिल्पियोंको पास न स्राने दें; उसी तरह दिङ्गनाग-धर्मकीर्त्त-नागार्ज्ज-चंद्रकीर्तिः ऋसंग-बसुबंधुके गंभीर विचारोंके परिचय बिना भारतीय मस्तिष्ककी सर्वोच उज्जनको आप नहीं जान सकेंगे। याद रखें, युरोपके सर्वश्रेष्ठ भारतीय, दर्शनके पंडित श्रीर संस्कृतज्ञ श्राचार्य अर्वित्स्कीने धर्मकीर्तिको भारतका कांट कहा था, श्रीर मैं उन्हें कान्ट ग्रीर हेगेल सम्मिलित; किन्तु ग्रींधी खोपड़ियोंको कौन इसे समभाये ? काशीकी संस्कृत-परीक्षामें जब इन आचार्यों के उपलभ्य क्रंथ रखे गये, तो कृप-मंडूकोंने बावेला मचा दिया, कांग्रेसके मंत्रिपदकों छोड़ते ही उनकी बन ग्राई, श्रीर परीक्षासे उन ग्रंथोंको निकलवा दिया। वह फिर तब तक परीक्षामें सम्मिलित नहीं किये गये, जब तक युक्तप्रान्तके शिक्षा विभागकी बागडोर संपूर्णानंदजीके हाथमें नहीं श्रागई । संपूर्णानंदको भारतीय प्रतिभाका साक्षात् परिचय है, इस्लिये. वह इन प्रतिभाश्रोंके मूल्यको समभते नहीं स्त्रनुभव करते हैं, किन्तु क्या हम वही ऋ।शा किसी ऐरे-गैरे-नत्थृ-खैरेसे कर सकते हैं। च्रमा कीजिये, स्राज हमारे भारत-संघका शिक्षा-विभाग ऐसे ही हाथोंमें है। ऋपने विषयका सबसे ऋयोग्य ऋादमी हमारा शिक्षा-मंत्री बनाया मया है। खान ऋब्दुल गफ्फारखांने जब सुना, कि बौद्ध विचारधाराके दो श्रद्वितीय दार्शनिक श्रसंग श्रीर वसबंध दो पठानबंध थे. तो वह

उछल पड़े। कहा - उनके ग्रंथोंको हमारी भाषामें स्नाना चाहिये. उनकी जीवनीएर प्रकाश डालिये। मैंने उस समय इतना ही कहा-दोनोंका जन्म-स्थान पेशावर (परापुर) था, एक बौद्धोंका प्लातीन् है स्त्रीर दुसरा ऋरिस्तातिल् । देशकी शिक्षा ऋौर संस्कृतिके ऋध्ययन तथा प्रचारकी गंभीर जिम्मेवारी क्या मौलाना ऋ।जादके कंधोंपर रखने लायक है ? वह अरबी मद्रशाके अव्वल मुदर्रिस हो सकते हैं. सफल मुदरिंस भी हो सकते हैं. अरवी और इस्लामिक शिज्ञा कमकी योजना भनानेमें सहायक हो सकते हैं, ऋौर मैं यह भी मानता हूँ, कि भारतीय शिचा क्रममें उसकेलिये स्थान रहेगा । किन्तु वह संपूर्ण भारतीय शिक्षा श्रीर संस्कृतिके अध्ययनका एक बहुत छोटा सा अंग होगा, उतना ही जितना मोहनूजो डेरोंसे आज तकके कालमें अकबर और औरंगजेब तकका समय । जिस ब्यादमीके मस्तिष्क में हमारी साठ शताब्दीतक व्याप्त सांस्कृतिक परंपराका नहीं के बराबर ज्ञान है, क्या वही हमारा सबसे योग्य शिक्षा-मंत्री हो सकता है ? आप कहेंगे. उनके सहायक डाक्टर ताराचंद जो हैं। क्षमा कीजिये, यहाँ ''दैव मिलाई जोड़ी है।" डाक्टर ताराचंद भी साठ शताब्दियोंमेंसे उन्हीं डे**ढ** शताब्दियोंके पंडित हैं। किन्नरसे बहककर मैं ऋाजाद और ताराचंदपर पहॅच गया।

किन्नरमें आज ऐसे विद्वान् हैं, और होते रहे हैं, जिन्होंने एक जीवन लगाकर अगाध पांडित्यपूर्ण उन ग्रंथोंको पढ़ा है, जिनका ज्ञान भारतीय विचारधाराके इतिहासके जाननेकेलिये आवश्यक है, जिसका अधिकांश संस्कृतसे लुत और तिब्बती अनुवादही में प्राप्त हैं। क्या मेरा या किसी भी भारतकी प्रतिभासे प्रम करनेवाले भारतीयका कर्त्तव्य नहीं है, कि सरकारको कहें, किन्नरमें एक ऐसा सरकारी विद्यापीठ स्थापित किया जाये; जहाँ संस्कृतके साथ तिब्बती भाषामें प्राप्य इन ग्रंथोंका उच्च अध्ययन हो, जिससे समय पांकर लुप्त ग्रंथ फिर हमारी भाषामें आवें और भारतीय विदानोमें उनका पठन-पाठन होकर उनकी एकांगिता दूर हो। साथही ऐसे पंडित पैदा हों, जिनकी हमें श्रपने दौत्य संबंधके लिये, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया ही नहीं जापान सारे सुद्रपूर्वमें आवश्यकता होगी, क्योंकि वह बौद्ध साहित्य, दर्शन और इतिहासके पूरे पंडित होंगे। ऐसा विद्यापीठ हमारे भोट-भाषाभाषी भूभाग (कनौर, स्पिती, लाहुल, जांस्कर श्लौर लदाख ही नहीं गढ़वाल, ऋल्मोड़ाके उत्तरी ऋंचल तथा शिकम् (दार्जिलिंग)केलिये भी योग्य शिक्षक स्त्रीर प्रबंधक देगा। कहिये किसे इन बातोंको समकाया जाये ! मौलाना स्राजाद स्त्रौर डाक्टर ताराचंद को ! वह हिन्दी उर्दू की। सहायताका बँटवारा भले कर सकते हैं -य'द हिंदीके लिये पाँच लाख एक मुश्त दान दिया जाये, तो न्याय यह कहता है कि उद्की भी पांच लाख मिले । यदि हिन्दीको चालीस हजार वार्षिक सहायता दी जाये, तो उद्देको भी उतनी मिलनी चाहिये, यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलनके भवनके लिये दिल्लीमें दस एकड़ जमीन दी जाये, तो उर्दू को भी उससे एक अंगुल कम नहीं दी जानी चाहिये। यह है साठ श्रौर डेढ शताब्दियोंकी धाराकी प्रतिनिधि इन दोनों भाषात्र्योंके बारेमें उनके उज्ज्वल न्यायका ढंग ! क्या इसपर शिक्वा-विभागके बारेमें नहीं, कहना होगा -- "बूडा, वंश कबीरका, उपजे पूत कमाल।" हिमाचलप्रदेशके लिये तो अभी खंड-विखंड रखनेकी नीति मालूम होती है। ६ लाख ३६ हजार स्त्राबादी (१०,६०० वर्ग मील, ८४ लाख १८८ हजार वार्षिक ऋाय )की २१ छोटी छोटी रियासतें इकट्टा करके हिमाचलका एक छोटा सां पुतला खड़ा कर दिया गया है। सारा हिमाचल काली (नेपाल सीमा )से चंद्रभागातक जब ऋखंड हो जायेगा, तब रोना रोनेकी जरूरत नहीं होगी। जब सारा हिमाचल मेवा बागों, पनिबजली स्टेशनों, धातु श्रीर ऊनके कराखानोंसे भर जायेगा, तो हिमाचलके सपूत ऋपने इस सांस्कृतिक भारको भी सहर्ष उठा लेंगे । किन्त, इस समय कहनेपर तो यही उपदेश दिया जायेगा - "भारत सरकारके पास विनती कीजिये"। भारत सरकारके कर्णाधार "भारतके स्राविष्कारक'' नेहरूजी तो शिक्षा-विभागकी स्रोर ही 'जानेका संकेत करेंगे स्रोर स्रागे वही गित होगी, जो भंसके सामने वीण बजाने वाले की। मेरी इन पंकियोंसे यदि किसीका दिल दुखता हो, तो उसे यह भी समभना चाहिये, कि यह भी पंकियां नहीं एक दुखी दिलकी स्राह है। चाहे स्राज कुछ भी हो, किन्तु मुक्ते विश्वास है, हिमाचल स्रोर भारत स्रपने कर्चब्यको भूल नहीं सकते।

#### × × × ×

किन्नरके सभी देवता श्रोंकी भाँति ढब्लाकी भी कोई खास मूर्ति नहीं है। एक चौकोर लकड़ीका ढांचा है, जिसका ऊपरी भाग कुछ, गोल सा है। सारा ढांचा रेशमी कपड़ोंसे ढका है। इसी गोलाईपर चारों श्रोर पांच या छ चाँदीके चेहरे लगे हैं, श्रीर ऊपरसे हाथ भरके विखरे चमरीके रंग वाले बाल हैं। ढाँचेके भीतरसे श्रारपार दो भोज पत्रके लचीले पतले लट्ठे लगे हैं, जिनके शिरोपर शुद्ध चाँदीके ज्यात्रमुख पहनाये हुये हैं। दोनों लट्टोंके शिरोंको श्रापसमें बांध दिया गया है। दो स्रादिमयोंने दोनों छोरोंमें शिर डाल लट्टीको कंधेपर रख देवताको उठाया, दूसरे दो स्रादिमयोंने दोनों बगलमें खड़े हो देवताको संभाँला। कंधेपर उठाते ही लचीले लट्टे हिले, जिसके साथ देवतामें भी स्फूर्ति स्राई, ऊपरकी स्रोर उठनेपर डेढ़ हाथ व्यासके शिरके विखरे बाल ऊपर नीचे उड़ने लगे।

ढब्ला तिब्बतसे श्राये हैं. इसलिये वह तिब्बतीभाषा भी समभते थे, किन्तु मैंने सीधे बात करना पसंद नहीं किया —कहीं सम्मान प्रदर्शन-में भूल न हो जाये, श्रीर मुपतमें देवताक कोपका भाजन होना पड़े। मैंने नंबरदार अगरजीतको अपना दुभाषिया बनाया। ढब्लासे बातचीत किन्नरकी स्रोर पांच बोलियोंको छोड़ वहांकी सर्वाधिक प्रचलित स्रर्थात् राष्ट्रभाषा हम-स्कद्में ही की जाती है। मैंने सोचा ढबला यहाँ जैसे सर्वाधिक प्रचलित हम् स्कद्के पक्षपाती हैं, कनम्की स्थानीय बोलीके नहीं; वैसे ही वह सारे भारतके लिये स्वाधिक प्रचलित हिन्दीके राष्ट्र-भाषा होनेका पक्षपाती छोड़ श्रीर कुछ नहीं हो सकते। बल्कि नंबरदार श्चगरजीतने मुभसे हिन्दीमें पूछनेके लिये कहा, किन्तु श्चादाब-श्चलकाब-की गलती होनेके डरसे मैंने नंबरदारको ही प्रश्नकर्त्ता बनाया। मैं देवतात्रोंके सामने स्वार्थकी बात चलाना नहीं पसंद करता, श्रौर न कोई, वैसा प्रश्न रखनेवाला था। कोठी (चिनी) की देवी चंडिकाके चिरको मार्य श्रीर उसके कारण क्रोधाधिक्य श्रीर उसीकी वजहसे हर मेलेमें दो चारकी शिर फुटौवल खूनखराबी। मैं चाहता था, यह रुके। सायही लोगोंने बतलाया, चंडिका मांस शराब बहुत खाती पीती है। शराबसे मैं परिचित नहीं हूँ, किन्तु मांससे तो मुक्ते भी परहेज नहीं है, परन्तु मैं यह तो नहीं चाहुँगा कि उसके लिये मेरा घर रक्तपिकल हो। सबकी दवा मुक्ते एक ही समक्तमें आई, कि देवीका व्याह करा दिय। जाये। फिर चंडिका सारे किन्नरकी सबसे बड़ी देवी जैसे तैसे देवता से तो व्याह नहीं कर सकती, बर भी वध्के योग्य होना चाहिये।

श्रीर दब्लासे बढ़कर योग्य वर कौन हो सकता था, जो बहुत बड़ा देवता होते भी बहुत नम्र, शांत श्रीर धर्मात्मा है।

देवता हिल रहा था, पास खड़ा श्रादमी निरतर घंटी बजा रहा था। श्रव मेरे शन्दोंको श्रौर परिष्कृत भाषामें करके प्रश्नकर्ता (नंबरदार) ने हाथ जाड़ कर कहना श्रुरू किया:

-- डंबर साहेब! त्रापकी सेवामें काशीके महापंडित राहुलजी नम्रतापूर्वक विनती क्रना चाहते हैं, गुस्ताखी माफ हो।

शिर अपर नीचे उठा ग्रर्थात् "हां, कहें"।

—कोटीकी देवी बहुत मनमानी श्रानीति करती है। बुद्ध के धर्मकी श्रावहेलना करती है, बहुत कोधमें रहती है। इसकी वजहसे खुनखराबी होती रहती है। कनौरके सारे देवता भगवान् बुद्ध के उपदेशको मानते हैं, किन्तु कोठीकी देवी इनकार करती है। देवी जब तक कारी रहेगी, बब तक ऐसा ही होता रहेगा। इसलिये उसका व्याह हो जाना चाहिये।

ढबला ऊपर नीचे खूब उछला. फिर उसने प्रश्नकर्जाकी श्रोर श्रपना शिर भुका दिया श्रर्थात्—"महापंडित बहुत ठीक कहते हैं, कोठीकी देवीका व्याह हो जाना चाहिये।"

--कोठीकी देवी बड़ी देवी है, डवर साहेब! वह साधारण देवता से व्याह करना कब पसंद करेगी ?

शिर ऊपर नीचे हिलकर प्रश्नकत्तांकी आरे भुका अर्थात्—"हाँ, कैसे पसंद करेगी ?"

--डंबर साहेव! आप सोनेकी मक्लीकी भाँति अमर हैं, हम
अधासकी भाँति जनमते मरते हैं। गुस्ताली माफ करें।

शिर ऊपर नीचे फिर प्रश्नकर्त्ताकी आरेर--"हाँ, ठीक है।"

--डंबर साहेव ! ऋाप परोपकारके लिये शाक्य मुनिके धर्मकी सेवाके लिये हमारे देशमें विराज रहे हैं।

- ...--''हाँ, हाँ ठीक है।"
- -- डंबर साहेब ! धर्मके काममें आप सदा तत्पर रहते हैं। अधर्मी-को अधर्मके पथसे हटाना धर्मका काम है।
  - ...--''हाँ, ठीक बहुत ठीक।''
- स्त्राप जैसे बड़े देवताके साथही व्याह करना कोठीकी देवी पसंद करेगी, स्त्राप जैसा देवता ही उस चिरकुमारी चंडीपर नियंत्रण कर सकैगा।...

शिर बड़ी जोरोंसे अगल बगलमें डोला, जान पड़ा था, देवता गुस्सेमें आकर कहीं नीचे न कूद पड़े। बगलमें खड़े दोनों आदिमियोंने उसे संभाल लिया। इसका अर्थ हुआ — "क्रोधके साथ नहीं मैं नहीं व्याह करूंगा।"

- -- डंबर साहेब ! क्षमा-क्षमा । महापंडित नहीं जानते श्राप भिच्च हैं, श्राप व्याह नहीं करेंगे । भूलको क्षमा करें।
  - ...- "कोई बात नहीं चमा कर दिया।"
- -- कोटीकी देवीका व्याह हो जाना चाहिये यह तो स्त्रापने भी पसंद किया।
  - ...-"हाँ, हाँ"
  - --तो किसके साथ व्याह हो ? शक्कंशूके साथ ?
  - ...- "नहीं, वह छोटा देवता है।"
  - जंगीक देवताके साथ ?
  - ...-''नहीं, छोटा देवता है।"
- रोगीके नारायण, चिनीके नारायण, उरनीके नारायणके साथ १
  - ...--नहीं वह छोटे देवता हैं, श्लीर देवीके संबंधी ( भाजे ) हैं।
  - मुङ्राके मदेश, भाबाके महेशू, चगाँवके मदेशूके साथ ?

जोरसे शिर त्रागल बगलमें हिला--"नहीं, नहीं, क्या कह रहे ही, वह देवीके सगे भाई वाणासुरके लड़के हैं।"

-- ख्वांगी, दुनी, पंगी, रारङ्के देवता ?

...-"नहीं नहीं।"

प्रश्नकर्त्ता एकदम नदी कूदकर बस्पा उपत्यकामें पहुँच गया—डंबर साहेव ! श्रीर कामरूके बदरीनाथके साथ कैसा रहेगा ?

खूब उछल-उछलकर शिर प्रश्नकत्तांकी स्त्रोर भुक गया—''बहुत ठींक जोड़ी रहेगी। वह भी राज्यके माफीदार श्रीर देवी भी माफीदार।''

— डंबर साहेब! तो सरकारकी राय है न, कि कोठीदेवीका व्याह बदरीनाथसे हो जाये?

उछल-उछलकर शिर प्रश्नकर्त्ताकी स्रोर भुका—''जरूर हो जाना चाहिये। शादी होगी।

- --पडित राहुलजीने अनुचित बात तो नहीं की ?
- ...-- "नहीं, नहीं। व्याह हो जाना चाहिये, होगा।"
- पंडितजी ज्ञमा मांगते हैं, श्रापको ईतना कष्ट दिया डंबर साहेब !
  - .:,--- 'नहीं, नहीं मुक्ते कोई कष्ट नहीं हुआ। "
  - श्रीर कोई श्राज्ञा है पंडितजीको, कि बात समाप्तकर दें ?
  - ... कोई आजा नहीं, बात समाप्त हो गई।
  - -ताबेदारको कुछ हुकुम देना है ?
  - ...- 'हाँ, हाँ, काम है, जरूरी काम है।
  - भंडारका, ब्रापके भडारका काम है ?
  - ... हाँ जरूरी कांम है, बहुत जरूरी।
  - -- हिंसाब किताब देखनेका काम ना १
- ...-हाँ, हाँ, दो दो सालसे हिसाब नहीं देखा गया। तुम उसके जिम्मेवार हो, हिसाबको तन्देहीसे देखो।

दब्लाके साथ वार्तालाप समाप्त हुआ। हम त्यालेकी श्रीर चले। रास्तेमें भिद्धिण्योंका मठ मिलां। वैसे भिद्धिण्यां अधिकतर अपने घरोंमें रहती हैं, किन्तु पूजा पाठके लिये वह यहाँ श्राती, कुछ अपनी महन्तानीके साथ यहाँ भी रहती हैं। भिद्धिण्यां आम किन्नरियोंकी भाँति बड़ी मेहनती होती हैं, घरकी खेती-बारीको संभाले रहती हैं, सिर्फ खाने पीनेपर मर-मरके काम करनेवाली इतनी सस्ती दासी कहाँ भिलेगी, इसीलिये यदि वह चाहें, तो अपने अमसे अच्छा मठ और मंदिर कायम कर सकती हैं। जगीमें उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर अभी अभी बनाया है।

नबरदार ऋगरजीत देवतासे ससम्मान वार्तालाप करने के ऋभ्यस्त हैं। वही दब्ला के प्रबंधक हैं, इसलिये उन्हें वरावर हिमाब किताब या दूसरे मामलोंमें देवतासे सलाह लेनी पड़ती है। दब्ला उत्सवका बहुत भेमी है। तिब्बतमें भी भोटिया साहित्यके महान् बिद्वान् के तौरपर प्रख्यात लामा तन्-जिन्-ग्यल्-छन (मुङ्नम् नेगी लामा) कनममें पधारे। दब्ला बाजा गाजा के साथ स्वागतके लिये गया। वह भोज-भाज उपवन यात्रा ऋदिके भी बड़ा शौकीन हैं। प्रबंधक यदि खर्च ऋधिक होने की ऋोर संकेत करता है, तो वह नाराज हो जाता हैं, मैंने पूछा-- देवतापर ऋपका कैसा विश्वास है ?

- कभी-कभी नहीं भी विश्वास हो जाता है, किन्तु सोचते हैं, सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। फिर भूठके साथ साथ कोई-कोई बात सच्च भी निकल त्राती है। यदि देवताकी बात काटते हैं, तो वह धमकी देता हैं — "फिर हम गुत हो जायेंगे।" इसका भी डर लगता है, पूर्वजों-के समयसे चला श्राया देवता जुत हो गये, यह ठीक नहीं।

सचमुच यदि किन्नरके देवता गुप्त हो जायें, तो यहाँके सामाजिक जीवनमें इतना बड़ा स्थान रिक्त हो जायेगा, कि लोगोंको जीवन बहुत रूखा लगने जगैगा। देवताका मतलब यहाँ है, हर दूसरे-तीसरे निय-मित भोज, गाना नाचना। देवताका ऋर्य है समय-समयपर छोटे बड़े



४२. चिनीके विद्यार्थी ४३. चंडिकाकी सवारी (पृष्ट २६१) ४४. चंडिकाके लिये बिल प्रस्तुत (पृष्ट-२६२) ४५. चंडिका पधारी (पृष्ट-२६२) ४६. कटि बिल (पृष्ट २६२) ४७. लाशो पर मृत्यु प्रशीक्षा (पृष्ट-२६३)

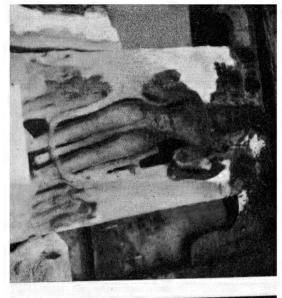

४८. प्रतिहार कालीन चतुर्भुज शिव ( पृष्ट २६५ )

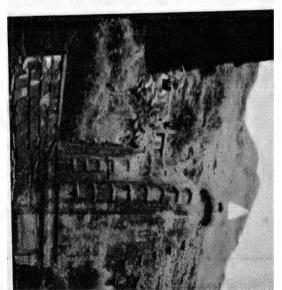

४६. निरत का सूर्यमन्दिर (पृष्ट ३३०)

महोत्सव। इन सभीमें नरनारी सामूहिक रूपसे सम्मिलित होते हैं। यहाँ सिनेमा नहीं है, मनाविनोदके दूसरे साधन नहीं हैं, फिर देवताओं के इस उपयोगको आप हटा कैसे सकते हैं ?

# ( १३ )

## चिनी वापस

चिनी छोड़े दो सप्ताह हो गये थे, यद्यपि डाक स्पूतक बराबर मिलती जाती रही, किन्तु कुञ्ज चि द्वियोंका जवाब देना था, श्राये पार्सलों-को भी देखना था. श्रीर लौटते समय उसी रास्ते देखनेकी कोई नई चीज नहीं थी. इसलिये सोचा दो दिनमें चिनी पहुँच जाना चाहिये। यदि विश्राम करनेके दिनोंको छोड़ दें. तो नमुग्यासे ४ दिनमें मैं चिनी पहुँचा, रामपुरसे चार दिनमें चिनी पहुँचा श्रौर शिम्लासे दो दिनमें रामपुर स्त्रार्थात् शिम्लासे १९६ मीलपर स्त्रवस्थित तिब्बती सीमांतपर दस दिनमें आदमी पहुँच सकता है, श्रोर बिना अपनेको अधिक कष्ट दिये। यदि पंजाब के प्रधान इंजीनियरका आजापत्र हो, तो हर दस-बारह मीलपर डाकबंगले हैं; जिनमें स्नारामसे ठहरते यात्राकी जा सकती है। हाँ, जो सवारीके भरोसे यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें बिराश होना पड़ेगा। बेहतर यही है, कि कमसे कम सामान (जिनमें उत्तरी भारतके सर्दिके कपड़े तथा चाय-चीनी-मसाला तो रखना ही होगा ) के साथ द्रो स्रादमीमें एक भारवाहक शिम्लासे ही लेकर यात्रा शुरू करे। मुक्ते विश्वास है, हिमाचल सरकार मेवाबागोंके लिये बनी इस मुमिका पूरा विकास करेगी, मोटरकी सड़क नजदीक तक श्राजायेगी, लोगोंको श्राकर्षित करनेके लिये यात्रियोंके श्रारामका अप्रधिक प्रबंध करेगी, फिर खाते पीते सेलानियों के लिये किन्नर मूमि स्वर्ग बन जायेगी।

२७ जून ( रविवार ) को जलपानके बाद हम खाना हुय। बगारू पहिले चल चुके थे, श्रीर चपरासीको तो कल ही जंगी भेज दिया था. जिसमें हमारे पहुँचते ही घोड़ा श्रौर बेगारू तैयार मिलें। दो मील घोड़े-पर चढ़नेके बाद लिप्पा-खड़ुसे पहिले ही उतराई शुरू हो गई। पैदल चले । चढ़ाईमें घोड़ेपर चढ़ना चाहा, तो खूमट रिकाब ट्टकर अलग गिर गई। घोड़ को आगे ले जाना बेकार था, खैर, चलनेका अभ्यास हो गया था, स्त्रीर दोपहरसे पूर्व हम जंगी पहुँच गये। वहाँ सब सामान तैयार करके चपरासी रारङ् चला गया था। इम भी रवाना हुये, श्रौर घोड़ापर सवार होते वक्त जान पड़ा, रारङ् तक श्रारामसे चलेगें, किन्तु दो मील ही आगो बड़े थे, कि घोड़ा बार-बार बैठनेकी कोशिश करने लगा, सङ्क थी इसलिये लुढ़कनेका डर नहीं था, किन्तु ऐसे घोड़ेसे छ मीलकी श्रगली मजिल कैसे मारी जा सकती थी ? उतर पड़े श्रौर रारङ् पैदल ही पहुँचना पड़ा। ऋहीं घोड़ेकी पीठ कटी, कहीं घोड़ा कूदनेवाला, कहीं रिकाव या जीन टूटकर गिरनेवाली, कही घोड़ा चलनेसे ऋधिक लेटनेमें होशियार, घोड़ेपर कनौरकी यात्रा करनेवालों-के लिये क्या क्या आपत । जान पड़ता है, घोड़ा देनेवाले पूरी तौरसे बेगारू धर्मका पालन करते हैं. या इसे उनकी तोताचश्मी कह त्नीजिये।

श्रभी काफ़ी दिन था, जब हम रारङ् पहुँच गये, यदि पहिले से प्रबंध कर लिया गया होता, तो श्राज ही हम पंगी पहुँच जाते। मैं तो ऐसा न करनेकेलिये पछता रहा था, यहाँ फिर उसी जंगलातकी कुटियामें ठहरना पड़ा, श्रौर श्रवकी वहाँ सहस्रस्हिस मिक्खयाँ धावा बोल रही थी, पंगीमें डाकबंगला था, श्रौर हर बंगलेकी भांति वहाँ मिक्खयोंके रोकनेकेलिये जालियाँ लगी थी। वंगलेकी विशालता श्रौर स्वच्छताको देखकर तो मैं पहिले मुग्ध हो गया था। यहाँ नई डाक मिली, जिसमें महेताजीकी भी चिट्ठी थी, उन्होंने मेरे सुकावोंके वारेमें लिखा था "...हम सारे हिमाचलमें फल उत्पादनके विस्तृतं श्रायोजन

में लग चुके हैं। हाँ, यातायातकी समस्या सबसे आवश्यक है, और हमने उसे हाथमें ले लिया है, क्रय-विक्रय और शांघ यातायातकेलिये हमें एक सहकारी (कोपरेटिव) संगठन तैयार करना है। कुछ विशेष महत्वके स्कूलोंमें मालियाँ तथा विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिये क्वासो तथा छोटे उद्यानोंका प्रबंध करना भी विद्याराधीन है,

"जहाँ तक चिनी तहसीलमें डाक्टर भेजनेकी बात है, इसके बारेमें कुछ तुरंत करनेकी कोशिश करूँगा। श्रीर हिन्दी ! वह तो हमारे प्रान्तकी (राज) भाषा बनाई जा चुकी है। कुछ इलाकोंमें तिक्वती भाषा पढ़ानेका श्रापका सुभाव बहुत लाभदायक है श्रीर में उसे हाथमें ले रहा हूँ। यदि श्राप वहाँ काम चलाऊ तिब्बती जाननेवाले श्रध्यापक पायें, तो कृपया उनके नामसे सुके सूचित करें, हम उन्हें तिब्बती सिखलानेके लिये खुशीसे थोड़ासा पारिश्रमिक देंगे। संस्कृतकी पढ़ाई भी विचाराधीन है।

"श्रापको यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि बुशहर श्रौर पास पड़ोस की भूमिको मिलाकर हमने "महास्" के नामसे एक जिला बना दिया है, हम श्राशा रखते हैं, कि नातिचिरेण हम बुशहरमें एक फल-श्रनु-संधान स्टेशन स्थापिति कर सकेंगे।

"मैं यह जाननेकेलिये उत्सुक हूँ, कि इस विशेष इलाकेमें यात्रा करते समय श्रापको कोई पुरातत्विक सामग्री दिखलाई पड़ी..."

पत्र पाकर मुक्ते प्रसन्नता होनी ही चाहिये, मेरे मुक्ताव बहरे कानों में नहीं पड़े। पत्रका उत्तर मैंने दो दिन बाद (२६ जूनको) चिनीसे भेजा, जो प्राय: निम्न शब्दों में था:

"—सोलह दिनकी यात्रा करके तिब्बत-सीमान्त पर भारतके श्रान्तिम गाँव नम्ग्याको देखकर कलही लौटा। तिब्बती-संस्कृत-श्राध्य-यनकी योजना पर पीछे लिखनेका इरादा रखता हूँ, इस समय कुछ श्रात्यावश्यक बातोंको ही लिख्गा—

"(१) रारङ, अरुपा अरीर जंगी तीनों गाँव पानीके अभावसे 'त्राहि त्राहि' पुकार रहे हैं। श्रक्षाको तो उजड़कर भाग जाना चाहिये पाँच छ सालसे वहाँके खेत परती पड़े हैं, श्रखरोट, चूली (छोटी खूबानी ) श्रीर बेमी ( छोटे , श्राड् )के वृक्ष सूख चुके हैं। पीनेके पानीकी यह हालत है, कि शाम-सवेरे सूत जैसी पतली चश्मेकी बारा अवलंब है। लोग अपनी भेड़ बकरियोंकी माल दुलाई या दूर जगह में थोड़े बच गये खेतोंके भरोसे बुरी तरह दिन बिता रहे हैं, पूर्वजोंके समयके घर हैं, इसलिये उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। रारङ् ऋौर जंगीमें पानीका इतना अभाव तो नहीं है, किन्तु उसकी बहुत कमी हो गई है। ये तीनों गाँव शिम्लासे १४२-१५७ वें मीलके बीच हैं। जंगीसे तीन मील आगे श्रीर रारङ्से चार मील पीछे, दो बड़ी धारें बहकर सतलजमें गिर रही हैं। डाइन माइट, सीमेंट, स्त्रीर कुशल इंजीनियर-का जहाँ काम हा, यहाँ वेचारे गाँववालों के हाथ क्या कर सकते हैं ? श्चाप गजकी पुकारकी भांत इन गाँवों के स्त्रार्त नादको सुन इजिनयर भैजकर इनका उद्धार किजिये। लोग शरीर से मेहनत करनेको तैयार हैं। यदि नहर ( माकूल बन गई, तो यह लोग ऋपने खेतों ऋौर बागोंको तिगुना-चौगुना कर सकते हैं।

"(२) कनम् (१७०वां मील) श्रीर सुङ्नम्से श्रागे तिब्बती भाषा भाषी हङ्र्ङ् इलाका है। यहाँके स्पू (१८६ मील) गाँवमें ७० साल पहिले मोरावियन मिशनने काम श्रारंभ किया था, श्रीर वह प्रथम विश्वयुद्धके श्रारंभ तक काम करते रहे। उन्होंने वहाँ स्कूल खोला, फल लगाने श्रीर ऊन बुनाईका काम सिखालाया, डाकघर खुलवाया। उनके जानेके बाद डाकघर बन्द, स्कूल भी श्रव नहीं। सौ घरोंके विशाल गाँवमें पूर्णतया श्रोधकारका राज्य है। सारे हङ्र् इलाकेमें सिर्फ प्रक स्कूल हङ्गोमें है। यहाँके निम्न गाँवोंमें तुरंत स्कूल खोलनेकी श्रावश्यकता है —स्पू,नम्रया, नाको, चाङो श्रीर लियो। कनौर (चिनी तहसील) पिछड़ा मूनाग हैं, श्रीर उसमें भी सबसे पिछड़ा है यह हङ्र् हुन्

का इलाका। यहाँ हिंदीके स्कूल तुरंत सफल नहीं हो सकते, इसलिये आवश्यक है कि यहाँ के स्कूलोंमें पहिलेकी दो श्रे शियोंमें तिब्बती भाषा पढ़ाई जाये, फिर साथ हिंदी भी। तभी विद्यार्थी फंसाये जा सकते हैं। स्पूके स्कूलको पीछे मिडल कर देना होगा। वहां पादिरयोंका बनाया एक सुन्दर बंगला है, जो अब सरकारकी सम्पत्ति है। बंगलेकी आयोर शीघ ध्यान देना चाहिये, नहीं तो बर्बाद हो जायेगा।...

- "(४) यहाँके लोगोंको बहुत कम मालूम है कि देशमें कितना परिवर्त्तन हो गया है। हिमाचल सरकारको हिंदीमें एक ''हिमाचल'' पत्र निकालना चाहिये, श्रौर " सिच चत्र सस्ते दामोंमें हर जगह पहुँ-चाना चाहिये। पत्र पहिले मासिक निकले, फिर साप्ताहिक कर दिया जाये। इन पर्वतीय लोगोंका कलाके प्रति स्वाभाविक प्रेम है, श्रमपढ़ चित्रोंसे बहुतसी बातें समक्त जायेंगे। पत्रकी एक प्रति प्रत्येक गाँवमें श्रवश्य जानी चाहिये। इसके लिये श्रापको हाक विभागका भी कान गरम करना होगा, जिसमें वह डाकघर खोलने में श्रिधिक उदारता दिखलाये (श्राखिर प्रचार भी सरकारका मुख्य कर्त्तन्य है)। चिनी तहसील के निम्न गाँवों डाकघर खुलने चाहिये पोस्ट मास्टरका काम स्कूल

के श्रध्यापक कर लेंगे)—उड़नी, जंगी, कनम् सुङ्नम्, स्पू, नम्ग्या, नाको, चाङो, नेसङ्, रिग्बा श्रीर कामरू।

"(४) यहाँ पुरातन सामग्री बहुत कम रह गई है। प्रोफेसर तूची की भाँति कितनेही दूसरे लोग यहाँ आ चुके हैं, ऊपर यहाँके काठके घरोंमें अनेकोंबार आग लग चुकी है। कलाकी दृष्टिसे तो नहीं किन्तु षरातत्त्वकी दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है, वह है प्राक्-तिब्यतीत या प्रागबौद्ध मृतक समाधियाँ। इन्हें लोग गलतीसे ख-छे-रोम्खङ (मुसलमानी कब्र) कहते हैं, इसीलिये जान पड़ता है इनका महत्त्व नहीं समभा गया, श्रौर समय समयपर घरोंके बनाते श्रौर खेतों-सड़कोंको खोदते वक्त जब कोई कब्र निकली, तो लोगोंने खोपड़ीके साथ मिट्टी के बर्त्तनोंको भी फेंक दिया, ऐसी कब्रें लिप्पा, कनम्, स्पू श्रौर नम्ग्या तक मिली हैं। " मुफे लिप्पामें कांसेका एक पूर्ण अर्थगोल बड़ा कटोरा तथा मिट्टीका एक टोटीदार मद्यकुतुप मिला। श्रापके पत्रमें "महास्" जिलेका नाम पढ़नेसे पहिलेही मैं यहांकी भाषाको शू आर्य भोट भाषा निर्मित करने लगा था । शूभाषा संस्कृत श्रीर तिब्बती ( भोट ) भाषासे भिन है, जिसमें 'शू" शब्दका ऋर्य देवता है। शू कोई प्रागार्यकालीन जाति थी, जिसका सम्मिश्रण श्रार्य जातिसे हुआ और अंतमें (ईसाकी सातवीं सदीमें) तिब्बतियोंसे संगत हुई। अक्षाजकी भाँति श्रशोकके समय भी यहाँके भेड़ बकरी वाले जाड़ों में कालसी (देहरादून) जाया करते थे, संभव हैं, उस समयकी भी कोई सामग्री भूमिके भीतरसे निकले । इसलिये हिमाचल सरकारको सुचना निकालकर प्रत्येक स्कूल अध्यापक और नंबरदारके पास भेज देना चाहिये, कि ऐसी सामग्री सुरक्षित तौरसे तहसीलदारके पास पहुँचा दी जाये. श्रौर तहसीलदारको भी श्रादेश हो कि उसे श्रधिक दाम पर खरीद लें।

"(६) सेव, अंगूर, नासपाती, आलूबुखारा, आलूचा, पिस्ता, बाहाम आह अखरोट बेमी खबानी सही खबील आहि फल

यहाँ पैद। होते हैं, जिनमेंसे बहुतोंके नमूनोंके साथ यहाँ के उद्यान व्यवसाय पर तहसीलदार साहेबसे श्रालग नोट लिखवाकर भेजवा रहा हूँ। वस्पा उपत्यकाके किसी चश्मेमें मिट्टीके तेलकी गंध श्राती बतलाई जाती है, किसी जगह सीसेके धातु पाषाण मिलते हैं। श्राव-रख श्रीर कोई धातु पाषाण यहाँसे कुछ मीलपर पूर्वणीमें मिलते हैं। इनका नमूना में श्रागली डाकसे श्रापके पास भेज रहा हूँ। ..... यहाँके लिये विशेषज्ञ भूगर्भशास्त्री चाहिये। .......

#### $\times$ $\times$ $\times$

रारङ्की उस कुटियामें बैठे में समाचार पत्र पढ़ने श्रौर मिक्खयों के भगानेमें लगा था, उसी समय मेरा ध्यान नीचे दो सौगजके फासले पर जलते श्रंगारपुंज श्रौर एकत्रित जन समूहपर पड़ा। मालूम हुश्रा रारङ् देवता श्राया हुश्रा है, श्रौर वहाँ उसकेलिये भोजकी तैयारी हो रही है। मेरे जिज्ञासा करनेपर मेटने कहा में भोजका नमूना लाये देता हूँ। श्रौर वह वहाँसे थाली भरवाकर लाया, जिसमें थे (१) घीमें पका गुड़का हलवा, (२)चूलीके तेलमें पकी मोटी पूड़ियाँ (पोले या बिटूरे), (३-४) मक्खन सहित सत्तूका गोला, (४) फाफड़ (श्रोगले)का चीला। यहाँका भी देवता बुद्ध धर्मको मानता है, इसीलिये शायद मांस नहीं था।

चिनी अनेके समयसे ही चूलियाँ (छोटो खूबानी) फली देख रहा था, अब तक उन्हें जब तब पोदीनेके साथ चटनीके लिये इस्तेमाल करता रहा, किन्तु आज पहिली बार यहाँ पकी चूलियाँ खानेको मिली। बहुत मीठी थीं, अथवा नव-फल था, इसलिये वैसा मालूम हुआ। अभी गाँवसे तीन हजार फीटके करीब नीचे नदीके तटभाग पर चूलियां फल रहीं थीं, क्योंकि वह स्थान अधिक गर्म था। फल और अनाजके पकनेका समय क्रमशः नीचेसे ऊपरकी आरे बढ़ता है।

श्चगले दिन (२८ जून) सबरे चाय पीकर में चल पड़ा, घोड़े

श्रीर बेगारूके लिये प्रतीक्षा करनेकी जगह कुछ चंक्रमण ही किया जाये। सारी उतराई पारकर तास्तेपर बीरीवृक्षके 'नीचेके चश्मेके पास बैठ गया। एक स्त्री पेटके दर्दसे कराह रही थी, मेरा एंड् साल्ट तो बेगारू श्रोंके पास था, श्रीर वह श्रमी जल्दी श्रानेवाले नहीं थे। स्त्री मेड़ बकरियोंके साथ नीचे कई जाड़ों गई थी, इसलिये टूटी फूटी हिन्दी बोल लेती थी। दूर देखा, घोड़ा लिये कोई जल्दी जल्दी श्रा रहा है, स्वार हो नौ बजेसे पहिले ही पंगी पहुँच गया। पंगीका पुराना मेट मौजूद था। "घोड़ा नहीं श्रादमी नहीं" कह रहा था। श्रव तो ६ मील की बात थी श्रीर खडुमें हल्की चढ़ाई डेढ़मीलसे श्रिषक नहीं थी। में क्यों पर्वाह करने जगा। थोड़ी देर विश्राम करनेके बाद चल पड़ा। पंगी (कोंजंग) गंगामें पहुँचते-पहुँचते देखा, मेट भी घोड़ा पकड़े पहुँच रहा है। श्रव भी कह रहा था—घोड़ा लौटाने वाला तो नहीं श्राया, क्या करू गा में ही चला चलूँगा। किन्तु वहाँ से कोलीको चिनी जाना था, इसिलये मेटको श्रानेकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं दोपहर होनेसे पहिले ही बंगलेपर पहुँच गया।

चिट्ठियां श्रोर समाचार पत्र तो बराबर मेरे पास पहुँचते रहे, किन्तु मैंने पार्सलोंको यहीं रख छोड़नेके लिये कह रखा था। श्रोर वह कई थे। श्री निवासजीने मेरी उपलभ्य सारी पुस्तकों श्रोर मसालेकी बोतलके साथ चाय, साबुन, मांस-मछलीके टिन मैज दिये थे। मांसके टिनको खरीदते समय देख भी नहीं लिया क्या है, खैर, यहाँ सर्वभवीं जो टहरे इसलिये दोनों टीन श्रकारथं नहीं गये। ३०, ३२ पुस्तकें (श्रपनी) मंगवाकर पछता रहा था, क्योंकि यहांके लोगों श्रर्थात् श्रप्यापकों — में श्रध्ययनका कोई शोक न था। मैं उन्हें स्कूलको सुपत देना चाहता था, किन्तु पुस्तकदान भी तो वहां देना चाहिये, जहाँ उसका कोई सदुपयोग हो। इन पुस्तकोंको यदि किसीने पढ़ा, तो रेंजर पंडित देवदत्त शर्मा श्रीर उनकी बहिन तथा पत्नी। रामपुरमें श्रवश्य पुस्तकोंके प्रेमी हैं, किन्तु दस पंद्रह सेरकी पुस्तकोंको बरसात में

फिर संभालकर रामपुर कि जानेकी समस्या है, जिसे अभी (२२ जूलाई) तक मैं हल नहीं कर सका हूँ। श्रीनिवासके अतिरिक्त "कमलेश" जी (पद्मसिंह शर्मा, अग्रागरा) ने भी डेढ़ सेरके करीब मसाला मेज दिया। मैंने पाव-डेढ़ पावकेलिये लिखा था, और वह समके होंगे, मैं अब हिमाचलमें गोड़ तोड़कर जम गया हूँ। ऊपरकी सारी यात्रा मैंने बिना घड़ीके की, घड़ी बिगड़ गई थी, उसे शिम्ला कुमारी रजनीके पास मेज दिया था। जब तब अखि कलाईपर पहुँच जाती थी, और फिर कहावत याद आ जाती थी ''एक पूतको पूत न कहो.....।'' लेकिन आदमी घड़ियोंकी द्कान भी तो लिये घूम नहीं सकता। हों, इन दिनों आनंदजीके पास निरंतर घड़ीकी जोड़ीको देखकर मुके उनकी होशियारीकी दाद देनी पड़ रही थी। युगोंसे घड़ी लिये घूमनेके बाद सचमुच समयके बारेमें अधेरेमें रहना अच्छा नहीं मालूम होता।

चिनीमें १६ दिन बाद लौटनेपर कोई बहुत परिवर्त्तन नहीं मालूम होता था। डाक्टर टाकुरसिंह अब भी उसी तरह दिनमें प्रसन्नमुख और शामके बाद शराबमें डूबकर गम गलत कर रहे थे। हरे खेतोंमेंसे कितने ही कट गये थे। हवा चलनेपर भी अब सर्दी नहीं मालूम होती थी। और दिनको मिक्खयों और रातको पिस्सु अोंके प्रहारसे दिल परेशान हो रहा था। हाँ, अब साग और फल (खूबानी)से भंडार भरपूर रहने लगा, यह भी एक नई बात हुई, किन्तु वस्तुत: यदि इस मेवोंके देशमें मेवों और सागों-तरकारियोंकी बहार लूटनी हो तो यहाँ अगस्तके शुरूसे आकर अक्तूबर तक रहना चाहिये। अपुन कहाँ इतने भाग्यशाली हैं, अगस्तके । शुरूमें ही यहाँसे कूच करना है; और यदाप यहाँ आये थे सदाकेलिये चिनीको ग्रीष्मिनवास बनाने और लौटते समय विश्वास नहीं, कि चिनीको फिर देखनेका अवसर मिलेगा। सफल स्त्रीर सुफल हो जायेगी। मनके मुँहसे बस बात निकल जानेकी देर थी, जीम पकड़ ली गई, श्रीर रविवार छोड़ प्रतिदिन सोलह पृष्ठ लिखनेका वृत बँध गया।

चिनी लौटकर देखना आवश्यक था, कि मूत्रमें चोनी है या नहीं। दो वार परीचा करनेपर भी अभाव निकला। क्या सचमुच मूज़ी डायावीटिस् भाग गया? फूलकर कुप्पा होनेका मन नहीं करता। वैसे शरीरका परिवर्त्तन स्वास्थ्यकी आरे मालूम होता है। हेडमास्टर साहेब (पंडित दौलतरामजी) ने दो मास बाद देखा, तो उन्होंने भी स्वास्थ्य सुधारका साक्ष्य दिया। हो, पाचन शक्ति अवश्य आति कोमल हो गई है, यदि "भोजने मात्रचता" सूत्रकी जो भर भी अवहेलना होती है. तो पेट हड़ताल करनेकी धमकी देने लगता है।

हाँ, चिनी लौटकर एक श्रौर परिवर्त्तन देखनेमें श्राया श्रौर वह ्घरके श्रांदर। चूहोंके डरके मारे पुरुषसागर त्रालू श्रीर प्याजकां आलमारीके भीतर बंद करके गये थे, आपने पर उनकी खेती लहलहा रही थी, स्त्रालू सारे पौन पौन बित्त तक स्त्रंकृरित हो गये, प्याजमें कुछ ही सती साध्वी निकलीं। श्राख्यश्रोंकी तरकारी बनाते भी सवाल हुत्रा, इन सारे त्रंकुरित त्रालुत्रोंका क्या किया जाये, दस सेरसे त्राधिक ही थे। सीच रहे थे, कहीं दु:स्वादु न हो जायें, इसिलये उनमेंसे कुछको लेकर श्राधी क्यारी बोदी ! पुर्यसागर श्राश्चर्य करने लगे-क्या यहाँ खानेकेलिये बैठगे ? मैंने कहा-सारा काम श्रपनेही खानेकेलिये मनुष्य नहीं करता; जैसे हम दूसरोंके कामसे लाभ उठाते हैं, वैसे ही हमारे कामसे यदि दूसरे लाभ उठायें, तो क्या इरज १ प्याजकी हमने पाँच ही सात गाँठें वो दीं। बीज बँधनेकी प्रतीक्षा करनेकी ऋावश्यकता ,नहीं, जैसेही पत्तियाँ चार-पाँच अंगुलकी होती हैं, प्रयमागर उन्हें नोचकर चटनीमें डाल देते हैं।पहिले चटनीमें चूलीही का प्रवेश था, श्रव सेव भी शामिल हो गया है - हाँ, श्रभी सेव कचा ही है, यदापि उसकी लाखी और

शोल हो गई है। यहाँ श्रानेसे पहिले रामपुरमें ही पता लग गया, कि कनौरमें मधु खूब होती है, श्रौर मधुसे चीनीके महँगी होनेके कारण मिलनेका डर नहीं। मधु डायावेटिस्में हानिकारक नहीं, यह भी फतवा रामपुरमें मिल चुका था, इसलिये मैंने यहाँ आरते ही मधु मच्चण और मधु संचयमें तत्परता दिखलानी लुरू की। चंद ही दिनोंमें मालूम हा गया, सफेद मधु नहीं मिल सकती। उसकी ऋतु नहीं, लाल मिल सकती है। "उपवास करन्ते सत्त् " मानकर उसीका संचय शुरू किया हफ्ते-दो-हफ्तेमें तीन सेर जमा हो गथा। इधर मधु भक्षणसे स्रव ऊव गया । उत्तरापथसे लौटनेपर मधुकी समस्या सामने ऋाई, क्या इसे समेटकर साथ ले चलना होगा। दिमागपर समस्याका हथौड़ा पड़ता है, तो बात सूभ ही जाती है। सुना, स्रोगले (फाफड़े) के स्राटेका चीला (चिल्टा) बहुत श्रचला बनता है, श्रीर खमीरके बिना तुरंत षोला, तवेपर रखा, फिर उतारकर खाते गये। नमकीन चीलोंसे मीठे चीलोंके प्रति मेरा पहिलेहीसे पक्षपात था, श्रीर रूसमें रहते समय यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, कि वहाँ मीठे चीलोंका बोलबाला है। स**तजुगमें रू**सियोंको चीनी क्रौर गुड़का क्या पता था १ चुक्रंदरकी चीनी तो सौ डेढ़ सौ वर्षकी चीज है, जो रूसमें और पीछे शुरू हुई। तो पहिले वहाँ चीले कैसे लाये जाते थे ? चीलेही क्यों हरएक मीठे भक्ष्यकेलिये वहाँ मधुका उपयोग होता था--- "मधुवाता , ऋतायते, मधुक्षरंति सिंधव:।"की ही कामना थी। मैंने पुर्यसागरसे कहा--मधु समस्या इल हो गई।" उन्होंने चिकत होकर पूछा-"कैसे"। मैंने कहा—डटकर रोज शामको मधुमिश्रित चीले बनाते जाक्रों। परिमाण यह हुक्रा, कि प्रस्थानके १६ दिन रहते ही मधुस्रोत स्रख जायेगा।

चिनीमें परिचय तो बहुतोंसे हुआ, किन्तु घनिष्ठता बहुत कमसे बढ़ी, दोष दोनों ओरसे हो सकता है। सबसे नजदीकके तो हैं डाक्टर

ठाकुरसिंह । ठाकुरसिंह कुर्याल कम्गींडर हैं, लोगोंने उन्हें त्रानरेरी डाक्टरकी उपाधि दे रखी है, श्रीर वस्तुत: वह कई सालोंसे उसी पदसे काम भी कर रहे हैं। जबसे चिनीका श्रम्पताल डाक्टर-विरहित हुआ। उनके दो रूप हैं एक सूर्योदयके बाद दूसरा स्योदयसे पूर्व । शामको नित्य नियमसे बह सुरा देवीका सेवन करते हैं, यद्यपि कभी कभी जीभ बेकाबू हो जाती है, किन्तु हाथ-पैरको बेकाबू होते मैने नहीं देखा। जीम बेकाबू होनेपर भी बह धर्म श्रौर सुराके गुण गानपर लग जाती है। उनका विचार है कि ऋषि-महर्षि जिस सोम-रसका पान करते थे, वह दुरा ही है। टाकुरसिंह सुराके अनन्य भक्त होते भी दर्जन सालसे ऊपर हो गये. जबसे उन्होंने मांसको नहीं छुन्ना। ठाकुरसिंहके हम्पियाले हम्निवाले कई हैं, जिनमें धर्मांनन्द ( चिनी ) से थोड़ा बहुत मेरा भी परिचय हो गया है स्त्रीर हमारी बातचीत स्त्रधिकतर दोपहरके स्त्रास-पास होती रही है, जब कि वह प्रकृतिस्थ रहते हैं। उमर साठसे ऊपरकी होगी, पहिले तहसील में लिपिक थे, अब पेंशन पाते हैं। कहते थे — मैं कभी-कभी जब कोई मित्र आग्रह कर देता है, तो पी लेता हूँ। मैंने कहा --मात्रासे क्यों नहीं पीते ? बोले - "उस समय हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ' श्रीर हाथ न रोकनेका फल दो तीन दिन पहिले देखनेमें अप्राया। किसी दोस्तके यहाँ पान-गोष्ठी करके आप रहेथे, ऊँची नीची जमीनमें पैरोंने जवाव दे दिया, गिर पड़े, कनपटी पत्थरसे टकराई, खून बहने लगा। खैरियत हुई, यातायातके रास्तेपर गिरे श्रीर किसीकी नजर पड़ गई। ठाकुरसिंह श्रीर दोस्तोंको लेकर पहुँचे। उठा लाये, कुंब उपचार करनेके बाद होश हुआ। पुरायसागर पूछ रहे थे किसी पुस्तकका नाम बतलावे जिसमें मद्यके दोष लिखे हो। मैंने कहा -- "किताबें मिल सकती हैं, लेकिन किताबों श्रौर उपदेशोंने लोगोंसे शराब नहीं छुड़ाई है। यहाँ किनरमें हर महीने हर गाँवमें मद्यपानके लिए कठोर दंड लोगोंको मिलते रहते हैं--शिर फूटते

हैं, लोग मरणासन हो जाते हैं। इससे बढ़कर कोई क्या उपदेश देगा १"

पंडित देवदत्त शर्मा ( अमृतसरी ) तह्या रेंजर मुभसे एक मास पूच ऋपनी नवविवाहिता पत्नी ऋौर बहिनके साथ यहाँ पहुँचे। देहराद्दन कालेजसे आये बहुत समय नहीं हुआ। मेहनती हैं श्रीर काठन पर्वतोंको छाननेमें यहाँ वालोंसे जरा भी पीछे रहनेवाले नहीं। कर्त्तव्यके पाबन्द श्रौर श्रपने निम्न कर्मचारियोंको भी पाबन्द रखना चाहते हैं. डर है कहीं यह मँहगा सौदा न हो जाये। विशेषकर वन-रचकों, बनकोंको अनुचित पैसा लेनेसे रोकना। पंजाबके हिन्दुश्रोंने हिन्दीका पठन-पाठन ऋपनी मा-बहिनोंको सौंपकर छुट्टी ले ली, किन्तु श्चव पूर्वी पंजाब सरकारने हिन्दी, गुरुमुखीको राजभाषा बना दिया। श्रीरोंकी भौति शर्मांजी भी मजबूर हुये, कि हिन्दी पढ़ें। महीने दों महीनेमें सरकार परीचा लेने जा रही है। किन्त उन्होंने काफी उन्नांत कर ली है। उनकी बहिन और पत्नी तो मेरी मँगाई पुस्तकों का खलकर उपयोग करती हैं। शर्माजीको भी स्रादत लग गई स्रीर उन्हें नगद लाभ भी मिल रहा है। शर्मांजी है बड़े मिलनसार, या हन दोनोंको यहाँ आपसमें मिलनेसे मिलनसारीका प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता, इस भारखंडमें एक तरहके संस्कृत तथा शिक्षाके तलवाले मिल भी नहीं सकते। वैसे शर्मां जी कभी कभी भी आ जाते हैं, और ''किनर देश में से कोई ऋंश सुनते भी हैं। मैं रविवारकी छुटीकी शामको उनके घरका रास्ता ले लेता हूँ। मुफे उनकी बहिन श्रीर पत्नी पर तरस आता है । कहाँसे इस जंगलमें पहुँच गई, जहाँ पर्दा न रखने पर भी कहीं स्नाने-जाने मिलने-जुलनेका स्नवसर नहीं, चूल्हासास्त्रका श्रध्ययन करो. या पस्तक मिल गई तो उसके पनने उलटो।

नेगी ठाकुरसेनके भतीजे तहरा बलवन्तसिंह यहाँकी एक मात्र दूकानके संचालक हैं। मेरे यहाँ पहुँचने के दिनसे ही उन्होंने हर तरह से मेरी सहायता करनेका प्रयत्न किया श्रीर दुर्लभ सी भी खाद्य- सामग्री प्रस्तुत की। उनमें दोष यही है, कि यहाँके दूसरे शिक्षितोंकी भौति मेट्रिक पासकर उन्होंने पुस्तकोंसे बैर कर लिया।

स्कूलके मास्टर बाबू बिहारीलाल बाबू रामजीदास, बाबू नारायणसिंह, बाबू प्रिय भारत सभी सजन हैं, जहाँतक मेरा संबंध है, किन्तु
जिजासा और पुस्तक-प्रम किसे कहते हैं, इसे न जाननेमें हरएक एक
दूसरेका कान काटता है। इसका यह श्रयं नहीं, किन्नरकी मिट्टीमें ही
ऐसी कोई तासीर है। मैंने युक्त प्रान्त और बिहारके श्रथ्यापकोंमें भी
ऐसा बहुत देखा है। १६४३में हम निजामाबाद (श्राजमगढ़)के मिडिल
स्कूलमें गये, उसी स्कूलमें जहाँ से मैंने मिडिल पास किया था।
मेरे साथ नागार्जुनजी थे, उन्होंने श्रपने किसी प्रसंगमें हेडमास्टरसे
राहुल सांकृत्यायनके बारेमें पूछ दिया। वह क्या जवाब देते, उन्होंने
बह नाम कभी नहीं सुना था। नागार्जुनजीको श्रचरज हुआ, सुके
श्रचरज नहीं हुआ, सिर्फ यह मालूम हुआ कि १६०६से १६४३के
बीच कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ, जहाँ तक इन प्रामीण स्कूलोंका
संबंध है।

किन्तु श्रव मतदाताश्रोंकी सूची तैयार हो रही है। श्रव सतलज उसी चालसे नहीं चलती रहेगी, जैसे सहस्राब्दियोंसे चलती रही। षटवारी रेल से सैकड़ों मील दूर दुर्गम हिमाचलके गाँवोंमें घूमकर नाम लिख रहे हैं। लोग चिकत हैं, किसी श्रजात श्रानिष्टकी संभावना देख रहे हैं—क्यों २१ सालसे श्रिधिक के पुरुषोंका नाम लिख रहे हैं? लड़ाई पर भेजेंगे क्या ? किन्तु साठ सालके बूढ़ोंका नाम क्यों लिख रहे हैं ? श्रौर २१ मालसे ज्यादाकी स्त्रियोंका नाम क्यों लिखा जा रहा ? क्यों, उन्हें पकड़ पकड़कर नीचे तो नहीं ले जायेंगे? क्या जाने कहीं स्त्रियोंका श्रवाल पड़ा हो ? दाम भी देंगे या मुफ्त ही ? "श्राजकल श्रव माँ वाप पहिलेकी भाँति बीस-तीसपर लड़कीका सौदा नहीं करते।" खान्दानी घरको लड़की दो तीन सौसे कम नहीं मिल्रती। वैसे तो कभी बिना पैसेकी चली श्राती है"—

धर्मानंदने कहा था। लेकिन यदि स्त्रियोंको बाहर ले जाना है, तो तरुणियोंका काम होगा, सत्तरी-बहत्तरी बूढ़ियोंके नाम लिखनेका स्त्रभ क्या १ स्त्राज (२२ जूलाई) एक दृद्धने दो घंटे सिर खपाया। उसे समभाया—राजा गया, श्रंजेज गये, पंचायती राज्य कायम हुस्रा, किन्तु नौकरोके राज्यको पंचायती राज्य नहीं कहा जा सकता। पंचायती राज्यके पंचको २१ वर्षसे स्रिधिक वाले सारे नरनारी चुनेंगे, इसीलिये .यह लिखाई हो रही है। दुहरातेहराकर कहनेपर बूढ़ेको बात समभमें श्राई श्रीर श्रु इक्षी तरह।

+ + + +

वर्षा यहाँ कम होती है, किन्तु कुछ ता होती है, श्रीर उसीके भरोसे भी लोगोंकी खेती होती है। बादल तो जून समाप्त होनेके दिन भी कुछ तैरतेसे दिखलाई पड़े श्रीर "वृथा बर्पा समुद्रेषु" के श्रनुसार कभी-कभी सामनेकी कैलाश श्रोणीकी चोबियों (रल्-डङ्, जेपङ्-रङ्, हा-रङ्) पर वरस भी जाते, किन्तु उसकी स्त्रावश्यकता तो खेतींकी होती है. जहाँ फाफड ऋौर ऋोगला सूख रहे हैं। खासकर कंडे (पवतके ऊपरी भाग ) की खेती तो मेघदेवताके भरोसे ही होती है, क्योंकि वहाँ कूलोंका पानी नहीं पहुँच सकता । वैसे जूनके श्राँततक जी, गेहूँ, मटर कट चुके थे। मद्रासके चावलोंकी भांति जान -पड़ता है, उनकी कोई ऋतु नहीं होगी-जाड़ोंको छोड़कर, क्यांकि अगस्तके आरम्भमें भी कहीं कहीं गेहूँ, जौ खड़े थे। फललोमें वैसी श्रनहानी चीज मक्की भी दिखाई पड़ी, किन्तु सिर्फ एक खेतमें। कहते हैं जाड़ाके पड़ने तक मुश्किलहीसे वह पक पाती है, किन्तु होला तो खाया जा सकता है। ब्राज (३१ जुलाई) को मोटी बालोंको देखकर मुँहमें पानी भर श्राया । ऋभी भुट्टे लानेलायक दो सप्ताइ बाद होंगे । यह सुननेमें **ब्राश्चर्यकी बात होगी, कि कनौरमें कु**ब्रही साल पहिले तक ब्रालू सिर्फ घरोंके पासही थोड़ा-थोड़ा बोया जाता था। दूरके खेतोंमें चोरका डर था, इसिलये लोग नहीं वोना चाहते थें। ग्रब वह बात हट गई है, अप्रौर कंडोंपर भी गाँवोंसे दूर आलू के खेत लहलहाते हैं। आलू जैसी सर्वव्यापक फसल कौन है ? स्रौर ब्रह्म जिस तरह नरक छोड़ सब जगह बतलाया जाता है. उसी तरह यह नीचे पानी जमा रहनेवाली भूमिको छोड़ सभी जगह होता है। पैदावारकी दरमें तो दनियामें कोई फसल उसे मात नहीं कर सकती, अप्रक्षीस यही है कि आजिके कनौर यात्रियोको त्र्यालुके लिये त्र्याधे त्र्यगस्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चिनमें रहनेपर तो दो सप्ताह श्रीर शायद, सैर सपाटा करने-बाले यात्री जब इधर ऋधिक ऋाने लगेंगे, तौ जूनमें तैयार होनेवाले श्रालु-गोभी भी बोये जायेंगे। फसलको दो चार सप्ताह पहिले तैयार करना अब कौन. मुश्किल बात है ? अभी बस्पा उपत्यकाके एक सज्जनसे बात हो रही थी। वह कह रहे थे, -- हमारे यहाँ खेत भो बड़े-बड़े हैं स्त्रीर पानी भी काफी (२४ इंच ) बरसता है, लेकिन कोशिश करनेपर भी धान नहीं होता, वालें फूट श्राती हैं, किन्तु दाना नहीं पड़ता। मैंने कहा—इसका ऋर्थ है दाना पड़नेके समय तक तापमान गिर जाता है, और गर्मीके अभावसे बाल छुओ रह जाती है, खैर वैज्ञानिक ढंगसे संस्कृत (उष्णीकृत) बीज तो स्रमी हमारे कृषि-कालिजोमें पढ़नेकी चीज हैं, किन्तु आप एक काम कर सकते हैं, कमसे कम परीक्षार्थ। लकड़ीकी द्रोणीमें मिट्टी पानी डालकर मईसें ही बीज बो दें, धानका बीजन बहुत घना बोया जाता है। दिनमें द्रोणीको उठाकर भूपमें रख दीजिये स्त्रौर रातको चूल्हेवाले घरके भीतर। पौघा दिनमें सूर्यके प्रकाशमें ही बायुमंडलसे भोजन ग्रहण करता है, रातको बाहर उसे कोई लेना देना नहीं। जूनमें बीजनको खेतमें रोप दीजिये। देखिये तो। वह बड़े प्रसन्न हुये, श्रीर कहने लगे, इम मूलीको इसी तरह लगाया करते हैं। मैंने कहा-देहरादून (वदरीपुर) की वासमतीसे दूसरे नंबरपर रामजवाइन धानपर परीचा कीजिये, यदि सफलता हुई, तो बहुत अच्छी श्रेणीका चावल

होगा श्रीर बड़ी मटर ('कलाय) की भांति इसकी भी शिमले तक माँग होगी।

४ जुलाईको जब कुछ फ़हार सी ऋाई, तो कनौरी किसानोंका दिल हरा हो गया और यहाँके देवता भी अपनी करामात घोषित करनेकी सोचने लगे, किन्तु कनोरी देवता कच्चे गोइयाँ नहीं हैं। वह जो कुछ बोलते हैं, संध्या-भाषामें बोलत हैं, जिसमें शब्दोंके दो दो नहीं चार-चार श्रर्थ हो सकें। श्राखिर भारी प्रतीक्षाके बाद 8 जुलाई का बर्षा हुई, लेकिन ( स्रोरी चूने भर नहीं सिर्फ धरतीका स्रोठ भिगोने भर ) भ्रोरी नहीं चूई, क्योंकि यहाँकी खतें साधारयात या अजकोसलकी भाँति कची मिट्टीकी होती हैं। किन्तु इतनी वर्षांसे यहांकी भूमिका क्या होता है ? दूसरे दिन क्या उसी शामको सड़कपर घुल दिखाई पड़ी। मेघोंको खुभाकर लोगोंका दिल दुखानेमें भी मजा आता है। श्रीर यहाँ मेरे वासस्थानसे जिस तरह वह सतलजकी धारके ऊपर ऊपर तैरते जारहे थे, श्रौर जिस तरह सफेद बादलोंके बीचसे सर्य किरण प्रतिविंवित हिमाच्छादित शिखर भाँक रहे थे, उन्हें देखने श्रीर वर्णन करनेकेलिये तो किसी कविके नेत्र श्रीर हृदयकी श्रावश्यकता थी, किन्तु वहभी यहाँके कृषकोंकी त्राहि त्राहिमें श्रपनी सरस्वतीको मखरित कर सकता. इसमें संदेह है। स्रोर यहाँ बंगलेके जंगलेसे सप्तरिश्मरंजित हिमशिखरोंको देखनेकी कहाँ फ़र्सत थी । भिक्लियां एक ऋोरसे ऋाक्रमण कररही थीं, ऋौर श्वेत पक्षधारी सुद्रमच्छर दूसरी आरसे आपनी पैनी सुइयां सुभा रहे थे। हिमालयके ये चुद्रमच्छर सचमुचही आदमीको विह्नल कर देते हैं, किन्तु आदमीको एक बातसे संतोष होता है, इनमें बुद्धि बहुत कम होती है, श्रीर सई चुभाकर वहीं श्रासन जमा लेते हैं, जिससे यदि कलमकी चाल मंद होनेका भय न हो, तो अपने सताने वालेको आप आसानीसे यमलोक पहुँचा सकते हैं। इन रक्तचूसक कीटोंमें सबसे बुरे हैं पिस्स, जो कटतेभी हैं बहुत जोरसे-जान पड़ता

है किसीने चिंगारी लगा दी, श्रौर हाथ भी नहीं श्राते,: हाथके उस जगह पहुँचते पहुँचते नौ-दो ग्यारह, मच्छर, मक्खीसे चादर श्रोढ़क्र श्राप श्रपनेको बचा सकते हैं, खटमलसे भी थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है, किन्तु पिस्सुश्रोंसे बचनेका कोई उपाय नहीं। किसीने तो खटमलको ही हिन्दुश्रोंकी त्रिमूर्तिको परास्त करनेवाला बतलाते हुये कहा:—

> क्षीराव्धी हरिः शेते:हरः शेते हिमालये। ब्रह्मा च पंकजे शेते, मन्ये मत्कुण शंकया।।

किन्त में समभता हूँ, वह त्रिमूर्ति बिजेता मत्कुण (खटमल) नहीं पिस्सू हैं। स्त्राज वह स्रपराजेय नहीं है, किन्तु उसके लिये घरको बरा-बर धोते साफ करते रहना पड़ेगा फिर भी ऋपने परिधानोंमें सैकडों पिस्स लेकर घूमने वाले मेहमानोंको घरमें आनेसे आप कैसे रोक सकते हैं ? में जुर्ख्रोंसे अपनेको निश्चित समके बैठा था. क्योंकि हर रविवार तीनबार मंदिन लगाकर गर्म जलसे नहाना, श्रीर कपड़ोंको साबुनसे धुलवा डालना उनसे रचा पानेके लिये पर्याप्त समभता था। किन्तु एक दिन एक श्वेतांग जूँको पिंस्सू समभ कर पकड़ ही लिया। कितने भाई कहेंगे, रोज रोज नहा लेते । रोज नहाना कठिन नहीं, इधनकी कमीं नहीं, पुर्यसागरजीका जल गर्म करनेमें म्रालस्य नहीं, स्रौर पादरी ब्रोस्कीने अपने बँगलेमें एक छोटा स्नानकोष्टक भी बंता छोड़ा है। किन्तु यहाँ के तापमानमें रोज-रोज नहाना समयका त्रपच्यय ही नहीं बेकार भी मालूम होता है। सूर्यभगवान के दिनको तीनबार साबन लगाकर गर्म जलसे स्नान करनेपर सात दिनतक तो शारीरपर मैलकी तह जमनेका डर नहीं, श्रीर बिना साबुन नहाने-का मैं पच्चपाती नहीं हूँ। यदि कोई रोज रोज नहानेकी सार्थकताके लिये साबुन न लगाये, तो मुक्ते उसकी बुद्धिमानी पर संदेह होगा । हाँ, भुक्तमें रोज-रोज नहाना, हो सके तो तैरनेके लिये नदी मिलनेपर गर्मी में दो बार भी नहाना, किन्तु हिमाचल जैसे बर्फानी देशमें नहानेका यह स्नाग्रह, जहाँ धर्मराज युधिष्ठरके राजस्यके प्रधान ऋत्विज धौम्य १) भी वर्षों नहानेका नाम नहीं लैते थे, स्नौर जिनके बालों, देह स्नौर कपड़ोंकी स्नस्धा गंदगीको देखकर एकबार युधिष्ठरद्त भ्रममें पड़ गया था, श्रपनी स्नांखों या युधिष्ठरकी बुद्धिपर । वैसे नित्य नहानेवालेको में पापका भागी नहीं बनाता । स्नद्रतीस साल पहिले वेदारनाथमें बाबा धर्मदासने जो शिक्षा दी थी "बचा! यहाँ रोज स्नान करनेकी स्नावश्यकता नहीं, कैलाशकी हवा स्नान करनेका काम देती है।" स्नपने तो उसे इतनी कड़ी गाँउसे बाँधा, कि स्नाज भी वह मनसे नहीं उतरती।

हाँ, तो वहजूँ कहाँ से ऋाई ? पता लगा, कपड़ा धोनेवाले सजनके पास उसकी कमी नहीं।

त्रांतमें वर्षाकी प्यास तो जाकर २० जूलाईको बुक्की। पहली रात श्रीर सारे दिन, फिर दूसरी रात भी वर्षा होती रही श्रीर श्रोरीचुवान। पहले दिन तो हमने वर्षासे टहलनेका ब्रत तोड़ दिया। शिमला छोड़नेके बादसे ही यह ब्रत ले लिया है, कि रोज पाँच मील पैदल चला जाये, श्रादमी ठोकर खाकर सीखता है, यद्यपि उसमें बुद्धिमानी नहीं है। श्राज जैसे जीवनके लिए कुछ शारीरिक श्रमकी श्रमिवार्यता का श्रमु-भव हो रहा है, यदि कहीं एक साल पहिले उसे समक्ता होता, तो डायाबेटिस्की दाक्या ज्याधिसे पाला न पड़ता। "बुद्धिजीवियो! सावधान, शरीर चलाना बेकार काम नहीं है।" हाँ, तो वर्षा जब दूसरे दिन भी होती देखी, तो ब्रतका स्थिगत रखना पसंद नहीं किया, श्रीर बरसाती पहिने पुर्यसागरके साथ टहलने निकल पड़े। पीछे तो देखा, वर्षा बराबर ब्रत तोड़ना चाहती है, किन्तु यहाँ बिश्वामित्रका तो व्रत था नहीं। श्रीर श्रव (३१ जूलाईका) तो वर्षासे यहाँके-किसान भी अब गये हैं, यद्यपि बंद करानेके लिये वह श्रपने देवताश्रोंका मेघ देवता

के पास भेजनेके लिए तैयार नहीं - क्या जाने वर्षा महीनोंके लिये न रक जाये। किसानोंकी मेघ देवताके विरुद्ध शिकायत बजा है, यह तो में एक तटस्थ व्यक्तिके तौर पर कंह सकता हूँ। यह चूलियों (खूवानियों) के पकनेका समय है और चुलियाँ कनीरवालोंके लिए सब कुछ है। जुनके अन्तसे पकने लगती हैं. और पहाड़की ऊचाईके अनुसार अगस्त के श्रारम्भ तक पकती चली जाती है। उनका सनहला श्रीर किसी-किसीका सेंद्रिया रंग देखनेमें बहुत सुन्दर श्रीर खानेमें भी मधुर-खासकर फसलके पहिले इफ़्तेमें--मालूम होता है। फसलके समय लोग डटकर खाते हैं, पिथकोंको पाथेय लेजानेकी ऋावश्यकता नहीं, है भी बहुत, लोगोंने यद्यपि हालकी गिनतीमें ८६,६०० वृत्त चूलीके लिखाये, लेकिन सभीने कम कम करके अपने वृक्षोंको बताया। दरने लगे, कहीं टैक्स बढ़ानेका तो यह डौल नहीं। बुशहरमें तो नहीं किन्तु दूसरी पहाड़ी रियासतों में वृक्षोंको गिनकर लिखा जाता रहा है, फिर वृक्षोंकी गिनतीसे संदेह होना वाजिब ही ठहरा। फलदार वृक्षोंकी गिनती मैंने तहसीलदार साहेबसे कह कर करवाई, जिसमें वृक्षोंकी संख्या देखकर सरकार प्रभावित हो श्रीर फलोत्पादनकी वृद्धिकेलिये बड़ा श्रीर तेज कदम उठाये। लोगोंने व्रक्षोंकी संख्या श्राधी करके बतलाई, तो भी देखिये उन वृक्षोंकी संख्या कितनी है, जिनके फलोंको खरीदनेकेलिये हमें हर साल पाकिस्तानको हजारों गाँठें कपड़े श्रीर लाखों मन चीनी आदि देना पड़ेगा। चिनी तहसीलमें उनकी संख्या है--

सेब नासपाती ब्राह ६,५१ १०,१८४ १,२४७ 2,432 पिस्ता **ग्रा**खरोट श्राल्चा खूबानी बादाम ७,०७३ ७३६ 848 2.5 393,88

यह तो वह फल हैं, जो नचारतक मोटर आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सड़क तैयार होते ही हमारे नगरोंमें पट जायेंगे। यही नहीं सड़क बनते ही दस सालके भीतर वृद्धोंकी संख्या दस गुनी हो जायेगी। आज इन फलोंकी फसलके समय कोई कदर नहीं। मेरे टहलनेके रास्तेपर कभी किसीने एक दूकान बनाई, और वृक्षोंके साथ कुछ सेबके बृक्ष लगा दिये, अच्छी जातिके बड़े बड़े सेब। किन्तु आज सेबोंकी कोई खोज-खबर लेने वाला नहीं। दस मनसे क्या कम सेब होते, किन्तु लड़कोंने पहिले तो नीचेकी डालियोंको साफ कर दिया, इनकी हमारे नगरोंको बड़ी आवश्यकता है, और जिनकी यह कदर है। इनके अतिरिक्त दूसरे फल हैं—चूली (८६,६००), बेमी (१४,१२६), बेसर (६४२), पालू (१२,६६७), और बरजाई (५१२)। बेमी (लोटा) आहु है; जिनके कारण कनौर वालोंको अपने अंगूर नीचे भैजनेमें जरा भी पछतावा नहीं होगा। बेमीका शराब शुरू हुये अभी थोड़ा ही समय हुआ है। किन्तु अभीसे पंगी ब्रह्मचारी जैसोंने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया है "श्चंगूरी शराब, इसके सामने कुछ भी नहीं।"

में कह रहा था चूलीकी बात, जिसकी ग्रस्ली सख्या दो लाखसे कम नहीं होगी, श्रथांत् प्रत्येक किचरपर पाँच पाँच पेड़। श्राँर चूली फलनेमें बड़ी बेशरम है, बेमी भी उससे मात है। प्रति दृक्ष ७-८ मन फलसे क्या कम होता होगा १ चूली फलते ही चटनीका काम देती है, जिसकेलिये किचरोंको कोई प्रेम नहीं। किन्तु हमारे सैलानी उतने श्ररसिक नहीं हो सकते। पकनेके समय तो "त्वमेव माता च पिता" है ही, फिर मुखा कर वह साल भर लोगोंका पोषण करती है। सूखी चूलीकी लपसी, मिल सके तो थोड़ा श्राटां मिलाकर, किचरके श्रिषकांश किचरोंका श्राहार है। यह वर्ष उसी चूली पर हाथ साफ कर रही है। छुतें सुनहली चूलियोंसे, बसंती बनी हैं, कितने ही खेतोंकों भी उन्होंने सुनहला कर रखा है। जूलाई मासका यह एक सुंदर दृश्य है, जो दर्शकका ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकर्षित किये बिना नहीं रहेगा। किन्तु यह वर्षा सारा गुड़ गोवर कर रही है। चूलियाँ

सूख नहीं पा रही हैं, कुछ दिन श्रौर ऐसा ही रहा, तो वह सूर्य किरणोंसे वंचित हो सड़ जायेंगी। फिर साल भरकी जीविका ? यह है लोगोंके मनमें भारी चिन्ताका कारण। श्रादमीने श्रव्य-वृष्टि वाले शुष्क प्रदेशमें श्रपना निवास बनाया, वहाँकी कितनी ही श्रमुविधाओं को श्रपनी सुविधामें परिणत कर दिया। श्रव जब उसमें व्यतिक्रम होने लगता है, तो उसका सारा जीविकार्जनका ढाँचा टूटने लगता है। हे मेच देवता! यदि तुम्हारेमें जरा भी हृदय है, तो श्रपने बालगोंपालों की रक्षा करो।

× × × ×

श्राजकल ब्लेडके जमानेमें हजामत कोई समस्या नहीं, तो भी छठे-छमाहे नाईका मुँह देखना ही पड़ता है। जहाँतक मुँहके बालोंका संबंध है, वह तो बीसों सालोंसे ऋपने ही हाथों बनते हैं। जबसे युना कि ब्रातप्त छुरा भयंकर वीमारियोंका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें इंजेक्शन देता रहता है, तबसे ऋौर जी घबराता है। इन पहाड़ोंमें और भी भयके कारण हैं। मैं देख रहा था पुरायसागर श्रीर उनके दोस्त मुफ्तकी तनखाह लेनेवाले माली-जहाँ तक इस अभागे बागका संबंध है - कमलानंदकी दाढी हर दसवें पन्द्रहवें साफ हो जाती है। इज्ञाम जरूर कोई था। मैंने अध्यापकी छोड़ दूकानदारी पर जुटे तरुण नेगी बलवंत सिंहसे पूछा। उन्होंने कहा-हजामत! इमारे हेडमास्टर साहेब बहुत श्राच्छी बनाते हैं। मैंने कहा - यदि कष्ट न हो तो रविवारकेलिये कहना। पहिलेसे तै नहीं करा लिया या, किन्त सावधानताके विचारसे उस दिन प्रथमागरसे कह दिया-श्राज स्नान मध्माह्नमें होगा । बिना स्नान-पूजा किये श्रन्न न प्रहरण करनेका कभी वत था। किन्तु श्रव तो "निस्त्रेगुएये पथि विचरत: को विधिः को निषेघ ", शंकराचार्य थारा बेटा जीवे, बड़े मौकेपर काम खाते हो। टहल कर आये तो मास्टर विहारीलाल बँगलेपर मौजूद श्रौर सारे हथियारोंके साथ लैस | छूतका भी डर नहीं | हेडमास्टर साहेब हजामतका व्यवसाय नहीं करते, कि उनका छूरा हर किसीके सिरपर घूमता रहे | जहाँ उसका जरा भी संदेह रहता है, मैं केंचीका काम रखता हूँ | मास्टर साहेबने मशीनसे बाल काटा | मैंने पूछा— शान धरानेकेलिये क्या करते हैं ? कहा— ऐसे तो उसकी महीनों नहीं वर्षों श्रावश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं श्रपने हथियारोंको किसी दूसरेके हाथमें नहीं देता | मुक्ते याद श्राया "लेखनी पुन्तकी नारी परहस्तगता गता"में एक यह भी जोड़ना चाहिये था | मास्टर साहेबको जरूरत पड़नेपर श्रापने हथियार रामपुर मैजने पड़ते हैं | मास्टरने सारा काम चुस्ती श्रौर सफाईसे किया | विश्वास नहीं रह गया नहीं तो कहता "पुरविले जनमका हव्बास ।"

समस्यायें इस तरह इल हुआ करती हैं, व्यक्ति ही की नहीं समाज की भी। पहाड़में वैसे भी कम जातियाँ हैं, श्रीर किन्नरमें तो जमा पूजी दो ही जाति - कनेत श्रीर दागी। कनैत छूत श्रीर दागी श्राखत । कनैत लिखनेमें डर लगता है, कोई मित्र नाराज न हो जायें, क्योंकि अब क्या पिछले राजा पदमसिंह के समय और उनकी स्राजासे सारे कनैत ऋपनेको राजपूत लिखाते हैं। कामरूके कनैत ठाकुरसे राजात राजा बने वंशके अन्तिम प्रतिनिधिने अपने भाइयोंको भी स्वींचकर अपनी पंक्तिमें बैटा दिया—दाता उनकी आत्माको शांति दे। दागीमें फिर दो मेद हैं, लोहार श्रौर कोली। हिंदू जातिकी तो यही विशेषता है, कि चाहे कितने ही लांछित स्थानपर रखा गया हो, किन्तु तुम्हें कोई असंतोष न होगा, यदि तुम्हारेसे भी नीचेकी सीढ़ीपर किनीको बैठा रखा गया हो। लोहारकेलिये किन्नर भाषामें "डोमङ्" श्वन्द स्राता है, जो "डोम"का ही रूप है। यद्यपि बढ़ईको "डोमङ्" नहीं 'श्रीरस्' कहा जाता है, किन्तु दोनोंकी रोटी बेटी एक है, श्रार्थात् वही कहीं बढई, कहीं लोहार, कहीं सोनार, कहीं ठठेरे, कहीं पथेरेके रूपमें दिखलाई पडते हैं। यही नहीं बाजा बजानेका काम भी

दागी लोग करते हैं। श्रौर वढ़ हनें तो संगीत-कलाकी श्राचार्या समभी जाती हैं। श्रभी कल ही (३० जूलाई) कोठीकी प्रख्यात गायिका हिरुपोती ( "पंती तो वती" है, किन्तु बहुत कोशिश करने पर भी नहीं समभ सका "हिरु'का क्या अर्थ होता है ) गीत सुनाने श्राई थी । किन्नरकंठियाँ प्राचीन कालसे श्रपने सुकंठकेलिये विख्यात हैं, श्रौर श्रभी भी उन्होंने श्रपनी उस प्रतिष्ठाको कायम रखा है। मुभे श्रभतंस है, मेंने हिरुप तीको गानेका मौका न देकर उसे संतुष्ट नहीं किया। लेकिन मुभे गीत सुनना नहीं लिखना था, जिसमें वह पाठकोंके सामने भी पहुँच सके। इसलिये यदि यहाँ कुछ भूल चूक हुई होगी, तो उसमें पाठक भी सहभागी हैं। कलाकार हिरुपोती बढई कुलकी है। उसकी दो नाने (फ्रूकी) बनाछो श्रौर खहछो (जीवित तीन-वीस-दस साल) विख्यात जन कवियित्रियाँ रही हैं। इसलिये किन्नरके वढ़ईको सिर्फ विश्वकर्मा कहकर टाल न दीजिये।

श्रीर कोली ? सबसे श्रन्तिम सीढ़ी, सबसे निकृष्ट कामोंके धनी, श्रीर सबसे श्रिषक दाने-दानेकेलिये मुहताज । यही वहाँके चमार, मोची, मंगी, जुलाहे, धुनिये, धोबी श्रीर सब कुछ हैं । मतलब, जात न होनेसे काम नहीं रकता । कुछ छोटे-छोटे कामोंकेलिये दागी मौजूद हैं । बाकी कामोंमें कनैत लोग श्रापममें ही बाँट लेते हैं । कुमीं, काछी (कोइरी), भड़भूँ जा, काँदू, माली, पटवा श्रादिके सारे काम किसीकी बपौती नहीं है, जिसकी मर्ज़ी हो सो करे । मास्टर बिहारीलालके हाथकी सफाई देखकर कभी मुक्ते तेहरान याद श्राता था, जहाँ साधारण सरतराश (शाब्दिक श्रर्थ शिरश्छेदक) एक हजामतका डेढ़ रुपया ले लेता था, या लंदन जहाँ एक हजाम दिनभरमें मजेमें १४ रुपये पाकटमें रख सकता था । याद नहीं मैंने मास्टर साहेबसे यह बात कही या नहीं । खैर, यह बात तो श्रपने घुमक्कड़ शास्त्रमें लिखने जा रहा हूँ - धुमक्कड़ी धर्मको छोड़े बिना चलते चलते समानपूर्वक रोजी पैदा करनेका यह श्रच्छा मार्ग है, जिसे हर एक भावी घुमक्कड़को पहिले

हीसे सीख रखना चाहिये—सिर्फ दाढ़ी-मूँ छ बनाई ही नहीं पूरी सरतराशी। इसका यह अपर्थ नहीं कि मैं हजामको मिलनेवाले पारिश्रमिक का ध्यान रखके यह सब सोच रहा था। मास्टर साहेब अप्यैतनिक हजाम हैं। इस काममें उन्हें पुर्य भले ही मिल जाता हो, पैसेका वहाँ मवाल नहीं। श्रीर पुर्यार्जनका उन्हें काफी अवसर मिल जाता होगा, क्योंकि वह अपने हथियारको दूसरेके हाथमें देते नहीं।

श्रात्मविस्तार बड़े घाटेकी चीज है, इसिलये "काजीजी दुनले शहरके श्रंदेशेमें" काजीके इस कामको उपहासस्पद समभा जाता है। यहाँ, इतने दूरके स्थानमें संसारकी श्रांघी वयारके श्रानेका कहाँ मौका ? किन्तु दो-दो दैनिक श्रौर हर डाकसे श्रानेवाले दस-दम पंद्रह-पंद्रह पत्र श्राखिर ले क्या श्राते ? हाँ, ठीक है श्राँघी-बयार नहीं लाते थे, यदि वही लाते, तो डाकका रास्ता तोड़ देना श्रसंभव नहीं। मनुष्य श्रपने व्यक्तित्वको जितना ही फैलाता है, बाहरी घात प्रतिघात श्रौर बृत-प्रवृत्तिका उतनाही श्राधिक प्रभाव उसके ऊपर होता है। यह पोस्ट या पत्रायन व्यवस्था हर्ष श्रौर विघाद दोनों को मुलभ करती है। हर्षकी बातका प्रभाव उतना स्थायी नहीं होता, जितना विषादकी बातका खैर, उन हर्ष विघादकी बातोंको मै गिनने नहीं जा रहा हूँ, प्रथम तो वह मेरे पास देरतक ठहरना नहीं चाहती, श्रौर चाहें भी तो वहाँ गीतायोग नही घुमक्कड़ योग उन्हें ठहरने नहीं देता।

इधर श्रात्मिविस्तार या "दुबले शहर के श्रांदेशे" का परिणाम यह हुश्रा है कि ईजानिब चाहते हैं हिमाचल—विशेषकर किन्नर देश-की सारी समस्याश्रोंको ऊपर निकाल लायें। बात श्रमंभव है, इसके लिये कोई सर्वं पैदा होना चाहिये, जिसका दावा बहुतोंने किया है, किन्तु हुश्रा श्राज तक कोई नहीं। तो श्रात्मिवस्तारकी सनकने फलोत्पादन विस्तार पर कलम उठानेकेलिये मजबूर किया। श्रपने तो श्रपने तहसीलदार मंगतराम जी जैसे भले मानुसको भी कष्टमें

| फिर चीनीमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१६                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र रोगी १३८ तेलंगी ३००० तेलं<br>३ तेलंगी ४०० पूर्वणी ६२ ख्वां<br>४ रिज्वा ३४८ रिज्वा १४७ ची<br>१ रुव्वांगी ३०० ख्वांगी ५०० दुर्न<br>६ रारक्ट २२३ चीनी २६६ पूर्वण<br>७ पूर्वणी १५१ पंगी २०० पंगी<br>८ विनी १४३ रोगी १६७<br>१ स्त्रकृपा ७३ मोरक्ट १६६<br>१०सुद्धतम् ६० दुर्नी १५४<br>११ दुर्नी ४४ कामक १२८<br>१२ रिस्पा ४२ भावा १२२<br>१३ मोर व्ह ३६ रारक्ट ११४<br>१४ मोर व्ह ३६ रारक्ट ११४<br>१४ म्या २८ वारक्ट रेग्येड<br>१४ म्या २८ ८६%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १ श्रीपूर सेव न<br>१ कोठी १६०० कोठी ४००                                                           |
| तेलंगी पूर्वेखी पूर्वेखी रिज्बा र स्वांगी रंगी सोरह, योगी मोरह, यारह, य | से ब<br>को ठी ४                                                                                   |
| रोगी हिश्य तेलंगी २००० कोठी ३०० पूर्वणी १९६ पूर्वणी ३६ मोरङ र रिज्बा १९४० ४ तिलंगी २०० पूर्वणी १६६ पूर्वणी २६ व्यांगी १०० दुनी ६३ तेलंगी २०० व्यंगी २६ व्यंगी २६ व्यंगी २२  | नास्प्राती<br>(००                                                                                 |
| • किन्ना ३६९ तेलंगी ५०० कीटों १५० रिन्ना ७१<br>• कीटी ३०० पूर्वेषी २६१ चगांव ११९ पूर्वेषी ३६<br>• पूर्वेषी २२६ दुनी २२३ मोरङ भ्रद्भ कोटी ३८<br>३ तेलंगी २०० छन्नांगी २०६ छ्वांगी ५० तेलंगी १६<br>स्वारी १४४ चीनी ८८ तेलंगी ४० सुङ्नम १३<br>छ्वांगी १०० रोगी ६५३६ अंगूर<br>इनी ६८ १७ किट्ना २६<br>गंगी ४० १६ स्किन्ना २६<br>पंगी ४० १६ स्किन्ना २३<br>पंगी ४० १६ स्किन्ना २३<br>२५०३६ २०० तमग्या ४६०५२<br>८५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्राह<br>रारङ ४१७                                                                                 |
| सिज्बा ३६६ तेलंगी ५०० कोटी ३०० पूर्वेषी २६१ दुनी २२३ पूर्वेषी २२६ दुनी २२३ तेलंगी २०६ तेलंगी २०६ तेलंगी २०६ विलंगी २०० विलंगी २०० तेलंगी १४४ चीनी प्रद्धारी १०० तेणी ६५३६ में ६६ ६२०० तेणी ६५३६ में ६६ ६२०० तेणी ६५० तेणी ६०० तेणी ६५० तेणी ४०० तेण तेणी ४०० तेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आडू आलूचा खूबानो बादाम पिस्ता अखाटेट<br>रारङ् ४१७ कोटी ५००० रिज्बा १६६ मोरङ्७३ सुङ्नम् असमरू १३६३ |
| कोटों १५० राज्वा ७ वगांव ११६ पूर्वेषा ३६ मोरङ भूट कोठी ३८ क्वांगी ५६ ख्वांगी १६ तेलंगी ४० सङ्ग्म १ दे ५७ किल्वा २६ १६ स्किज्वा २३ १६ स्किज्वा २३ २० नमग्या ४६०%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | खूबानों । रिज्बा १६६                                                                              |
| क्षा रह<br>बा रह<br>भी रह<br>भी रह<br>भी रह<br>का रूड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बादाम पिस्ता<br>मोरङ्७३ सुङ्नम                                                                    |
| मोरं अर्थ मारं अर्थ स्था बो अर्थ स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विस्ता<br>सुङ्नम्प                                                                                |
| रिज्बा १०४० रिज्बा १०४० रिज्बा १०४० रिज्बा १०४० जीठी ६६८ जीठी ६०० व्यारे ३६२ वारङ्ग ३६२ वार्या ३१६ वार्या ३१६ वार्या २२६ वार्या २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रखरोट                                                                                           |

डाला श्रीर उन्होंने खामखाह की तनख्वाह खानेवाले पटवारियोंको लगाकर चिनी तहसीलके पेड़ोंको गिनवाया। एक श्रादमीको सनकने कितनो को परेशान किया! यहीं तक नहीं गिनती हो जानेके दिनसे तो कितने पेड़वालोंकी नींद हराम हो गई ''टिवकस तो लगेगा ही क्या जाने चार श्राना पेड़ लगता है, या श्राठ श्राना। पेड़ गणनासे मालूम हुश्रा कौन-कौन इलाका श्राजभी मेवोंका केन्द्र है १ निम्न-तालिकामें श्रिधक पेड़वाले गाँवोंको ही दिया गया है, श्रीर प्रतिशत सोरी तहसीलका है—

तालिका (पृष्ठ २१६)से मालूम पड़ता है, कि सतलजके दाहिने तटपर रोगीसे तेलंगी, श्रौर बाये बारङ्से मोरङ्तकका भूभाग मेवोके वेन्द्र हैं, जो दोनोही नदीके आमने-सामने हैं। इसमेवा ज़ारको ऊपर श्रीर श्रागे नम्प्या (सीमांत तक) बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सतलज रोगीसे हमारी सोमा तक साढे पाँचसे साढे सात हजार फीट पर ही बहती है। साढ़े-पाँच से नौ हजार फीट ऊँचाईकी भूमि उन सारे मेवोंको पैदा कर सकती है, जा क्वेटा, काबुल, ईरान ऋोर मध्य-एसियामें होते हैं, स्त्रीर स्वादमें उनसे कम नहीं। मैं समभता था शायद सदाविलये हमें पाकिस्तान की ऋौर मुंह ताकना पड़ेगा, किन्तु मालूम हुआ। यहाँ सर्दा भी पैदा करके देख लिया गया है (मैंने छोल्ट्में खाया भी) ऋौर साधारण खर्जु जेतो मिश्रीके दुकड़े होते हैं, त्रालू बुखारा होता ही है, श्रौर श्राड़्तो एक दिन ऐसा मीठा श्राया था, कि मैं व्याकुल होकर पूछता रहा वह कहाँका था। शायद किसी देवताने उसे भेज दिया था, क्योंकि स्राहू पकनेमें स्रभी देर थी। जंगली खट्टा स्रनार यहाँ होता है, फिर तापमान और अरूप वृष्टिकी अनुकूलता हानेसे काई कारण नहीं कि \* यहाँ बेदाना अनार न पैदा हो -- तलंगीमें लगायी भी है

<sup>\*</sup>कनौरमं ऊँचाईके अनुसार फल आगेपीछे पकते हैं। फ़लके शौकीन सेलानियोंके उनके पकनेका समय याद रखना चाहिये

तेलंगीमें बेदाना ऋंगूर किस्मिस भी पैदा होता है।

फलोंके परिभापाके बारेमें इतनाही कहना है, कि श्राजकी मौजूदा श्रंगूर लाग्येंही ११००० मन श्रंगूर श्रोर सेवके पेड़ ४० हजार मन सेव पैदाकर सकते है, जिनका परिमाण नचारतक मोटर पहुँ-चतेही दसगुना डंढ़लाख मन श्रंगूर श्रोर चार लाख सेव हो जायेगा, श्रोर जिस समय नचारसे +चीनी तक रोपने (रस्सांगाड़ी) बन जायेगा, उस समय तां श्रेष्ठ मेनोंके पैदा करनेमें कनौर एसियामें श्राद्धतीय हो जायेगा सतलज श्रोर उसकी शाखाश्रांके तटसे ६००० फीट ऊँचाई तक की दोनों तरफकी तटमूमि १०० मील लम्बी पांचसे श्राठ मील तक चौड़ी है। पाँच मील चौडाई भी मान !लें,तो १०० वर्गमील भूमि है जिसमेंसे २०० वर्गमील श्रावपयुक्त माननेपर ३०० वर्गमील कामकी है, इस सारी भूमिको मेनोके बागसे ढांका जाना मोटर श्रोर रोपने पर निर्भर करता है, इनपर तथा पन विजली स्टेशन श्रीर कुंछ बड़ी कूलोपर पचास लाखसे श्रधिक रुपयेकी जरूरत नहीं होगी फिर दस पन्द्रह लाख मन मेने हर माल कनौरसे लेते जाइये।

यातायातकी बात करते समय वैज्ञानिक यातायातको नहीं भूलना चाहिये। चीनी गाँवसे आधमीलार सड़कसे थोड़ा नीचे ''कत्था-लोट'' मैटान है, जो आदर्श हवाई आड़ा बन मकता है। और बहुत थोड़ेसे परिश्रम से। वैसे बस्पा उपत्यकामें भी ऐसे स्थान हैं, किंन्तु वह मान-सून प्रभाव चेत्रसे सून्य नहीं है, जिससे आब्छे किस्मके मेवोकी वहाँ

श्रंगूर श्रगस्त-सितम्बर, सेब श्रगस्त-सितम्बर, नासपाती (नाख)-सितम्बर, श्राहू —श्रगस्त-सितम्बर, श्राल्चा-जुलाई-ग्रगस्त, खूबानी-जूलाई श्रगस्त, वादाम-सितम्बर, पिस्ता-सितम्बर, श्रखरोट-सितम्बर चूली — जून-जुलाई, वेमी श्रगस्त श्रक्तूबर, बोसर (छोटी नास्पाती)— सितम्बर, पालू (छोटा सेब) सितम्बर-श्रक्तूबर वेरज़ाई (मीठी गुठली की चूली) — जूलाई, न्योज़ा (चिलगोजा)-सितम्बर श्रक्त्वूबर।

अधिक संभावना नहीं है। वहाँ अंग्र तो होता है, किन्तु फल फट जाते हैं--- ऋधिक वर्षा, ऋधिक रस । इवाई ऋडूं की बात मानसरीवर यात्रा के लिये नहीं कह रहा हूँ - यह मालूम है न कि मानसरोवरसे ( खण हद होकर ) निकलनेवाली एक मात्र बड़ी नदी यह सतलज है, श्रीर यहाँसे मानसरोवर विमान श्रासानीसे पहुँच सकता है, किन्तु तिब्बतको लामा और देवता उसके लिये आजा देंगे तब। खैर, तिब्बत के लामा और देवता अमर होकर नहीं आये हैं. उनका भी जमाना लद चुका है। यदि चाङ् कैशकको याङ्सीसे उत्तरके चीनसे संबंध तोड़ना पड़ा, जिसके लच्चण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो तिन्वत को चीनी कमूनिस्टोके प्रभावमें जानेसे कोई नहीं रोक सकता। बृटैन का न इसमें स्वार्थ है न शक्ति है, न संभव है कि रूसके बढ़ते प्रभाव को देखकर जिस तरह कर्जनने तिब्बतमें सैनिक ''मिशन' भेजा था. उसी तरह वह नया मिशन भेजे। भारतीय पूंजीपतियोंको चित्ता जरूर हो सकती है, किन्तु हमें ऋाशा नहीं वर्त्तमान भारत सरकार भी ऋपने उत्तरीय शक्तिशाली पड़ोसी ( कोरियाके मीमांतसे लदाखतक बिस्तृत ) से खामखाह भगड़ा मांल लेगी। नवीन उत्तरीय राष्ट्र हमारे गस्तेमें रोड़ा ऋटकायेगा, इसकी संभावना नहीं। ऋाशा तो है वह हमारे कैलाश-मान सरोवर यात्रियोंके लिये वैमानिक यात्राका प्रबंध खुशीसे कर देगा। कल्पा-लोटका इवाई ऋड्डा सामरिक महत्त्व भी रख सकता, किन्तु उसकी उपयोगिता यहाँके ऋार्थिक विकासके लिये भी बहुत है। यहाँकी गायें बहुत छोटी, बड़ी बकरीसे थोड़ी बड़ी होती हैं, जो यहाँ के घास चारेके देखते ठीक ही हैं, किन्तु भावी किन्नरोंको ऋधिक घी-दूधकी त्रावश्यकता होगी। तो पावभर देनेवाली कामधेन्वा नहीं पांच सेर दूध देनेवाली गायोंकी ऋावश्यकता होगी हमारे विमान बरेली या दुसरे पशु-जाति-विकास-प्रिष्ठानोंसे वड़ी जातिके साड़ोंका वीर्य नालियों को लेकर दो घंटेमें यहाँ पहुँचा सकते हैं. श्रीर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यहाँ की गायोंकी जातियोंमें सधार नहीं क्यांति पैठा की जा सकती है। उन

दुर्गम पहाडोंमें हवाई खर्च ऋषेक्षाकृत कम पड़ेगा, इसलिये, तीन घंटे के भीतर चिनीसे युक्तपातके किसीभी नगरमें ताजे श्रंगूरों, सेबों श्रालू-बुखारोंका ऋाना नागरिकों के लिये कम प्रसन्नताकी बात न होगी। फिर सौ रुपयेके किरायेमें उडकर काशीसे किन्नर पहुँच जाना यात्रा प्रोमियोंको भी कम आकर्षक न होगा। वह विमान-मार्गको बदरीनाथ के ऊपरसे रखवा सकते हैं, ब्रौर विमानपरसे हिमाचलके इन महान् देवता शोंको प्रणाम या पुष्प-माला चढा सकते हैं। भोट सीमासे १६ मील पर (विमानसे बल्कि चालीससे भी कम ) ऋवस्थित भारतं का यह हवाई त्र्रज्जा महत्त्वपूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि यदि अंग्रेज-अमेरिकन साम्राज्यवादियोकी मनकी रही, त्रौर कश्मीरको बँटना पड़ा, तो लदाखका प्रदेश अपवश्य ही भारत-संघमें रहेगा। कश्मीरके पश्चिमी भागके हाथमें न रहने पर लदाखका कश्मीं से जानेवाला मार्ग हमारे लिये बंद हो जायेगा, उस समय लदाख पहुँचनेके दो ही रास्ते रह जायेंगे, एक कुला से लाहुलही जिस**में** चार विकट जोतें पार करनी प**डेंगी, ऋथवा** सतल्जिकी शाखा स्पिती नदीसे स्पिती जा लदाखको, इसीपर जिसमें "कल्पा-लोट" पड़ै गा।

मेवांके सिवाय किन्नरमं धातुन्नोंकी भी बहुत संभावना है। बाङ्त्से मोरङ तक ग्राब भी न्यारिये सतलजके बालूको घोकर सोना निकालते हैं। सोनेका धातुपाषण भारतीय सीमाके भीतर हो, यह ग्रासंभव नहीं है। चर्गांवमें चाँदीकी खानमें काम होता था, यह भी कथा प्रचलित है। ऊपरी वस्पाके पथसे छिन्कुल गाँवके पास कितने ही खिनज पदार्थों की सभावना है, श्रीर शायद मिटीका तेल भी। वहाँ से लाया काला चूर्ण तो श्रागपर हरे रंगकी लो फेंककर जलता, श्रीर थोड़ी दंशमें श्राग बुका देता है, उसमें गंधककी गंध तो श्रसह्य हो उठतो है। कुछ श्रीर धातुपाषाण मेरे पास श्राये हैं, जिनमें से एक पर निकल होने का संदेह हैं। मीसेका धातु-पाषाण बहुत श्राच्छा यूला

से मिला है। बस्पा-उपत्यका त्रीर उसके निवासियोंका भाग्य भी पलटने बाला है। सतलज-उपत्यका मेवों श्रौर सानेको ही नहीं श्रौर भी कितनी ही धातु स्रोंको देनेवाली है, पूर्वणी श्रंगूरमें सातवां, सेबमें तीसरा, नासपातीमें छठां, श्राहुमें चौथा, त्र्रालुचामें तीसरा, खूबानी में छठा, श्राखरोटमें जहाँ नवाँ स्थान रखती है, वहाँ उसके पास ही रंगीन श्रवरख श्रीर धातु (शायद निकल)की भी खान है। सतलज पार हो लिप्या (किरङ्) खडुमें अप्रयुक्त के अपर हल्के हरे रंग का चिकना पत्थर मिलता है, जिसे लगाकर लोग पशुत्रोंकी श्रांखोंके जाला-फूलीको चंगा करते हैं। श्यामी खड़ुमें ऊपर बढिये, श्रंतिम गाँव रोपा मिलैगा । जेलदार तोबग्याराम परिश्रम करके वहाँसे तांवेकी "मिट्टी" लाये । उनका कहना है, सौ साल पहले सराइनके पासके किसी गाँवका एक ठठेरा श्राया। उसने खानसे तीन मील नीचे तांबा पिघलानेके कामके लिये भोंपड़े बनवाये। कई साल तक वहींसे तांबा निकालकर ठठेरा बर्तन बनाता रहा । उस समयके बने बर्त्तन भी उधर कितनेही घरोमें मौजूद हैं। इन ताँबेके टूटे बर्चनोंको स्राधानी से गलाया जा सकता है, इसीलिये भ्राजकलके कनौरी बर्चन बनाने वाले उसे बहुत चाहते हैं। जेलदार तोब्ग्यारामकी तांबेकी कोशिश में मिट्टीके लिये ऋाया देखकर गाँव वालोंने उन्हें बहुत समभायाकी यह काम मत करो, बुरा होंगा, देवताकी नाराजीसे खान बंद हुई है, तुम्हारा श्रनिष्ठ हो जायेगा। नीचेके ब्रादमी ब्राकर यहाँ भर जायेंगे, फिर इम ऋपनी चूलियोंको भी न खाने पायेंगे। अंग्रजोंने जाननेकी बहुत कोकिश की किन्तु हमने पता लगने नहीं दिया इत्यादि। किन्तु तोब्ग्यांराम पढ़े लिखे स्रादमी हैं, जानते हैं, स्रब ताँबा श्रंग्रेजोंके लिये नहीं श्रपने लोगोंके लाभके लिये निकाला जायेगा। लोगोंकें लाभमें भाँजी मारनेवाला देवता कौन है १ जेलदारके कथना-नुसार खानपर बहुतसे पत्थर गिरे हुये हैं, किन्तु कुछ परिश्रमसे उसे साफ किया जा सकता है। जो "मिट्टी" उन्होंने लाकर दी है. वह

काफी भारी है। राम्राके आसपास ताँबेकी मैल बहुत मिलती है इसिलये ताँबेकी खानके होनेमें संदेह नहीं। संभव है, सराहन-गोरा- के बीचके गाँव वाले ठठेरेके आनेसे पहिले भी यहाँ ताँबा निकाला जाता हो, किन्तु वह निकाला जाता था लकड़ीके कोयलकी सहायतासे।

किन्नरमें ताँबा, सुरमा, चाँदी, सीसा, मिट्टीके तेल, निकल, जस्ता, गंधकके पाये जानेकी संभावना है।

## १५ .

# कोठी देवी महातम

कोठीकी देवीका चंडिका नाम मैंने पहिले ही सुन रखा था, श्रौर यह भी जानता था, कि वह किन्नरकी सबसे जागता देवी हैं। देवताश्रोंका दास में भले ही न होऊँ, किन्तु देवताश्रों विशेषकर उनकी कथाश्रोंका प्रमी तो मैं जरूर हूँ। यह हो नहीं सकता था, कि दा मील पर रहते भी मैं चडिकासे भेंट किये बिना किन्नर देशसे विदा हा जाऊँ। कोठीकी यात्रा श्रौर देवीसे भटकी बात कहनेसे पहिले देवीके परिचयार्थ चद पंक्तियाँ लिख देना जरूरी समभता हूँ, हो सकता है, कहीं पुनरुक्ति हो जाये, किन्तु देवताश्रांकी कथामें वैदा होना श्रमिवाय है, क्योंकि महातम तथा ''कोथा'' (कथा) सभी श्रुति रूपमें हैं, श्रौर श्रुतियोंकी श्रमेक शाखायें हुआ ही करती हैं।

देवीका जन्म श्रोर बाल्यकाल - चंडिका देवी नाम होने ते त्राप कोठीकी देवीको "श्रपणाँ, पार्वती, दुर्गा, मृडानी चंडिकाम्बिका" न समभ लीजिये श्रोर न इन्हें पर्वतमें जन्म लेनेसे शिवकी प्रिया समभ्रतेकी गलती कीजिये। सारे हिन्दू जानते हैं, कि लक्ष्मी, पृंश्रली होती हैं, किन्दु पार्वतो सदा सती बनी रहती हैं, स्रोर चंडिकाका स्रवैध संबंध किसी व्यक्तिसे है, जो सदा उसके साथ साथ रहता है। सारांश यह है कि इस पार्थतिको गौरा पार्वतीसे मिलानेपर श्रापको सारी भागवत — बोपदेवकी नकली भागवत नहीं श्रासली भागवत श्रार्थात् देची भागवत—पर हड़ताल फेरनी पड़ेगी।

कोठीकी देवी चंडिकाका जन्म सुङ्ग (गोस्नम्)के पासकी ग्वार-वाङ् नामक गुफामें नातिपुरातन कालमें हुआ। उनकी सौभाग्यवती माता श्रमुरराजदुहिता श्रमुरराज-महिषीकी कोख छ श्रीर सतानोंसे पित्र हुई। ।सातो संतानोंमें ४ बहिनें श्रीर तीन भाई थे। बहिनोंमें तौन अन्तर्धान अर्थात काल-कविलयत हो गई. और निष्ठर जगतने अपने स्वभावके अनुसार उनका नाम तक भुला दिया । समय पाकर तीनों भाई सयाने हुये। बेटीका तो उत्तराधिकार होता नहीं, इचलिये बड़ी बहिन क्या दावा करती ? पिताके सुरलोक सिधारनेपर खाइपट शुरू हुई । तीनों भाइयोंके नाम थे महेसू-जिसे महेसुर श्रौर महेश्वर भी पंडिताई छाँटनेवाले कह देते हैं। हम उन्हें अभी पहाडी रीतिके अनुसार बड्डा, माहिला और काँछा कहेंगे। तीनोंके भगड़ोंने उन्र रूप लिया, त्र्याखिर जाति भी तो संद-उपसंदकी थी। किन्त ब्हाँ बीचमें कोई मोहिनी नहीं थी। इस भगड़ेको वस्तुत: पितयोके कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तीनों महेसुत्रोंकी तब क्या अवतक कोई वैध पत्नी नहीं है। बड़ी बहिनने देखा, यह तो वाणासुरका वंश उच्छित्र होना चाहता है-कितने ही श्र तिधरोंका कहना है. पिताका नाम यही था, जो कृष्णुका समधी भी था। यहाँ एक ऐतिहासिक महत्वकी बात हाथ लगी, जिनके बलपर हम कह सकते हैं, कि देवीका जन्म कलियुगसे पहिले द्वापरके बिलकुल अन्तमें हुआ था, ऋर्थात् पाँच हजारसे कुछ ही वर्ष पहिले । देवीने भाइयोंको समभाया; वंशनाश मत करो। हालमें हुये कौरव पाँडवकी कलहसे सबक लो। भाइयोंको कुछ होश आया, और बोले-तो बहिन ! तू ही पंच बन

जा श्रीर जायदादका बँटवारा कर दे।'' बहिनने कष्टको स्वीकार किया।

भावाके ऊपर घासके मैदानमें श्रवभी वह चट्टान मौजूद है, जिसपर बैठकर देवीने भाइयोंका बँटवारा किया था। स्थान पहिलेसे ही निश्चित था, जहाँ देवी पहिले ही पहुँच गई। शायद समय भी पहिले निश्चित ही गया था, जो गोधूलीके स्त्रासपास था-शायद इसलिये कहता हूँ कि यह मेरी उड़ान है, श्रुतिधरने इसे नहीं बतलाया । मेरी उड़ानका कारण यह है कि स्त्रागे जो घटना घटित हुई, बह इसी समय संभव है। तीनों ऋसुरपुत्र मदिराके चषकपर चषक उड़ेलकर रक्ताक्ष श्रौर घूर्णित शिर हो गये। श्रौर फुटपुटेके कारण **अ**ग्रासपासकी चीजें उन्हें दिखलाई नहीं पड़ती थीं। तीनों भाइयोंने बंदना की। देवीने श्रासनसे बिना उठे ही कुछ मुसकराकर, कुछ श्रपने मधर किन्नर कंठसे उन्हें मुग्ध कर दिया। तीनों भाई पासमें बैठ गये। देवीने पिताके राज्यको हाथमें लिया, ख्रौर उसके तीन दुकड़े कर षीठ स्थान ऋर्थात् सातो बहिन भाइयोंका जन्म स्थान (नचार सु<del>ङ</del>्रा वाले इलाकेको जो काफी कलियुग बीत जानेपर अठारह-बीसके नाम-से प्रसिद्ध हुन्ना) बड़े भाईको दे दिया, जिसे उसकी राजधानीक नामपर तबसे सुङ्रा-महेसू या ग्रोस्नम्-महेसू कहा जाने लगा। माहिलाके हिस्सेमें भावा खडुका इलाका श्राया, श्रीर वह भावा-महेसू कहा जाने लगा। कांछाको राजग्रामङ्का इलाका मिला, जिसकी राजधानी चर्गांव या ठोलङ्के नामपर उसे वहाँका महेसू कहा जाने लगा। तीनों भाई बड़े प्रसन्त हुये। यहाँ यह कह देना चाहिये, कि सुङ्रा महेसूका राज्य मानसून इलाके वाले घने देवदार वन वाली भूमिमें था, बाकी दोनों भाई मानसून बंचित नग्नप्राय पर्वतींके स्वामी बने । उनकी प्रसन्नताको सुरा सुंदरीने स्त्रीर बढ़ा दिया । वह बहुत बहुत धन्यवाद देते, गिरते पड़ते अपने निवासको गये। देवी अपने श्रासनसे तबतक न उठी, जब तक कि तीनों भाई श्रांखोंसे

स्रोभल नहीं हो गये। फिर उसने स्रपनी चोटीमेंसे कोई चीज निकाली स्रोर चुपकेसे उसे स्रपने दोडू (पहाड़ी ऊनी साड़ी) के भीतर छातीके पास छिपा उड़कर गायब हो गई। उड़कर ही गायब होना जरूरी था, क्योंकि पैदल दौड़ती, तो उसे माहिला स्रोर काँछा के राज्यसे गुजरना पड़ता, जहाँ बहुत खतरा था। देवीकी उड़ान चहानसे सीघे उत्तर भावा-जोतके ऊपरसे स्राजकलके स्पिती इलाकेपरसे पूर्वाभिमुख होकर जरा दक्षिण मुड़ एक बड़े डाँड़ेको पार कर श्यास् खडुके उपरले स्रन्तिम साम रोपाको हुई।

देवीने वहाँ बहुत समय नियास नहीं किया, क्यांकि चोटीमें छिपाई चीजको संभालना था, श्रीर वह चीज थी मातो-शोवाल्यङ् या संक्षित नाम शोवा । रोगीसे पगी खडूतकका चीनीवाला इलाका इसी नामसे पुकारा जाता है। देवीके जन्मसे युगों पूर्वसे तब तक यही इलाका दाक्षी मदिराकेलिये प्रसिद्ध रहा है, स्त्राज तो श्वेतांग भ्लेच्छोंके राज्यके समय लाये सेव, ऋालूचा, नास्पातीका भी वही गढ़ है। इसी इलाकेको देवीने बापकी जायदाद बाँटते समय श्रपनी चोटीके भीतर छिपा लिया था, त्र्यौर बाँटनेकेलिये गोधलीका समय निश्चित कियाया । तब तो देवीपर भाइयोको घोखा. देनेका भारी ग्राप-राध लगता है ! इसमें क्या संदेह। इसीलिये तो कोठी देवी सारे किन्नर देशमें "बड़ी चालाक '। बरे ऋथोंमें । कही जाती है। एक सजनने इस बातको यह कहकर फुठलानेकी कोशिश की, कि तेलंगीका देवता थानिक अपने इलाकेको देवीके हाथमें सौंप कर अन्तर्धान हो गया। स्पष्ट शब्दोंमें कहिये तो. थानिकने त्रात्म-हत्या कर ली। त्रात्महत्या करना उन देवतास्त्रोंकेलिये स्नासान नहीं हैं, जिनपर स्नायुका प्रभावही ही नहीं पड़ता। फिर समाधान यही हो सकता है, कि निराश प्रेमी हो उसे ऐसा करना पड़ा, या शोवाको ऐंडनेकेलिये ऐसा किया गया। यह तो ऋौर भी भयंकर लांछन देवीपर ऋावेगा। यह बात सोलहों

त्र्याना भूठी है। बात वहीं सच है, जो पहिले कही गई, श्रौर उसकी श्रागेकी घटना भी कहती है।

यहाँकी बात यहीं छोड़कर जरा हम देवलोकसे नरलोकमें आयें। यह स्मरण रखना चाहिये. कि ब्राजके किन्नरकी भाँति उस समय भी देवलोक और नरलोककी कांई सीमा निर्घारित नहीं थी। बँटवारेके समयके त्र्यासपास ही चिनीसे एमर्स दसराम नामका एक ठाकरस (ठाकर, छोटा राजा ) रहता था । ठाकरानी गर्भवती हुई । भूठकी कमाई खानेवाले ऋौर कभी कभी सची ऋटकल लगा देनेवाले जोतिसियोंने कहा-"पुत्र होगा, तो कल्याण होगा; पुत्री हुई तो महा श्रानिष्ट घटित हो सकता है।" सयोग कहिये, हो गई प्त्री। ठाकर घवडाया और उसने पैदा होते ही बच्चेको सात पारिसा जमीनके नीचे गाड़ दिया। देवी तां दो ही भीलपर रहती थी, उसे मालूम हुआ। वह भटसे जमीनमें सुरंग खाद करके लड़कीको अपने साथ ले गई, ठाकरकी पत्री त्राज भी देवीके विमानमें सामनेवाले मुखके नीचे चांदीके पत्तरकी मूर्तिके रूपमें विद्यमान है, विश्वास न हो तो स्नाकर श्रपनी श्रांखो देख लें। देवीको पिताकी नृशंसतासे पृत्रीको बचा लेने भरसे ही संतोप नहीं हुन्ना। उसे ठाकरस्पर भारी क्रोध न्नाया-देवीके स्वभावसे कहा जा सकता है, कि इस सारे कार्यमें परोपकार बुद्धि ही नहीं काम कर रही थी, बल्कि वह ठाकरको हटाकर शोवाको ऋपनेलिये ऋकंटक बनाना चाहती थी - स्मरण रखना चाहिये, कि देवी उदुंबर '(लाल)वर्णा द्राक्षी सुराकी बड़ी प्रोमी है, ऋौर इस सुराकेलिये शोवा आज भी प्रसिद्ध है। कुछ मामूली कहा सुनी, दृतोंके यातायःत स्त्रौर माँगके बाद देवीने ठाकरको स्त्राल्टीमेटम् दे दिया, जिससे बचनेकी शर्त यदि त्रात्महत्या नहीं तो उससे कुछ ही कम रही होगी। ठाकर श्रानपर मरनेवाला पुरुष था। उसने भी देवताको प्रसन्न करके वरदान पाया था--वरदान देखनेसे जान पडता है. उसके दाता पार्वती द्वितीयाके प्रति भंगेड़ी शंकर ही रहे होंगे। आरटीमेटम

या ऋंतिमेत्थम्का समय बीत गया। देवी चढ़ दौड़ी। खबर पाकर टाकर भी गढ़से उतर आया, और दुर्गसे डेढ़ ही दो फर्लांग पर, जहाँ त्राजकल पनचक्की चल रही है, दोनोंकी मुङ्ग्मेड़ हो गई। यहाँ त्रवश्य देवी साह्मात् दुर्गां वन गईं थी। उसके धनुपसे छूटते **बा**ग् पार्थशरको भूठा बना रहे थे, उसकी तलवार चलानेकी फुर्ती बतला रही थी, वह उसके हाथ संध्याको तु वाफेरोमें ही चुस्त न थे। उधर दसराम ठाकर भी कच्चा गोइयाँ न था, उसने भी वाखपर वार्ण, खङ्कपर खड्ग, श्र.लपर श्र.ल चला देवीको छट्टीका दूध याद करा दिया। देवी पसीने पसीने हो गई थी, उसका सारा दोहू वर्षासे भीगा जैसा मालूम होता था, किन्तु क्रमी देवीको चिन्ता नहीं हुई थी। उसने लपककर ऋसि चलाई, ऋौर दसरामका सिर सुटेकी भौति जाकर जमीनपर पड़ा। देवीकी बौंकुं खिल गईं। उसी समय किसीके ठठाकर हॅंसनेका शब्द सुनाई दिया। देवीने गिरे शिर परसे नजर हटा कर उधर देखा, वहाँ दसराम सहीसलामत मौजूद था। जमीनपर निरे प्रहरणोंको उठाकर देवीपर वह प्रहार करना चाहता था, कि देवीने सजग होकर ताबड़तोड़ बाग चला उन्हें वेशर कर दिया श्रौर फिर बाखोंसे दसरामके **श**रीरको छलनी करते हाथकी सफाई दिखलाते हुये दूसरी बार शिरको काटकर गिरा दिया। लेकिन फिर वहीं बात । शिर काटकर गिराना, ठठाकर हँसते नये शिरका दसरामके धड़पर ऋाजमाना, ऋौर फिर युद्ध जारी। ऋाखिर बलकी भी कोई सीमा होती है, चाहे वह देवीके शरीरका ही क्यों न हो। देवीकी हिम्मत टूटने लगी- यह स्त्री जातिके अप्रपमानकी वात नहीं। दसराम पुरुपदेवताको भी नाकों चने चबवा सकता था। देवीके हाथ-पैर फूल चले, समीप था, कि वह दसरामके हाथकी चिरवंदिनी हो जाय फिर वह उसके साथ कैसा वर्ताव करता, कौन जाने ? कथा तो है, दसरामके शरीरमें राक्षसकी ऋात्मा वसती थी। खैर, ऋागम ऋँघेर दिखलाई पड़ने लगा । उसी समय देवीके मस्तिष्कमें बिंजलीसी चमकी।

उसने प्राणोंके डरसे दूर खड़े होकर तमाशा देखते ख्वांगीके देवसा मरकारिङसे कहा—''कायर क्या तमाशा देख रहा है, इसी हिम्मतपर कायङ् ( नृत्य-चक्र )में हर समय मेरा हाथ लेना चाहता था। जा, जल्दी दौड़कर मेरे भाइयोंको खबर दे।"

तीनों महेसू उस समय शोवाके सबसे नजदीक वाले भाईकी राज-धानी चगाँव ( ठोलङ् )में सलाह कर रहे थे। उस दिन गोधूलीको तो उन्हें बहिनकी चालाकी नहीं मालूम हुई, दूसरे दिन जब सबेरे उठे, नशा उतर गया, तब उन्हें मालूम हुन्ना, कि वहिनने ठग लिया, भौर ठगाभी वह इलाका जो तीनों भाइयोंको सबसे प्रिय था। स्रब शिष्लू ( श्रॅंगूरी लाल मदिरा ) कहाँ से मिलैगी १ चर्गांवमें तीनों भाइयोंकी कमीटी इसीलिये हो रही थी, कि कैसे शिवृके उद्गम स्थान शोवाका चालाक चंडिकासे छीना जाये। ये लोग इसी परिणामपर पहुँचे, कि बिना चंडिकाको अर्न्तध्यान कराये काम नहीं चलैगा। अभी अस्तिम फैसला नहीं हुस्रा था, कि ख्वांगी देवता हांफते हांफते मीटिंगके स्थान चर्गौव महेसूके बैठकेमें पहुँचा। तीनों भाई मरकरिङ्की यह ऋवस्था देखकर एक ही साथ बोल उठे—"मरकार ! कहो, खैरियत तो है, ,क्यों घबड़ाये मालूम होते हो, क्या खबर है !" मरकारिङ्ने इशारेसे कहा, जरा दम ले लेने दो । चगाँव महेसूने फटसे शिव्के अपन्तिम कुतुपको चपकमें खाली करके मरकारिङ्के हाथमें दिया । मर-कारिङ्ने हाथमें ले उसे एक सांसमें मुँहमें उँडेलकर जीभसे श्रीठ चाटते हुये कहा--- 'खबर, बहुत बुरी। तुम्हारी बहिन दसराम ठाकरस्-के हाथमें पड़ने ही वाली है। ठाकरस्से घमासान लड़ाई **हो रही है।** चंडिका सात बार शिर काट चुकी, किन्तु ठाकरस्के धड़पर नया क्रिर जम जाता है...।"

बात पूरी समाप्त न होने पाई थी, कि चर्गांव महेसू उठ खड़ा हुआ और बोला—"भाइयो ! परनाम, मैं तो चला ।" "कहॉ चले," दोनोंने हक्का-बक्का होकर पूछा ।" चला, बहिनको बचाने ।" होने। भाइयोंने छोटेको बहुत समकाया— "जाने दो मरने दो । कहाँ हम उसे मारनेकी तदबीर सोच रहे थे। कहाँ वह अपने आप मारी जा रही हैं। इससे अञ्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है।" किन्तु, कांछाने एक न सुनी और बोला — "मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ। हमने एक ही माता के स्तन पिये हैं। अपनी सहोदराको इस तरह खतरे में पड़ी देखकर, मेरी गैरत नहीं कहती, कि मैं उसे अधम दस-रामके हाथों मरने या बन्दी बनने दूँ।" पकड़नेपर भी कांछा हाथ छुड़ाकर चल दिया। माहिलान जेटेसे कहा— "मैंने कहा न, इसे उस रांडने शिवू देनेका लाल च दे रखा है।"

देवीके नृत्यसहभागी मरकारिङ्के साथ दौड़ता भागता काछा महेस चीनीमें किलेक नीचे उस जगह पहुँचा, जहाँ दसराम श्रीर देवी जूम रहे थे, देवी हाँफ रही थी, तब भी कभी इधर कभी उधर भापटा मार रही थी। उसके बिरारे हुये बैंगनी बाल हवामें उड़ रहे थे, उसकी नाककी नथ भी पीपलके पत्तकी भाँति हिल रही थी। देखने हीसे कांछाको मालूम हो गया, कि चंडिका स्त्रीर देर तक स्त्रपने पैरोंपर खड़ी नहीं रह सकती। उसने ध्यानसे देखा, तो मालूम हुआा, दसराम-के शिरपर एक भौरा उड़ रहा है। उसे रहस्य मालूम हो गया। उसने चिल्लाकर कहा — "बहिन, शिरके ऊपर देख।" चंडिकाने भवरे-को उड़ते देखा, श्रीर एक तीरसे उसे धराशायी कर दिया, दूसरे क्षण दसरामका शिर भी धरतीपर लोटने लगा, स्त्रीर उसके साथ ही उसका धड़ धमसे गिर कर छटफटाने लगा। रक्तरंजित गात्रा चंड़िका दौड़कर भाईके गलेसे लिपट गयी, उसकी आर्थिसे हर्षाश्रु बह चले । दस-रामकी पुत्री जो शत्र से जा मिली थी--के मुँहसे कहणा बरस रही थी। उसकी इच्छा होती थी, कि जमीनपर लोटते बापके शिरको उठाकर गोदमें ले ले, लेकिन वह चंडिकाके क्रोधको भी जानती थी --निस्संदेह. वह दानवी देवी उस मानवीको कचा खा जाती।

यह है संनेपमें कोठीकी देवीका जीवन-वृत्त । स्त्राज सारा किन्न ।

देवीसे थरथर काँपता है, मानव ही नहीं देवता भी। किन्नरके बतेरे गाँवोंको तो उसने श्रपने भाई-भाँजोंसे भर रखा है, यह श्रापको खइछो-की गीत "पतिष्टोङ्" से मालूम होगा। चंडिकाके सामने पत्ता भी नहीं हिल सकता, वह जहाँ डपट कर कहती है - "जैसे मैंने सातखूदों श्रीर श्रठारह गढोंको भूनकर रख दिया, वैसीही दशा तुम्हारी करूँगी" तो लोगोंकी सिट्टी गुम हो जाती है। दूसरे देवताश्रोंको चाँदी भी मुश्किलसे मयस्सर होती है, ब्रोर चंडिका सोनेसे लदी रहती है, वह किन्नरकी सबसे धनी देवता है। रोपामें उसका महल (मन्दिर) बना ही है, शोवाके केन्द्र कोठीमें तो उसका स्थायी निवासही उहरा। इसके बाद भी उसके सैलसपाटे हुआ। करते हैं। कभी कभी वह दस-रामके गढ़ पर आकर शिवू पीते अपने शत्रुके कलेजेपर कोदो दलती है, कभी कश्मीरके दुर्गपर जाकर मेला लगाती है। स्राजकल (जूलाई १६४८ ई० ) इधर भेड़ बकरियोंमें महामारी फैली हुई है। मानवके-लिये जब स्रास्पताल रहते भी वर्षीं से यहाँ डाक्टरका पता नहीं, तो ''पशुचिकीछा''की वात कौन करे १ छोटे मोटे देवताब्रोंसे जब बात नहीं हल होती, तो लोग कोठी देवीके पास पहुँचते हैं। "मातासा बने" अभी हुकुम दिया है-मैं सारी बीमारी एकदम दूर कर दूँगी, किन्तु काश्मीरके किलेपर ले चलकर मेरी पूजाका प्रवन्ध करो। पूजा सामग्रीके बारेमें पूछनेपर मालूम हुन्ना, कि न्नाटा, गुड़, सुरा न्नादिके अप्रतिरिक्त कुछ बीस बकरे और कुछ बट्टी (दोसेरी) मक्खन चाहिये। भला देवीकी बात कौन खाली जाने दे सकता १ सात अग्रंगस्तको काश्मीरमें भारी मेला लगा । मास्टर नारायन सिंहने यह खबर सुनाते हुये कहा-पूजा तो होगी, किन्तु इतने खाडू (मेड़े) बकरे स्रौर इतना मकवन खर्च हो जायेगा।"

मैंने कहा ऋर्थात् माँस-मक्खन सतलजमें केंक दिया जायेगा १ सतलजमें नहीं फेंका जायेगा, लेकिन... लेकिन क्या ? क्या उसमेंसे बहुत सा-भाग गरीबोंके मुँहमें प्रसाद के रूपमें नहीं जायेगा ?

### -- जायेगा तो १

श्रीर खाड मक्खन श्रधिकतर धनियोंके घरोंसे श्रायेंगे। उन्हें गरीब भी खालें, तो क्या बुरा १

इसी समय वहाँ बैठे कविराज श्रीर संगीतिचार्य मास्टर प्रिय भारत बोल उठे—मास्टर रामजीदासको बलि बहुत बुरी लगती है।

लेकिन देवी तो — मैंने कहा — मास्टर रामजीदासके हाथसे बिल लेनेका त्राग्रह नहीं करती। जो लोग भेड़े बकरे मारा करते हैं, मारेंगे इसमें मेरे त्रौर बाबू रामजीदासके बापका क्या बिगड़ता है ? रामजी-दास तो भगत त्रादमी है, मांस नहीं खाते, मैं तो सर्वमची हूँ, किन्तु मुक्ते भी यदि कोई बकरा मारकर खानेके लिये कहे, तो हाथ नहीं उठा सकता।

मास्टर भारतने फिर कहा--लेकिन मास्टर रामजीदास तो हिंसाके सख्त विरोधी हैं।

क्या लाठीके हाथों हिंसा बंद करना श्राग्ना फर्ज समभते हैं। यह तो श्रीर बड़ी हिंसा होगी, हाँ, व्यर्थकी हिंसा, न करनेसे भी चलनेवाली हिंसाको में भी नहीं पसंद करता। लेकिन, इन्हीं कनौरके वंदरोंको ही ले लो, इनकी हिंसा करना क्या ठीक नहीं है।

प्रियभारत-नहीं जी, मास्टर रामजीदास तो नहीं पसंद करेंगे,

--पसंद करनेका ऋर्थ है यदि ऋपने हाथसे करना, तो मैं उसकी बात नहीं करता, किन्तु ऐसे हाथ बहुत हैं, जिन्हें कुछ रुपये दे दिये जायें, तो बानरयज्ञ सफल हो जायेंगा।

### --वानरयज्ञ!

---हाँ, वानरयज्ञ करना होगा, यदि कनौरको वड़े पैमानेपर मेवोंके उद्यानके रूपमें परिश्वत करना है।

पाठकोंकी जानकारीकेलिये कह देना है कि उन्नीसवीं शताब्दीके

त्रारंभ त्रीर पहिले दूसरे जानवर भले ही रहे हों, लेकिन यहाँ इनूमान् हनूमानियोंका पता नहीं था। ये लालमहे गर्म मुलकके प्राणी ऋगज ग्यारह-ग्यारह बारह-बारह हजार फीट पर ऊल रहें हैं। जहाँ तक वृत्त उगते हैं, वहाँ तक की जमीन रर इन्होंने दावा कर रखा है। सतलजके लोहेके पुलोंने तो उनका रास्ता श्रीर भी साफ कर दिया है। श्रीर श्रव तो वे सुङ्नम् तक फैल गये हैं, जेलदार तोब्ग्याराममे मालूम हुन्ना, उनके यहाँ स्रंगूरकी बागवानी करनी या बढ़ानी लोगोंने छोड़ दी, इस ललमुहीं पल्टनके मारे। रोगी निवासी नेगी सन्ताखदासने भी श्रवकी बार कुछ हाथ पैर ढीला कर रखा है। सारे भारतका स्वार्थ और दिल-चस्पी इस बातमें है, कि कनौर मेवोंका देश बने। तो क्या मास्टर रामजीदासकी ब्राहिंसाका ख्याल करके हम हनूमान सेनाको स्रापना मेवा-उद्यान ध्वंस करनेका काम सौंपने जा रहे हैं ? ऋौर फिर हन्मानसेना कैसी, जो कनौरमें वर्षीं से रहकर जनमले श्रीर वड़ कर भी वहांके किसी सामाजिक नियमको श्रपनानेके. लिये तैयार नहीं। किन्नर लोगोंने पहाड़की कठिनाई, ऋन्नकी कम उत्पत्ति का ख्याल करके बहुपतिविवाहकी प्रथा चलाई। इसके कारण वहुत सी स्त्रियाँ कुमारी, ज़ोमो या निस्तन्तानी जरूर रह जातीं, किन्तु जनवृद्धि पर त्र्यंकुश होनेसे पृथ्वीका भार बढ़ कर दरिद्वता त्र्यौर बढ़ने नहीं पाती। किन्तु हनूमान सेनाके कोशमें श्रंकुश-मंकुशका कहीं नाम नहीं है, जिस भद्रमुखीको देखो, एक-एक बच्चा पीठ पर लादे इस डालसे उस डाल पर फुदकती दीख पड़ती है, संतान-निग्रहकी बात तो त्रालग यहाँ संतान-उत्पत्तिकी प्रतियोगिता सी चल रही है पचास साठ सालके भीतर ही कुछ दजर् आगंतुकोंने बढ़कर आज किन्नरके मनुष्योंकी संख्या पूरी करदी है। कुछ साल स्त्रौर चुपचा बैठिये, ऋौर देखिये एक एक नरपुत्र पर चार-चार बानर हो जाते हैं क्या पूर्वजोंने इसीकेलिये किन्नरके पर्वतोंको खूखार प्राणियोंसे छीन कर अपनी वस्ती बसाई थी, कि अन्तमें इनूमान सेना आकर उसे

शान्तिमय तरिवेसे दखल करले। मैने जोर देते हुये कहा—में तो भाई, ऐसी ऋहिंसाको मानवकी ऋात्महत्या कहता हूं। जंगलोंमें कोई हिंसक जंतु भी नहीं रह गये, कि वह इक्के दुक्के बानर पुत्रोंको दबोच कर संख्या कम करें। किन्नरके काले भालु ऋोंने मांस खाना तो सीख लिया है, किन्तु वह भी ऋपने दांत भेड़ बकरियाँ ऋौर निरीह गायो पर ही साफ करते हैं।

- हां, इनकी सख्या कम करने वाले तो कोई जानवर नहीं हैं, कभी कभी कुत्त किसीको पकड़ कर कलें क कर पाते हैं बावृ नारायनसिंहने कहा वह कहीं हजारमें एक, क्योंकि यह चालाक चतुष्पाद बुक्षोको छोड़ नंगे पहाड़ोंकी ह्योर बढ़ते ही नहीं, ह्यौर बुक्षो पर इनकी सरबर कौन कर सकता है ?
- —कुत्ते भी जाड़ोंमें एक दांको पकड़ पाते हैं कविने कहा क्योंकि ताजी बर्फमें वानर दौड़ नहीं पाते, उनके पैर धंस जाते हैं।
- —यह स्त्रभी नौसिखिये नये स्त्राये हुये हैं। वर्फ में रहना स्त्रौर जीना तो सीख गये ना, फिर वर्फ में दौड़ना भी सीख जायेंगे। इनकी संख्या वृद्धि विना वानरयज्ञके रोकी नहीं जा सकतो।

सचमुच में तो मेहता साहेबको लिखूंगा—जन्मेजय सर्पयज्ञ करके वितृष्ट्यासे उन्ध्या होना चाहा, जिसमें कपट ऋषिके रूपमें सर्पिणीपुत्र आरतीकने त्राकर विन्न डाला, लेकिन आप जन्मेजय पारिच्तितसे स्थिक शक्तिशालों हैं, क्योंकि आपको जन-कल्याण करना है। आप बानरयज्ञ प्रारंभ करके जरूर पुरायके भागी हूजिये। यदि उनका गुजराती पुलपुला हृदय नहीं तैयार हुआ तो भी निराशा होनेकी बात नहीं, साल बाद आने वाले जननिर्वाचित हिमाचल पुत्र मंत्रियोंसे पूरी आशा की जा सकती है, कि वह इस महान् यज्ञको सम्पादन कर किन्नरका उद्धार करेंगे। बस साठ हजार रुपयोंकी आवश्य-कता है, प्रति बानरी चार प्रतिबानर दो रुपये।

### -बानरीके लिये दूने क्यों १-किमीने पूछ दिया।

—भाई सारे बानर खतम कर दिये जायें श्रौर एक बानर तथा बानिरया बच जाये, तो निर्यात का द्वार बंद नहीं कर सकते, चन्द ही सालोंमें वृद्धिकी गित पूर्ववत् हो जायेगी; क्योंकि चाहे यह रामजीके सेनापित हन्मानके वंशज हों, किन्तु न इन्होंने रामजीका व्रत स्वीकार किया न हन्मानजीका श्रौर यिद एक छोड़ सारी बानिरयोंको खतम कर दिया जाये श्रौर बानर सभी रहे तो संख्या पूर्तिमें पीढ़ियाँ लगंगी।

मेरे श्रोता इस यक्तिसे संतुष्ट मालूम हुये, श्रीर बानरोंके त्रातंकसे मुक्त भले दिनांकी आशा करने लगे। सौभाग्यवश यहां हनूमान दासोंका पता नहीं है, ऋौर न ऋागे ज्यादा ऋाशा है, हालांकि मोने-रौला तिन्धटाका लगाये कामरूमें जमा है, स्त्रीर जब तब कीर्तन करा देता है, किन्तु ग्रभी मोनेरीलाकी सात पीढ़ियाँ कोशिश करते मर जायें, तब भी वह किन्नरोंको हनूमान-भक्त नहीं वना सकतीं। मुमे यही ऋफसांस है, कि किन्नर कुर्गवासियोंकी मांति हनूमान भक्षक नहीं हैं, नहीं तो एक पंथ दो काज होता। तरे भी गीली गंठे तथा शिब्का थोड़ा उदारता पूर्वक प्रवन्ध हो जाये, तरे, काफी माईके लाल मिल जायेगे, जो वानरयज्ञमें स्त्रागे बढ़ बढ़ कर हाथ बँटायेंगे, स्त्रीर कुछ ही वर्षीमें यह मुन्दर देश वानर कंटकसे ऋकंटक हो जायेगा। मेरे पूछने पर यह भी मालूम हुन्ना, कि कोली लोगोंको चमड़ा निका-लनेमें कोई उज्र नहीं हांगा, क्योंकि मिल जानेपर नीचे वाले कोली कलमहोंका फलाहार कर लेते हैं। फिर क्या, रोमहीन घुटाघुटाया बानरचर्म दस्तानेके रूपमें लंदन श्रीर पेरिसकी मुन्दरियोंको भी मुग्ध कर सकता है।

इति कोठी देवी महातम समापत ।

## (१६)

# देवीके चरणोंमें

श्राखिर २३ तारीख शुक्रवारका शुभदिन श्राया। जब कि सबेरे ही सबेरे मैंने देविके चरणोंमें पहुँचनेका निश्चय पुरुष सागरको सुनाया। पहिले दिन इसलिये निश्चितकर सकता था, कि मैं फोटो लेना चाहता था लेकिन केमरा गलेमें डालकर बंगलेके बाहर हुआ नहीं, कि सूर्य-को बादलोंने ढाँक लिया। पुरुयक्षागर निराश हो गये। सबेरेकी चहलकदमीके अपन्तमें पुराय यात्राका निश्चय था। रास्तेमें पुरायसागर कह रहे थे- श्रव कैसे कोठी जायेंगे १ ध्प बिना सचमुच फोटो नहीं लिया जा सकता था। मैंने कल्पाके पास बादलोंका रुख देखकर ताड़ लिया. यह किसकी कारस्तानी है। सतलजकी स्रोरसे--श्रर्थात कोठीकी स्रोरसे-बादल ठीक उसी तरह फेंके जा रहे थे, जैसे जाड़ी में लड़के मुँहसे भाप छोड़कर खेला करते हैं। किन्तु, यहाँ लड़कांका मासूम खेल नहीं, बल्कि देवी चंडिका तुली हुई थी मुक्के पूर्णतया श्चासफल करनेकेलिये, मैंने पुरायसागरसे कह दिया, यदि देवीका हट है, तो मेरी भी जिद है, हर रोज केमरा लटकाये आर्जगा, अभी पूरे दो सप्ताह रहने हैं। देखें, तो देवी कितने दिनों तक दी-दो घंटे मुँहसे बादल छोड़ती रहती है आखिर मुँह कभी तो थकैगा, और उसी समय बंदा कोठी जा घमकैगा। मैं ऋपनी वात पुरयसागरके कानमे नहीं कह रहा था, आस पासके देवदारके जंगलमें कोई देवीका गए इमारी वात सुन रहा था, उसने सारी खबर देवीको कह सुनाई। देवी ने हट छोड़ दिया ऋौर जब ढाई मील तक जा लौटकर कल्पा पहुँचाः तो सूर्य फिर देवीके फैलाये मेघ जालसे बाहर श्रा चुके थे। तक्ण रेंजर पंडित देवदत्त शर्मासे पहिले ही सलाह हो चुकी थी, कि एक दिन देवीके पास चलना है।

में चाय पीकर गया—चाय तो खैर में फीकी सिर्फ काढा पीता हूँ, किन्तु उसके साथ पुरायसागरकी कृपासे फाफड़ दो मधुमय चीले मिल जाया करते हैं। लेकिन शर्माजी भी चायपर डंटने जा रहे वे ख्रौर ननद-भाभी सावित्री देवी ख्रौर कृष्णदेवी पाकशालामें ख्रपने शास्त्रका कौशल दिखलाने में लगी थीं। मुफे भी कुछ नाशता करने का ख्राग्रह हुआ। में "अधिकस्याधिक फल" माननेवाला तो अब नहीं रह गया हूँ, किन्तु सोचा (देवी दर्बारमें) जाना है, दो पराविदयों और भीतर रखली जायें, तो काम ख्रायेंगी। पराविदयों की मधुरताका क्या कहना है १ स्त्रियों को भगवान् ने जिस काम के लिये अपने चारों हाथों से बनाया, यदि वह उसी काम में लग जायें, तो बस वही पारसवाली बात है, छुद्रा नहीं ख्रौर लोहा भी सोना। मेरे ऐसा कहने से पुरायसागरक रुष्ट होने की जरूरत नहीं, में उनके बनाये भोजनकी निंदा नहीं करता।

खैर, चायपानके बाद पाँच-सात . गूज़बिरयाँ भी खाई श्रीर हम दोनों कोठीकी श्रोर चले । रास्ता उतराई ही उतराई, श्रभी तो कुछ नहीं किन्तु लौटते वक्के ख़्यालसे दिल कुछ उतना प्रसन्न नहीं था, मैंने देवीकी चालकीकी बात सुनाई, तो शर्मार्ज बोले —यदि वहाँ षहुँचने पर उसने फिर मेघजाल फैला दिया ? मैंने कहा—"तब मैं श्रपनी पुस्तकमें लिख दूँगा, कोठी देवी जैसी कुरूपा देवी सारे किन्नरमें नहीं है, बस स्त्रियोंमें कुरूपा शिरोमिण श्यासोके बिस्टकी गूँगी नौकरानी देखी श्रौर देवियोंमें कोठीकी देवी ।" मैं फुसफुसाकर नहीं कह रह था, इतने ऊँचे स्वरमें बोल रहा था, कि श्रासपासके बान (श्रोक) बुक्ष श्रौर उनकी श्राड़में जहाँ तहाँ छिपे देविके गण भी मुनलों मुक्ते पूरा विसवास था, कि दंवी पूरी तौरसे सजग है। खैर, देवी "चालाक" उहरी, समफ गई यदि इस निदुर नास्तिकने कहीं लिख मारा, तो उसकी पुस्तक तो चारों खूँदमें फैल जायेगी श्रौर मैं यहाँ बैठी रहूँगी। दुनिया समक्तेगी, कोठीकी चंडिका सचमुच कुरूपा है। उसने फिर



प्रर सराहन देवीके मन्दिर (पृष्ट-३११,५३. स.ङ्लाओ सुपमा (पृष्ट-२८७)

५०. कोटी देवीका मदिर ( प्रक-२३७ ),



पश. कामरूका दुर्ग (प्रषठ-२८७

देगा। उसे कोपड़ी बनाने के लिये पतली लकड़ी चाहिये। श्रीर साथही घरसे ना तेद्र हाना चाहये। वन वह कु व्हाड़ा चला रहा था। सामा-जिक दात्यत्व जाये चू व्हे भांड में। समाजक प्रति दायित्वहीनताका उपदेश हम को इन स्राशक्षित किस्रोका दें, जब कि हमारे शिक्षित करोड़पति सेठ कपड़, स्रानाजन कंट्रोल हटतेही समाजके गलेपर निष्ठुरतापूर्वक स्तुरा चलाने लगे।

हाँ, ता देशराक्षत वनश्रष्ट सचनुच पूर्णनया सुरक्षित था, किसकी शामत ऋाई थी, कि देवी चडिकाके द्वारा रिका वनपर कुल्हाड़ा चलाये। यहाँ कितने हो बान क भी वृत थे। १६१० ई में जमुनोत्तरी श्रीर केदारनायके रास्तर्में सनका मने देवा था, तबने हिमालयकी सभी यात्रास्त्री । इ.नपात य स्थ नापर इस वृत्त हा देखता था, किन्तु यह नहीं मालून था, कि यह। अप्रजाहा चाह है, जिसे हमारे यहाँ बान कहा जाता है। शामिन श्वत ब्राट भूरे बानीका परिचय कराया, पत्तेके निम्नाल केरम क अपन्ते । इनामोद है। युरमका आरोक विशाल यक्ष हाता है, हमारे हिमाल का जाना उत्ता बड़ा होता है, न इसकी लक्ती अतना अवड्रा गता। ईताई धर्मक प्रचारसे पहिले पवित्र आक यरोपकी एक बरो। चीत था। उत्रके पुरातन देवता इसीके नीचे रहा करते थे। हिनाल प्रन्तानी स्नाने देव-प्रपत प्राचीन यरीपसे एक ऋगुल भी दी छे नहा है, किन्तु उनके देवता वानका पसद नहीं करते। वह तो दुनि समें अप्रद्वती र हिमाच नी र देनदारको भी अप्रता आवात नहीं बनात । ले केन , सका यह अपथ नहीं कि बानके प्रति हिमाच जीयोका प्रोमभाव नहीं है। भाग बर्ग है। बान र पत्ते किनारोपर कांटे लिये गंगाकी तटमूमिनी मानि कटे हाते हैं। यह जाड़ोमें भो हरे तथा स्रानी टहिनियोपर हदत पूर्वक खड़े रहते हैं। हिमपातीय जंगहोंने पशुत्रोका **श्राहार** जाड़ीन एक बड़ी समस्या होती है, जब कि चारी श्रार भूमि हिमाच ब्रादित हो जाती है। वैसे देवदार, कैल, न्योज़ा के पत्ते बानमे भी अधिक सटाहरित वहते हैं, विन्तु बह पग्त्रोकिलेंगे

श्रालाय हैं। श्रीर बान, यह उच्चभूभिक हिमालयका कल्प-वृक्ष है। हर साल हजारों पशुश्रोंके प्राण यही बचाता है। यहाँके यहस्य बान-का नाम बड़े सम्मानसे लेते हैं। मैंने शर्माजीके सहगामीसे पूजा—पत्तोंमें किनारेपर कांटे हैं, पशु उन्हें कैसे खाते हैं! उत्तर मिला -- बड़ी खुशांसे, उनके लये हरा पत्ता हलवा है, स्खेको नहीं खा सकते। हम लोग पेटभर पत्ते नहीं देपाते, श्रांदाज करके देते हैं, जिसमें वर्फ पिचलने-के समयतक पत्ते चल जाये।

कांठी पहुँचते-गहुँचते चूलीके वृक्ष फलोंसे खाली दीलते थे. श्रब वह छतोंपर पड़े सूल रहे थे। त्रालिए हम कोठी गाँवमें पहुँच गये। उस समय मुफे यह भी ख्याल नहीं ऋाया था, कि कोटी इतना प्राचीन, इतना ऐतिहाधिक महत्वका स्थान होगा। पानीकी कुल पारकर आगे बढे। बाई स्त्रोर एक मंदिर दिखाई दिया। शर्माजीके सहगामी वनपालने कहा -- यह मैरवका मंदिर है, श्रीर वह है नीचे देवीका मंदिर। मैंने हल्के दिलसे कहा-चलो पहले भैखसे ही निबट लें। मन्दिर बाहरसे भी उपेक्षित था श्रीर भीतर तो श्रीर भी। बाहरी बरांडेसे दो पोरसा नीचे पत्थर विख्ने स्रांगनके बीच एक चार-पाँच हाथ गहरा नातिलघु पाधाणबद्ध कुएड था। बरांडेसे भीतर मदिरमें द्युसिये, तो एक परिक्रमा सी थी, जिसके भीतर छोटीसी कोठरी गर्भमंदिर था। वहाँ दशभुज तथा दो हाथ लम्बी भैरवजीकी मूर्ति थी: गर्भग्रहके बाहरका प्रायः तीन हाथ चौड़ा छ हाथ लंबा ऋँधेरा-सा स्थान सरायका काम दे रहा था। सर्वसाधारण यात्री यहाँ टिकनेकी हिम्मत नहीं कर सकते; यहाँ आ्राकर टिकते हैं भूल-भटककर यहाँ पहुँचे हमारे नीचेके सन्तजन । दो धूनियाँ कुछ ही समय पूर्व वहाँ जली थीं, जिनकी लकड़ी श्रीर कोयला श्रव भी वहाँ मौजूद थे। सन्तजन धनी लगाकर यहाँ बैठ जाते, श्रीर फिर चिलमपर चिलम गांजा या कंकड़ "लेना हो शंकर, गांजाना कंकड़," कैलाशके राजा, दम लगावे तो आजा" वहते चलने लगता। मैं गांजा-कंकड़का विरोध नहीं करता हूँ, घुगक्क हों के लिए कभी कभी वह त्यावश्यक हो पहता है; किन्तु यहाँ भूती देखकर मेरा मन जरूर सिहर गया, क्योंकि इन हे दो हाथपर ही भीतर ४ लकड़ी त्यौर १७ पत्थरकी मूर्तियाँ हैं, जो दसवीं सदीके त्यास-पासकी हैं। सारे किन्नरमें इतनी प्राचीन मूर्तियाँ मैने नहीं देखीं, त्यौर साथ ही शताब्दियों के वौद्धगढ़ में यह हैं हरगौरी, रुरस्वती त्यादि बाह्म एघमीं मूर्तियाँ! गंगोत्तरीके रास्तेमें मैरवपाठीसे नीचे जांगला पुलक्ते पासकी एक अच्छी धर्मशाला धुनी त्रोर चिलमपर नौ आवर होगई। वहां बला यहाँ पाली जा रही है, यह कभी त्याग लग गई, तो इस बहुमू य पुरात वसामग्रीसे किन्नर त्यौर भारत विज्ञात हो जायेगा। घुमका साधुत्रों के लिए भी कंई स्थान होना चाहिये, यहांकी सदीं में नीचेसे त्याये सन्त पेड़के नीचे धुनी नहीं रमा सकते। देवी काफी धनी है, उसे चाहिये त्यपने भक्तो के लिये एक घर खाली करा दे, या नया बनना दे, ताकि इन प्राचीन मूर्तियों भी रक्षा हो सके। यदि यह न हो, ता इन उपे ज्ञित मूर्तियोंका स्थान यहाँ नहीं हिमाचल-संग्रहालय है।

हाँ, यह मूर्तियाँ सर्वथा उने चित हैं। किन्नर क्या मारे पहाड़ी लोग घंर यथार्थवादी हैं, त्राखिर 'सिर नर मुनिकी येही रीती। स्वारथ लाय करें सब प्रीती।' वह उसी देवताकी मान-पूजा कर सकते हैं, जो उनके दुखगुखमें सीधे हरतावलंब दें, सिर्फ विश्वाससे नहीं देवताको स्वयं मुँह या संवेतसे बंलना होगा। मैरवजी श्रीर उनके बीस साथी जो यहाँ इस तंग कोठरीमें सहसाब्दीसे श्रीधिक समयसे वन्द हैं, वह न मुँहसे वोल सकते हैं, न संवेतसे ही; किर कनोरों के लिये क्यों न तीन कौड़ी के महँगे हों। वैसे कभी कभी कोई ध्रा दे भी जाता है श्रीर नीचेन्ने संत, जो कभी ही कभी यहाँ पहुँचते हैं—जब श्राते हैं, तो भैरव श्रीर उनके साथियों का भाग्य खुल जाता है। किन्तु इस समय सबसे बरूरी प्रश्न है, इस मंदिरका सराय बनाना कब वन्द होगा, कब इन काष्ठ-पापाण-मूर्तियों के सिरपर कच्चे धागे हे लटकती श्रागकी तलवारको हटाया जायेगा ?

चोरवत्ती हम साथ नहीं लाये थे, श्रीर मै वजी के गर्भ ग्रहमें श्रुँ धेरा था। खैर, न्य जैके हीरकी लकड़ी लोग काफी जमा करके रखते हैं, जो मोमंबर्तासे भी तेज जलती है, यद्यपि धुत्राँ त्रिधिक देती है, तो भी वह सगंधित होता है। शिर बनाकर हम भीतर धने। सामने नानाप्रहरण-घारी दशभुज "भैरव"जी महाराज थे। मुभे इनके भैरव होनेमें सन्देह है, यदाप इसके लिये वहाँके सारे लोग ख्रीर पर्गा ब्रह्मचारी भी गंगा-तुलसा उठानेकेलिये तैयार हैं। भैरविक साथ कुत्ता तो जरूर हाना चाहिए, नेगी संतोखदासके कथनानुनार पहिले कुत्ता था । मुँह कुछ बिगड़ासा है, लेकिन उसकेलिये मनुष्यको दांपी नहीं ठहराया जा सकता, वयां क यहाँ तक मुस्लिन जहादी कभी नहीं पहुँचे। शायद कालने ऐका किया ह, शायद कभी छ.टी मोटी ऋग्निपरीक्षा हुई. जिसमें मैरवजी खरे उतरे। मुख कु कु विद्रुप बताया भी गया है, नीचे-का शरीर श्रवः है। पैरों के श्राम् ग्यांसे स्त्रापूर्ति होनेका सन्देह होता है, लेकिन स्तन नदारद। मूर्तिके ऊपर मकरारिण है, जो चूर्वसे पुता देखनेमें पत्थर । मालूम होता है, कन्तु है काउका । शायद यह मूर्तिके साथका नहीं है। किन्तु इसे अलर्वाचीन भी नहीं कहा जा सकता। ऋर्याचीनकालमें ऐसे मकरतोर एके बनाने का रवाज नहीं था। इसपर उत्कीर्ण रुजा त्रात उन्दर न हानेपर भा उन कालके मूर्तिशिल्पको प्रकट कर रही थी, जबकि वह अभी हा न्मुख नहीं हो पायी थी। भैरवकी दस भुज श्रांमें दाहिनी श्रार वरददस्त, खङ्क, शूल, बाईं ऋोर धनुष, शूल आद थे।

मैरवजाकी बाई श्रोर पीक्षेकी दीवारीसे सटाकर बीस मूर्तियाँ रखी हैं। सभी चूना-पुति, देखनेमें बिल्कुल पत्य की ती। सोच रहा था, फोटो लेने की, में इतना स्वार्थी नहीं हूँ, कि अपने ही दर्शनका पुर्य लूट संतुष्ट हो जाऊँ। मेरी तार्थयात्रा ऐकी होती है, जिसमें दूसरे भी दरस-पर्य कर सक। ऐसी जगहीं पर बहुत श्राजा स्वीकृति लेनेके भी फेरमें नहीं रहना चाहिये। यदि उठ सके तो वाहर ले चलो श्रीर भट गली

दाग दां, छाया केमरेमें श्राजाये, कोई देखे कोई न देखे, फिर पीछे देखा जायेगा । हिलाने हुलाने गर मालूम हुआ, दो वीसापासि ( तर-स्वती ) तथा दो दुमरी काष्टमूर्तियाँ हैं। शर्माजीने भी सहायता की, िकर वनपाल भी श्रागे बढ़ा। चारों मूर्तियाँ बर्राडमें श्राई, फिर बाहर दीपककी चौकीपर दीवारके महारे खड़ी करके भेंने फोटो ले लिये, ठीक उतरा या नहीं, यह तो देवता ही बनला मकते हैं। वामांके समा-सीन पार्वती सहित शिवकी मूर्ति पत्यरकी थी, श्रौर उसे हिलानेमें नीचे कुछ प्लास्तर ट्टता, उमलिये उसे श्रीर दूसरी पानाग-मूर्तियोंको मैंने छोड़ दिया। त्राखिर त्रागे त्रानेवाले समानधर्मियों हेलिये भी तो कुछ रहना चाहिये। पिछली दीवारकी मूर्तियोगे अधिक खंडित हैं। जान पड़ता है, इस गर्भ मन्दिरमें हरएक चीजपर राफेट पुचारा फेरना धर्म समका जाता है। फर्श, मकरतोरण, दीवार श्रीर दीवारके पासकी मूर्तियां सवपर बारवार पुचारा फेग गया है। मूर्तियोंपर तो वह श्रंगुल-श्चंगुल मोटा जम गया है। यदि उन्हें धुलाया जाये, तो शायद किसी-पर कंाई श्रचर भी दिखलाई पट्टे। यदि तीन श्रचर मिल जायें, तो शताब्दी शा निश्चय श्रामानीम हो सकता है। किन्त देवता-कालीके स्थान कनौरमें अभी इतना लाइन करना मैंने उचित नहीं समभा।

मैरव-मदिरके वरांद या जममोइनसे बिन्कुल नीचे ही कुएड है। पानी थो हामा हट कर है, नहीं ता छलांग मारी जा सकती थी। वरांदे के पास अगूरकी बेल चड़ी हुई थो। अगूर यहाँका बेशरमा पौधा है, कितना ही दुनकारों, वन चार बूँद जूठे-मीठे पानीपर जम खड़ा होता है, वैमें ही जैसे बिहारमें असाढ़-सावनमें आमकी गुठलियाँ। शर्माजी-की मोरीमें दो हाथ की द्राक्षावेल खड़ी थी। मैंने पूज़ा —यहाँ भी अगूर लगां रहे हैं। उन्हें मेरे प्रश्नपर आश्चर्य हुआ, क्योंकि सामने हाते भी कभी उनका उसपर ध्यान नहीं गया था। देखा उच-मुच अगूर है। सचमुच अगूर यहाका बेशरमा पौधा है। घरों और गाँवके खंडहरोंमें भी कितनी ही बार अगूरकी यह निर्णकता देखी जाती

है --- अस कभी कभी दो बूँद पानी मिल जाना चाहिये, जो दुर्जभ तो है, किन्तु क्वेटाके बरावर नहीं। कुंड पाँडवों मा बनवाया हुआ है। उसमें लगे अनेक विशाल पत्थर ही सिद्ध करते हैं, कि ये भीम छोड़ दूसरेके ब्रुतेके नहीं हैं। पांडवोंके अज्ञातवासके सारे बारह वर्ष सिर्फ कनीरमें बोते थे, इसीलिये तो यह द्रांपिदयोंकी खान है। पंगी ब्रह्मचारीकी खांजोंके अनुसार यूला, कांठी, कश्मीर (किश्मीर), रारङ्, लब्रङ्, कनम्, कामरू, रिब्बा, मीरङ, ठंगी, बारङ, सभी पांडवके श्रजातवात की जगहें हैं। दूसरे गवेपकका कहना है, मोरङ्में तो उन्होंने सतलज-की भारा बदंलनी चाही, किन्तु समयने साथ नहीं दिया। समय यदि साथ देता, तो आज रुतलजका रुख़ पाकिस्तानकी आरे नहीं गंगा-सागरकी ब्रार होता । कंडमें महालियां बहुत हैं, काठी भी देवीकी इन पर जितनी निगाह रहती है, उतनी भै वार नहीं। कहते हैं, यह मछ लियाँ न घटतीं न बढ़तीं उतनीकी उतनी ही बनी रहती हैं। देखा न देवी-का चमत्कार ! चर्चा चल पड़ी, तो एक सजनने कहा - सारी मछलियां मादा हैं, नर कोई नहीं है। सवाल हुन्ना -यह कैसे ! बतलाया-पहिले एक कोली था, वह समय-समयपर समन्दर (सतलज)से मछली पकड़कर कंडमें डाल दिया करता या, उसकी ही विद्यां मालूम थी। श्रर्थात् श्रृषियोंकी साइन्स-सम्बन्धी दूरिश भारी भारी ख'जोंकी मांति यह विद्या भी कोलीकी बेवकूफीके कारण भारतसे गई । मैंने उनसे कहा-तब तो नई मछलियाँ डालनेपर दो चार वर्षमें कंड मछलियोंते ही भर जायेगा। पुरुवसागरका कहना था - "कंडको हरसाल साफ कर दिया जाता है श्रीर पेंदीमें भी मिट्टी बालू नहीं रहने पाता, फिर कूलसे ताजा पानी डाल दिया जाता है। मञ्जलियाँ उस समय पकड़कर बर्त्तनमें रख ली जाती हैं। शायद बालू मिट्टीके अभावसे अंडे बेकार हो जाते हैं।" सभी मनीषिथोंका इस बारेमें घोर मतभेद है, सचाई क्या है, इसे को कुछ ही हाथ नीचे बैडी "माता सा'ब" ही जानें।

फोटो लोते हो आधा गांव जमा हो गया था। अब हम कुंड-

से देविके मंदिरकी आरे चले, जो दूर नहीं या। फाटकके बाहर एक काफी लंबा चौड़ा चौकोर खुला श्रांगन था, जिसके बीचमें एक छोटासा चारों श्रार खुला काष्टमंडन था। श्रागनके एक कोनेपर फाटकसे दूरकी श्रोर पत्थरका एक शिखरदार चौकोर गुटका मंदिर था मंदिरमें लकड़ीकी दर्वजिया जड़ी श्री। पूजनेगर मालूम हुत्रा, भीतर सीतला गाई विराज रही हैं, या युटके मरनेके लिये वैठी हैं। उनकी बुद्धिगर तरस श्रा रहा था। हां, मंदिरके पास बाहर दा शिवलिंग विलख रहे थे, एक तो श्रवांसहित कमसे कम खड़ा तो था, दूसरा श्रवांबिहीन जान पड़ता था, देवीके मंदिरकी श्रोर साष्टांग दंडवत् करते कुछ माँग रहा था। यहां ऐसे जड़ देवताश्रोंकों कौन फूल-श्रव्जत देनेकेलिये तैयार है—बेलपत्र तो काश्रीसे पार्सल मंगाकर ही चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहां देवदारोंके साथ उसकी निभ नहीं सकती। श्रवतक पंगी ब्रह्मचारी परमानद चैतन्य भी हमारे साथ हो लिये थे, श्रीर श्रपनी गवेषखात्रों श्रीर तजबोंसे हमें लाभान्वित कर रहे थे 1

जान पड़ता है, बेल श्रीर पीपजनक ही ब्राह्मणोंके धर्मकी पहुँच है। देवदारीतक पहुँचनेमें उसके पंख कर जाते हैं, समुद्रका जल लगते ही वह गल जाता है, यह तो श्रीप्रकाशजीके विलायतसे लौटनेपर काशीके दिग्-गज महामहोपाध्यायोंकी व्यवस्थासे ही सिद्ध हो गया था। यहाँ चंडिका देवीकी पृजाकेलिये ब्राह्मण होंगे इसकी श्राशा ही नहीं हो सकती थी। फिर उनके जानसे लाभ उठानेका श्रवसर कहांसे मिल सकता था १ किंतु उसकी कुछ कभी पंगी ब्रह्मचारी पूरा कर रहे थे। वैसे ब्राह्मणकुलमें पैदा होनेका दावा तो शर्मा श्रीर संकृत्यायन भी कर सकते थे, किन्तु शर्मा श्वेत शालियामके पजारी श्रीर श्रपने राम उनसे भी बढ़कर सर्वभक्षी। हम श्रव फार्टकके भीतर धुसे। बहुत छोटासा श्रांगन यहां कायङ्का स्थान बाहरका बड़ा श्रांगन था, जहां चार चक्कमें हजार नरनारी थिरक सकते थे। फारकके भीतर दाहिनी श्रोर चंडिका

मंदिर श्रीर बाई श्रोर चंडिकाका कोष्ठागार है। कोटो लेते-लिवाते पुजारी भी श्रा पहुँचा। वह एक श्रधं इकनेत था, जो साथ ही साथ देवीका श्रोक्ष (देववाहन) भी है। यह सुनकर मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई —चलो देवीकी खटोली उटानेकी श्रावश्यकता न होगी, प्रोक्षके मुंहने देवी स्वयं बोल देगी। मंदिरकी हतपर इतके श्रावित्क टीनका उपमा भी लगाथा। "मंदिर कव बना" पूछने पर कितने लोग तो राजा हदर में हिन्का नाम ले रहे थे, लेकिन पंगी ब्रह्मचारीने हद्रतापूर्वक कहा पांडवोंने बनाया। ब्रह्मचारीको सबेरे ही सबेरे माईका प्रसाद — मालूम नहीं श्रगूरी या वेमीका — मिल गया था, श्रीर उनका मुंह लाल हो रहा था। किन्तु ब्रह्मचारी पुराना श्रखाड़िया टहरा, उसपर पांचदस चपकका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मंदिर पांडवोंने बनाया, श्रर्थात् कमसे कम पांच हजार वप पुराना है, इसकी श्राधी लकड़ी श्राधी पत्थरकी दीवारें, देवदारकी कड़ियां श्रीर किवाड़ मारे ही पांडवोंके बनाये हैं।

त्रवतक पुजानि द्वार खंल दिया था। दाई क्रार चंडिका विमान था श्रीर वाई क्रोर कालीका। यहांकी सर्वेक्ष चंडी ही हैं, काली तो ऐसे ही मुसाहिबी कर रही हैं। चंडीके बड़े मुंडमें कई चेहरे लगे हैं, जिनमें सामनेवाला सोनेका है। कह नहीं सकत शुद्ध सोनेके पतरेका है, या ताँवेपर मुलम्मा किया हुक्रा है। चंडिकासे मैंने मन ही मन कहा — "भई! नत्थ तेरी गजब ढा रही है।" ब्रह्मचारीसे पूछना जरूरी नहीं समक्ता, नहीं तो कह देते नत्थ को द्रीपदीने श्रपने हाथों देवीको पहनाया। पांडवोके ब्रजात-प्रवासके प्रतापसे कनौरमें द्रोपदियों की कमी नहीं। यहां तो द्रोपदी-सम्प्रदाय घर-घर माना जाता है। देवी के विमानमें देवी मुडसे नीचे चांदीके पत्तरकी एक मूर्त्त थी—यही चिनी ठाकरस दसरामकी पुत्री है।

देवीके दर्शन हुये, कालिकाके भी । श्रव ढब्लाके भविष्य-कथनका निर्णय कराना था । देवी कोई पांच वर्षकी वश्ची नहीं थी, कि बिना उसकी स्वीकृतिके उसे किमी ऐरेगैरे नत्यूखैरेसे बाँध दिया जाये। मैने ग्रपने जान होशियारी की, किन्तु देवीने एक न चलने दी। मैंने मोचा -यदि ग्रोक्षके मुँहसे देवीमे पूछें, तो क्या जाने ग्रोच्च समभः जाये और ना कर दे, यदि विमानारूढ़ मुंडसे पूछ, तो भुर्जके लचीले लट्टेलचका खाकर न जाने मुडको "हाँ"की स्रोर लटका देंया ''नहीं ''की त्रोर । उसलिये पहिले चिट्ठी डालनी चाहिये । यदि ''नहीं ' निक्ल जाये, तो फिर भी एक मौका ख्रौर पूजनेका रह जायेगा । बोच्चक हाथम लिखकर दो चिट्टियाँ डलवाई । जुयेका पाना तो थाही, निकला "न्याह नहीं करना"। अब क्या करें १ देवी तो जान पटता है अपनी स्वतत्रताकां किनी शर्त ग्रीर किनी दामपर वेंचनेके लिये तैयार नहीं। मैनं दूमरी चिट्टाभी ले ली, ब्रीर ब्रह्मचारीका ब्रालग ले जाकर दूमरी चिट्ठी दिसलात हुये कहा - लां, देवी व्याहकेलिये राजी है, किन्तु स्रब विमान-उत्थापन या प्रोक्त द्वारा एक वार स्त्रौर निश्चय करा लेना चाहिये। स्रभीतक लांगोंको पता नहीं था, कि देवोसे चिद्रीमे क्या पूछा गया था। समझते होंगे, यह पड़ित दूमरोकी भाँते भी दुरनपुरवकी वातें पूछेगा। उन्हें क्या मालूम, यदि वसा करना होता. तो त्राज पंडितका भिंहामन सारी त्रिमूर्ति, समूचे दवी-देवतास्त्रींके शिर-पर न होता, श्रोर तैंतीमी कोटि देवता श्रह्मा-यहावा-ईश्वरके माय उगके सामने ''त्राहि त्राहि"की गुहार नहीं करते। लेकिन जब उन्हें व्याहकी वान मालूम हुई, तो सवका ग्रीर प्राक्ष , पुतारीका नत्था श्रीर भी टनका। देवता बुलानेकी वात कहनेपर ग्रोक्षने कहा --विना देवीकी त्र्याज्ञाके वह नहीं•हो सकता। त्र्याज्ञा लेनेके लिये विमान उठानेवाले क्रादमी वहां नहीं थे—विमानको जैसी तैसी जोड़ी नहीं उठा सकती। पड़ गया मामला खटाईमें। भेंने तहरील के पंशार मुदरिंर (लिपिक) नत्तर सालकी आयुमें भी तीन तीन प्रौढ़ाओं के पित धर्मानंदमें इसके बारेमें कहा - वह देवीके कारदार हैं। धर्मानंद हाथ जोड़ने लगे - क्षमा कीजिये। त्रापको तो कुछ नहीं होगा, हम बाल-बच्चेदार त्रादमी है। मैंने भी सोचा -- मुक्ते क्या पड़ी है, मैंने तो सोवा या बुशहरेमें राजाका ख्रंत हुआ, देवतात्रोंका ख्रंत भी बहुत दूर नहीं दिखलाई पड़ता, बेचारी देवी चिरकुमारी है, उसने दुनियाका खट्टा-मीठा खुलकर देखा नहीं, एक तिक्ष्येतर दो सिर हो जायें, तो क्या जाने इमका कुछ काम बन जाये। लेकिन "विनाशकाले विपरीत-बुद्धि"को कौन रोकसकता है !

#### X X X

कोठीमं बीते तीन चार घंटे बहुत कार्यव्यासिक के थे। लौटते समय मिराष्क्रमें तुरान उठने लगा, श्रीर वह क्षणिक तुरान नहीं था। देवीसे मुमे कुछ लेना-देना नहीं था. सवाल था भैरवजी स्त्रीर उनके साथियोंका। यह यहां कहांसे आये ? किसने इन्हें बनाया ? इन घोर स्वार्थी देवपूजक देशमें ये परमार्थी अचल देवमंडली कहांसे आ। धमकी ! सचमुच यहाँ मिट्टी-पत्थर-धातु-काष्टके पूर्ण शारीरवाले देव-वात्रों ही कोई माँग नहीं। सौदा वहीं जाता है, जहाँ उनकी माँग होती है। यहां तो वे ही देवता चल सकते हैं, जो "गंगाछवीं" (विमान) पर बैठे नाच सकें, जिसमें उनके ऋगल-बाल लहकने ऋौर अपर नीचे अलनेके संकेतसे वातचीत की जाये। पुरायसागरने कहा--पहलवान जैसे अप्रादिमयाने लट्टोंका रोककर रखा, किन्तु विमान हिले बिना नहीं रहा । तिपाईसे भूत बुलानेवाले भी ऐसा ही वहते हैं, यह सोचते हुये में बीला--जरा लचकदार लट्टा इटाकर देवदार य लोहेके कड़ लट्टो लगादो, तब देवी-देवता ऊतें, तो जानुं। स्वयं ऊलना हा है, तो क्या जरूरत है दो जनोंके कंघेपर ऊलने की, घरतीपर बैटे हो बैठे क्यों नहीं ऊलते ? खैर, इटाइये इन क्खोंकी-सी बातोंको मवाल ता है, यह मूर्तियाँ यहाँ कैसे आईं ? बाह्मण धर्मकी मूर्तियाँ हैं खाँटी ब्राह्मण धर्मकी, श्रीर यह है बौद्ध देश, मलेख देश।

मूल किन्नर जातिपर प्रथम आयोंका, फिर भोटोंका प्रभाव पड़ा उनके चनिष्ट संपर्कते बड़े पैमानेगर रक्त-मम्बिश्य हुआ। वहएक दूपरे के विचारों और भागश्रोंसे प्रभावित हुये। आब किन्नर भागामें प्रायः ३६ से ६० प्रतिशत मूल (श) भाषाके शब्द, २५ से ५२ प्रतिशत हिन्दी-मार्थ शब्द श्रोर १४ प्रतिशत तिब्बनी शब्द भिलते हैं। हिन्दी श्रायंसे सम्बन्ध तीन सहस्राब्दियोंका है, किन्तु तिब्बतसे घनिष्टता छ शताब्दियों (सातवींसे तेरहवीं,तक ही थी। इसी समय १४ सैकड़ा तिब्बती शब्द श्रा पहुँचे। ये शब्द साधारण नहीं हैं। सारी कनौरी गिनती तिब्बती है। "हैं", "नहीं"के शब्द भी तिब्बती भाषाके हैं, जो बतलाते हैं कि भोटका श्रम्तः प्रवेश कितनी दूरतक हुआ था।

कोठीकी मूर्तियोंका समय क्या हो सकता है ? मूर्तियाँ जिन देवतात्रों ही है, और मूर्तिकला जिस प्रकारकी है, उसे देखते हुये इन्हें गुप्त-कालमें, नहीं ले जा सकते । सातवींसे दसवीं सदीतककी तीन सदियां ही है, जब कि कनौरपर भोटका जबर्दस्त प्रभाव पड़ा, उसीका परिणाम है कनौरी भाषाके १४ से महा भाटिया शन्द,मूर्तियोंके बनवाने-वाले स्वामी दो चार गांवके चुद्र ठाकरस् नहीं हो सकते। उस समय कोठी (कोष्टङ्वे) समृद्ध नगरी या छोटी मोटी राजधानी रही होगी, जहां ब्राह्मण-धर्म इतना शक्तिशाली था, कि उसने भोट साम्राज्य श्रीर संस्कृतिके समुद्रमें एक मुद्दछ दुगँ बनाया । युक्तियुक्त यही बात मालूम होती है, कि यह मूर्तियां तब बनाई गई, जब ति वती प्रभाव स्रभी यहां म्राया नहीं था, या श्राकर निर्वल हो गया था। पहिली श्रवस्थामें वह काल ईसाकी सातनीं सदीके पूर्वार्घ हो सकता है, अर्थात् बागा और हर्षका काल या मौलि विश्वका समय; दूसरी भ्रवस्थामें वह दसवीं सदी हो सकता है, जब सोङ्चन् द्वारा स्थापित साम्राज्य (६१७ ६०२ ई०) ध्वस्त होने लगा श्रीर श्रमी उसके वंशन स्क्यिद्दे-जिमा-गोन् (६८३ ई०) ने पश्चिमी ति ब्वतमें एक अलग राज्य स्थापित नहीं कर लिया था। मोद-राम्राज्यके ध्वंतके बाद, यहां कोई ब्राह्मणुधर्मी शासक-वंश आ पहुँचा । उस समय किन्नरके सबसे समीपका पड़ोधी राज्य था, कन्नीजका गुर्जर-प्रतिहार षंश, जिसके सिंहासनपर दसवीं सदीके प्रथम तीन चरणोंमें भोज (दितीय), प्रथम महि (विनायक) पाल (११४-४५), दितीय महेंद्रपाल (६४४-४८ ई०), देवपाल (६४८-५३), विनायकपाल द्वितीय (६५३-५४), महिपाल द्वितीय (६५४-५५), वत्सराज द्वितीय (६५५-६६०), विजयणाल (६६०-१०१८ ई०) बैठे थे। प्रथम महिपाल प्रवल प्रतिहार शासक था, हो सकता है, उसने अपने उत्तरी पड़ोसी साम्राज्यकी निर्वलतासे लाभ उठाया हो। इसमें ता संदेह ही नहीं, कि आजकी भांति उस समयके भी किचर अपनी भेड़-वकरियोंको सर्दियोंमें देहरा-दूनके जिलेमें ले जाते थे और उनके द्वारा हिमाचलके इस अचलकी कोई वात कन्नोजसे लिपी नहीं थी।

संचेपमें हम कह सकते हैं, कि मूर्तियोका समय तो कन्नीजके मौखरियों (छठी सदी) - हर्ष (सातवीं नदी पूर्वार्ष) का समय हो, सकता है, ऋथवा प्रतिहारवंशी प्रथम महिपाल-विजयपालका समय । यह बात भी ध्याम रखनेकी है, कि कोठीसे दस मीलपर वस्पाकी घाटीसे एक ही डाँडा पार करके इम भागीरथीकी अपत्यकाने पहुँच जाते हैं, जहां उसरकाशी (वारहाट)में मौखरि-इर्षकालीन (लिपिक अनुसार) अभि-लेख अष्ट धातुरे एक विशाल तिशून (शक्ति) की जड़में खुदा हुआ। है, स्त्रौर वही पश्चिमी भाटाराजवंशी शासक नागराज (ग्यारहवी गदी के-पूर्वार्घ) द्वारा बनवाई पीतलकी सुन्दर ख्रीर बट्टा बुद्धप्रतिमा भी मौजूद है। यह शक्ति उम समयका प्रतिनिधित्व करती है, जब श्रभी पश्चिमी हिमालय श्रीर पश्चिपी तिन्वतमें भी भोटका साम्राजीय श्रीर जातीय विस्तार नहीं हुआ था। तो मूर्ति होगी उस समयकी, जब सोङ्चन-वंशज क्यिद-दे-जीमा-गोन् (६८३) ने फिर अपने वंशके लिये पश्चिमी तिब्बत स्रौर पाश्चमी हिमाचलके भी कितने ही भागका शासक बना दिया था। राजनीतिक परिस्थितिपर ध्यान रखते हथे इम कांठीकी मूर्तियोको दमवीं मदीकी मान सकते हैं, यह संगावना अधिक है, यदि हम केवल मूर्तिकौशलपर विचार करते हैं। अपन्तिम निर्ण्य तो किसी अभिलेखके मिलनेपर ही किया जा सकता, जिसका मिलना ऋसंभव नहीं है।

तिब्बती प्रमुख के दोनों काल (६४०-६०२ ई० ग्रीर ६८३-१३०० ई०)में किन्न पर ब्राह्मण-प्रभावकी प्रबलताकी संभावना क्यों नहीं हो सकती, यह प्रश्न उठ सकता है। संभावना बिल्कुल नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु एक ही समय ब्राह्मण प्रमुख ग्रीर मोट-प्रमुख दोनों प्रवल रूपसे नहीं रह सकते थे। हम देखते हैं, किन्नर-भाषा ग्रात्य जात पर निब्बती गिनती ग्रीर १४ प्रतिशत शब्दों के रूपमें मंटका प्रवल प्रभाव पड़ा है, जो उती समय हो सकता है, जबिक ब्राह्मण-प्रमुख उतना प्रवल न यहा हो। कोठीका शासक ब्राह्मणधर्मी ग्रामेटनशी मंट-राज्यका रापन्त भी हो सकता है, क्योंकि माट-राजा पक्ते बौद्ध होते भी दूसरे धंनों के ध्वं कि न थे। किन्तु किर वही प्रश्न होता है —ब्राह्मण-प्रभावक त्रवल रहते समय भाट माषाका इतना ग्रहरा प्रभाव किल्न -भाषापर कैसे पड़ा ?

कोठीको मूलयोंने भारी ऐहि। तिक समस्या खड़ी कर दिया है, इसमें संदेह नहीं, जिस ह हल जी कुन्जी भी यह से मिलेगी, जबिक यहां लोग विया और धन दोनोंसे समृद्ध ह जायेंगे, अतर उन्हें स्वय भी अपने वास विक शतिहानकी जिजासारे प्रति प्रेम होगा। यह तो निर्विवाद है, कि कोठी जिनको किचर भागमें कांध्उछ्पे (प्रासादपुर) कहते हैं, प्राचीन हिमाचल के महत्त्व रूण नगरोमें थी। उस समय यहाँ जी वस्ती और जनसंख्या भी अधिक रही होगी। इसी और आज जंगलमें दूरतक फैली प्राचीन खेलोंकी दीवार भा संदेत करती हैं। हाल के आंकड़ो आर पुरानी कथाओं से सिद्ध है, कि शोवा (जिसके बीचमें कोठी है) शिवू लाल अंगूरी मिदरा का केन्द्र रहता आया है। यहाँ ने देशन काली छाटी द्वाचा आज भा पानेमें अधिक भीठी और स्वादिष्ट हती है। पाटलिपुत्रके प्रथम प्रभुत्व (मीयंवंश के समय तो काविशायनी (काबुली) द्वाची मिदरा भी आने घर की थी, किन्तु कान्य कुन्जके प्रभुत्व-कालमें नजदीकमें सबसे मुवर्ण और शायद स्वादिष्ट भी द्वाची महरा शोवा भी ही थी। इसमें किम संदेह हो सकता है कि

किन्नर अजपाल उस समय जाड़ों में काल शिया हिरिद्वार जाते वक्त अपनी बकरियोंपर उदुंवरवर्णा सुराके चर्मकुतुर भी ले जाते थे, जिसकी कान्यकु ज्जेके राजप्रासादों श्रीर सामन्त-प्राधादों में खासीग माँग थी। इमंग्रेजी शासनकाल में यहाँ श्रानेवाले अप्रेग्न शासकों को वरावर शित्रू मेंट की जाती थी, श्रीर वित्ताने उसकी प्रशंसा भी करी, किन्तु वह नहीं चाहते थे, कि शित्रू विलायत से आनेवाली अप्रेगूरी शरावका जरा भी स्थान ले।

कोठी श्रीर शेवाके दिन कभी बहुन श्राच्छे दिन थे। उस समय चिनीका क्या स्थान रहा होगा ! चिनी है ता दो ही मीलपर कोटीसे, किन्तु है वह बहुत ठंढा स्थान । स्रानी जैशी ऊँचाईके कनौरके दूसरे सभी स्थानोसे चिनी अतिर्शतल है, जिसका कारण है उसका खुली जगहमें होना श्रीर सामने सनातन हिमाच्यादित कैलाश शिखा श्रेणी-स्रे टकराकर हवाका द्याना । जाड़ोंकी सर्दीसे बचनेहीकेलिये स्कूल-को किलेके स्थानसे इटाकर कल्पाकी ऋतर ले जानेका निश्चय किया गया है। श्राशा है नई जगहमें स्कूल बनाते समय इस बातका ध्यान रखा जायेगा, कि कल्पामें विमानावतरणकी आवश्यकता होगी भीर उसे समतल बड़े खेतोमें वहीं बनाया जा सकेगा । स्कूल श्रपेक्षाकृत असमतल भूमिमें भी तितल दितल एकतलके जोड़से काफी लम्बा चौड़ा बनाया जा सकता है। चिनी ऋधिक सर्द है, वहाँ के नियासी भी चिनीके जाड़ेको पसन्द नहीं करते, तो भी चिनी प्राचीनकालसे ही सैनिक महत्त्वका स्थान रही होगी। उसका किला-जिसका नाम ही अपन रह गया है-एक स्वाभाविक पहाड़ी टीलेपर अवस्थित या, जिसकी चारों ग्रीर ढलाँव श्रौर हिर्फ उत्तरकी श्रोर लगाव था। वहाँ बहुत बड़ा किला नहीं बनाया जा सकता था, तां भी उस समयके लिये वह एक अन्या उपयुक्त दुर्ग था। शायद इस दुर्गका निर्माण सोङ्चन वंशके कालमें हुन्ना था, जिसके कुछ सम्राट माताकी स्रारिसे चीनी थे, किन्तु वह चीनके आधीन नहीं थे; तो भी चीनसे विज्यत

स्रोर महाचीनसे मुख्य चीनका परिचय देना, जान पड़ता है, भारतकी काफी परानी परंपरा है — ब्राह्मण तांत्रिक भोटके तंत्राचारको "चीनाचार" कहा करते थे। इस प्रकार भोटराजकीय दुर्गको "चीन दुर्ग" कहा जाने लगा। यहीं भोटिया शासक भी रहता था, इसिल्ये भोटिया लोग उसे ग्यल्स (राजधानी)चीने कहने लगे। चीनी, चिनी या चिने नामकरणका यही कारण मालूम होता है।

भोट साम्राज्यके एक दुर्गस्थान होनेसे चीनीका महत्त्व कितना ही बड़ा हो. श्रीर द्धपेक्षाकृत श्रधिक सर्द मुल्कके रहनेवाले भोट सैनिक-शासक वहाँकी कदांसे भले ही असंतष्ट न रहे हों: किन्त यह आशा नहीं की जा सकती कि कांठी उस कालमें भी उपेक्षित रही होगी। कोठी गमं स्थलमें है, किन्तु उसकी गर्मीकी लोग शिकायत नहीं करते, जैती कि उससे भी नीचे रुतलजके तटभाग (नेवल)की करते हैं। स्रमोट शासनकालके शासक अवश्य कोठीको हो पसंद करते रहे होंगे, जैसे कि श्राजके लोग भी करते हैं। उस समय "कोष्ठङ्", प्रासाद या कोठे श्रीधिक रहे होगे, इसलिये शायद श्रानेक किन्नर गाँवोंकी भाँति लगाकर इसे "कोष्टङ्वे" बना दिया गया । कोठी यह पहाड़ी भाषा-भाषियोंका नामकरण है। ऐसा प्राय प्रत्येक किन्नर ग्राम के नामके साथ किया गया है, जिनमें ऋषेजोंने ऋपने उचारण और दूपित लिपि-को डालकर उसे श्रीर चौरट कर दिया । नये भारत को श्रंग्रेजोंके नाम-करणको तो इश्मिज न स्वीकार करना होगा, किन्तु साथ हो यह भी विचार करना होगा, कि नामकरणका ऋधिकार स्थानीय निवासियोंको है, या बाटके बटोर्भहयोंको । यदि स्थानीय निवासियोंके नामकर एके उचित ऋधिकारको स्वीकार किया गया, तो कोठीको लिखना होगा "कोष्टङ्पे", सुङ्राको "ग्रंस्नम्", कामरूको "मोने" मोरङ्को ''स्मिनम्''...। देहराइनका भारतीय-माप-कार्यालय कवतक अप्रजीकी परम्पराको ऋपने भू चित्रों में ढोता रहेगा १ क्या हम राष्ट्रलिपि नागरीमें अंग्रेजीके भ्रष्ट उचारणको उतारकर उसे स्थायित्व देंगे १ आक्रफोई-

केम्ब्रिज-लन्दनके चेलोंको तो उसका आग्रह जरूर ग्हेगा, किन्तु नवीन भारतका निर्माण उनके बूतेसे परेकी बात है। नवीन भारतसे आशा करनी चा हुये, कि हमारे सारे भृचित्रोंमें सारे नाम स्थानीय उचारणके अनुमार होगे, हमारे भूगोलोंने भी इसी नियमका पालन होगा, और अप्रेमं जी अष्ट उचारणका शिकार हो हिन्याकी भाँति किसीका काली-कातास हुये कलकत्ताका कलकुत्ता चानिकी भूलन करनी होगी।

(१७)

## देवीका मेला

किन्नर-देशने अप्रवके साल बहरियोंकी मदामारी आई। वीमारी मई माससे ही ब्रारम्भ हुई है। ब्राजप्यक यात्रियाकलिये बकरी जीविका का साधन इ नेसे उसका नाश भारी श्रायात है। बामारी कैसे होती है. इनका पना तो विशेष ही लगा एकतं हैं। ले केन यहाँ विशेष ज क्या राधारण प्राणि-डाक्टर भा नहीं है, जब स्त्रादमयोका ही डाक्टर सालों ये नहीं है, तो पशुश्रोके ड कश्र की वान क्या करनी ! लोगों हा सबसे बड़ा सदारा वस देवता ब्रो हा है। ऐसे ही समय देव-तास्रोकी पाँचों घीमं हुआ करती हैं। क्षतेका स्नन्दाना इसीचे लगाया जा रकता है, कि पंगा गौं के सी घरांके पास दल इजारके करीव बकरियाँ हैं, जिनमें ले २४० बकरिनौं कुन ही सप्ताहके भीतर मर गई'। जब व भारी शांवा इलाकेमें पहुँचा, त लाग की शिकां चंडिका-के शरगामें गये । चंडिकाने कहा मुक्ते अवश्वी में ले चलकर खूब पूजा चढात्रां, भैं महानारीको भगा दुँगी। च एडकाने प्रत्येक घरसे एक-एक बनरा माँगा है। अच्छे बक्तरंका दाम आजनल चालीय-पचाम रुपया है। लेकिन जब महाभारी इस त ह वकरों की विल ले रही है, तो एक देवीका ही दे दिया, ता क्या क्षत ! ऊपरसे चं डकाने

<sup>\*</sup>चीनी रे दो मीलपर एक जगह है

बड़ी उदारता दिखलाई है, कहा है वकरेको मारण्य मुट्ठभर मान दे बाकी सब ग्रापने घरले जान्त्रो । मेले ग्रीर पर्वकी वात ता न्नागे त्राविगी, पहिले मेलेके पहिलेकी वातें सुनिये।

यह मेला सदा लगनेवाला मेला नहीं है, वह तो श्रभी कुछ दिनों बाद लगेगा। चंडिकाके उस मेलेमें श्रीर भी कितने ही देवता श्राया करते हैं। श्राजहल चिनीके देवता नरेन स् (नारायण) श्रीर चंडिकाका विगाड़ हां गया है। यह विगाड़ पिछले साल हुश्रा। उसी वार्षिक मेलेकी बात है। चिनी नरेन सका भाई गेंगी नरेन स् श्रुपने कियी कामके बहाने पहिले ही देवी के यहाँ के टीमें पहुँचा। कई रातें भी देवीके साथ कार्टी। देवी जब उत्सवके लये चिनी श्राई, तो वह भी साथ साथ चिनी पहुँचा। चिनीके किलेपर स्कूलके श्रांगनमें देवता जमा हुये। पहिले बाच हुश्रा, इसमें भी रागी नरेन स् देवीसे स्टेप टेरहा। चिनी नरेन स् को जलन तो हुई, किन्तु उसने उस समय श्रुपनेको रोका। नाचके बाद तीनों देवता श्रोके बैठनेका समय हुश्रा, प्रथाके श्रान्त वह स्थान श्रहण किया। देवी इस श्रम्यायकां देखती रही, उसने इसके लये हांटा नहीं। चिनी नरेन स् श्रुव भी खुनका घूँट पीकर रह गया।

चिनी नरेनम्को कुछ वनमके बारेमें बात करनी थी। रीतिके स्रानुसार दो देवता स्रोकी वातके समय स्रोर देवता स्रोका हट जाना च हिये। रोगी नरेनस् इट ता गया, किन्तु स्रभी बात कमास नहीं हुई थी, कि बीचमें ही वह दानों देवता स्रोके भीतर घुस स्राया। सायद वह समक रहा था, चिनी देवता स्राया स्थान छीनना चाहता है। उसने सोचा, देवीकी बगलमे बैटनेका हक चिनी नरेनस्कों छदा किसे नहीं मिला है। देवीकी मर्जी है, चाहे जिसे स्रपने पास बैटने दे। देवता कितनी बेवक्की कर रहे थे। जरासी बातके लेथे कमाइनेकी कथा बात है हो सकता है देवीका मन चिनी नरेनस्क

बगलमें नावने वैडनेने उकता गया है, फिर इनमें भाग करनेकी बात क्या थी १ कंई दोनों के ऋाजनम सम्बन्ध मी बात भी नहीं थो. किल-के सभो देरी-दवतास्थायो ,सम्बन्धके विरोधी मातूम होत हैं। हो सकता है चिना नरेनस् दशाब्दों या शाहिश्याते दा के पान वैदनेका त्रानन्द लेता हैं, किन्तु देवशास्त्रमें उ से काई स्थायी श्राधिकार नहीं होता देवता केवल मुक-प्रीमके पद्मानी होते हैं। **थ्रौर** मान ली जेये बड़ा नरेनस<sub>्</sub> ऋ घेकार रेखा हा, किन्दु क्या भानी-में छोटे भादे हा अर्थ हार नहीं हाता, विशेषकर कनौरमे बहां बहु गति-विवाह धर्मानु नादित प्रथा है। 'दनतात्रोमें यह प्रथा नहीं चनता" यह तर्क रहने दीजिये। ये देशता मानव ह आरंभ काल ह प्राणा है, जहाँ श्चभी कोई व्यवस्था तैयार नहीं हुई थी। दोनां नरेनस्का दबीके साथ जो सम्बन्ध है, क्या उसमें त्राजकल कही सुन्द-उप रुन्द न्याय घट संकता था १ छुंटे नरेनमुकी गुस्त खो यद माने, कि उतने वह भाई है स्थानको अनुचत तौरसे दखल निया। तो क्षमा काजिये आप नी दरी-भी दूधकी धुला नहां रह गई, जिस तरह कि उनने भारया के कलह की रोका था। चिनी नरेनस्का देशीके मेलके वायकाट तक उतर आना, श्रीर श्राने भक्तांको पाच रुपया जुर्मानारी धनका दोरां अर्रहा है. कि वह छोटे भादेगर ही नाराज नहीं हुआ, बल्कि द्रापर भी उसके पक्षतातपूर्ण व्यवहारके कारण बच्ट हो गवा है। रालनर हो गये, श्रभी सुलहका कोई डौल दिखलाई नही पड़ता।

पाठकांको जिज्ञासा ह गी, कि देवना श्रोम इतनी वहा-नुनी कैसे हो जाती है। बात ठीक है, इतनी शीमनासे सारी बात ह जाना देवताके शिरश्चालनसे नहीं हो सकता। ऐसे समय देवता श्रामे श्रीक्ष (देवगहन )पर श्चाकर उनके मुँदसे बोलते हैं, श्रीर इस तरह सारा बार्तालाप चुटकी बजाते हो जाते हैं।

्रियमारतजी गायक और कवि हैं, यह पहिले कह आ में हैं। आक (६ अगस्त्) वह सबेरेके टहलनेमें शामिल हो गये थे और आस्मक् परमात्मा हे खंडनकी बातोंको इतनी दिलचस्मीने सुन रहे थे, मानों सभी बातें उनके ग्रन्तस्तलमें धँसती जा रही हैं। ग्रन्तमें उन्हीने रुङ नाके बहे देवता "बारोबीर"की बात सुनाई। वह लड़कोंको परीक्षा में पास वराता है, युद्धमें जीत कराता है। वीमारी अपच्छा नहीं कर सकता, हाँ ना । ज हानेपर वीमार जरूर करा सकता है। प्रियभारत जी सङ्चाम तीन नाल ऋ यापक रह चुके हैं, इसलिये बारोबीरके बारेमें जो बातें उन्हों ने मालूम की, वह सुती रुनाई नहीं, वैयक्तिक अनुभव पर निर्भर है। भैने अपने स्वभावके अनुसार चारोब रको दो-तीन खरीखोटी सुनाईं, तो प्रियमारतका चेहरा लिन उठा, उन्होने कौशल के साथ धुमा-फिरा कर बारोबीर की पराक्षाके लिए कहा। साङ्ला गाँउसे पहिले, पुलको भी पार करनेसे पहिले हीं जंगलमें एक विशाल देवदार बुक्षपर रहता है। यद्यपि वह काफी बड़ा देवता है, किन्तु उपका चेहरोंसे सजा मुँड स्रोर नचौस्रा विमान नहीं है। मुक्ते मालू र हुआ, देवता गाँउ मे बाटर किसी बुक्ष पर रहता है, इस लए यदि मै उस भी परीक्षा लेन के लिये गुस्ता ली भी कहाँ तो कोई देखतेवाला नहीं रहेगा। देवतामे भी ऋधिक खनरनाक उनके दास होते हैं, इसलिये उनसे सावधानी रखनेकी बड़ी आवश्यकता हें ती है। जगलमें भक्त नहीं होंगे, यह निश्चय जानकर मैंने प्रियब नसे कहा - मैं तुम्हारे बारोबीरकां सुनाकर पौचबार अपने डडे और जूतेको जमीन पर पटक कर वहूँगा, यह पाँच-पाँच तेरे शिर पर, यदि जरा भी शक्ति हो, तो आ मेरे साथ भुगत ले, मै तीन दिन साङ्गालामें रहुँगा। प्रिम्मारत को बहुत प्रसन्न हं ते देखकर मैंने कहा - मैं बारो-बीरसे यह भी कह दूँगा, कि सारी बात प्रियमारतने बतलाई श्रीर उन्होंके ललकारने पर मैं तेरी चौदको श्रापने डएडेसे गंजी कर रहा हूँ। यह सुनते ही प्रियभारनके चेहरेका रङ्ग बदल गया. कहने हारी — मैं श्रापसे विनती करता हैं. मेरा नाम न कहियेगा. वह देवता कालिम है।

प्रियमारतको श्रीर बातों में चाहे कितना ही मतभेद रहा हो, किंदु इसमें वह भी सहमत थे, कि देवांने बकरीका मार्रकर घर ले जाने के लए कहा, यह ठीक नहीं किया। मैंने कहा - बिक देवीको कहना चा हए या — जो श्रपने बकरेका बोटी भर माँ मखायेगा, उसे मै खा जाऊँ भी फिर सभी सौ से ऊपर बिल चढ़नेवाले वकरे प्रभाद रूपमें बँट जाते, खबर सुनकर लोगोंकी भाड़ भी खूब जमा होती श्रीर गरीबोके पल्ले भी कुछ कुछ पड़जाता।

+ × ×

, मैं तो समभाना था, देवीकी विशेष पूजा मेरे जानेके बाद शुरू होगी, लेकिन जब मालूम हुन्ना कि वह ७ ऋगस्तक ह नेवाली है, तां मुक्ते बड़ी प्रवन्नता श्रीर उतावलापन भी हुआ। सुना देवा ११ बजे करमीर पहुँच जायेगी। मै पुरुयसागरके साथ १२ बजे वहाँ पहुँच गया। स्त्रभी पूजा-स्थानमें किशीका पता नहीं था। कश्मीर चीनी से दो ढाई मील पर सङ्कसे नीचेकी स्रोर स्रागे बड़ी एक पहाड़ी टेकरी पर है, जिस पर किसी समय चीनीके टाक्र का एक छोटा सा दुर्गथा। दुर्गक बका नहीं ध्वत हो गया ! पिहली शताब्दी के अपन्त में किरी अध्योज ने वहाँ एक छोटासा बङ्गला बनाया था, उसकी भी श्रव दीवारें ही रह गई हैं। देवा के लिए एक छोटा मढ़ी श्रीर खुला श्रांगन है। इम वहाँ खड़े होकर नीचे काठीकी श्रांर देखने लगे-शायद दूर वहीं च एडकाकी सवारी आ रही हो, लेकिन न कही सबारीका पता था, न बाजे श्रीर नरसिद्देका। पासमें नीचे कश्मीर गाँवके आधि दर्जन परिवारोमें अवश्य कु ३ अर्ध ह तत्परता दिखाई देरही था। शामने लिए तहिंग्याँ श्रीर प्रौड़। ये तैयारी कर रही थी। उन्हें कायङ (नृयमएडला भें भिम्पलित होना था। कायङ स्त्रीर मेला हो, फिर भी कई वयस्त व्यक्ति घरमें रहना चाहे, यह किन्नर-देशन कहाँ सम्मा है ! किता है। छुनों पर कंप है सूल रहे थे। आज नया श्रव्हा दोड़ू श्रौर चदिरयाते ब ठेनें रुजनेवाला थीं

साग श्रामूषण सन्द्रक्ते रारीर पर श्राजाने वाला या। किनरमें चेरी की श्रादत श्रभी कम है लेकिन चौरको ताले पड़े घरोंमें से श्रामूषण श्रीर श्रच्छे वस्त्र तो नहीं मिल सकते। कश्मीरकी टेकरीकी एक श्रोर पहाड़ दीवारसा खड़ा है; वाकी श्रोर कहीं कुड़ खेत श्रीर वृक्ष हैं। एकाध जगह धुर्श्रों भी उठता दिखलाई पड़ा, जिसे देखकर हमें विश्वास हो गया, कि मेला होगा जरूर। घटे भरके भीतर पांच-सात ब्ल-पशु भी श्रा पहुँचे। बकरियोंकी महामारी हटानेकेलिये पूजा हो रही थी, फिर भेड़े क्यों बिल चढ़नेकेलिये श्रा रहे थे ?

दो घंटेपूरी प्रताचा करने के बाद नीचे दूर बाजेशी आयाज सुनाई दो । देवो काठीं से खाना हो चुड़ी थी, इसमें सन्देह नहीं। 🛂 समय त्रौर बीतने पर देवोका गंगा-छवो (विमान) त्राता दिखलाई पड़ा। अपने अपने नगाड़ा, रोशनचौकी, मेरी और नरिहा बज रहे थे, फिर देवीके कारदार, तब देवी ब्रीर पं.छेते दर्शक-मण्डली। कश्मीर गाँवके पास पहुँचने पर नरनारियोंने देवो सा'बका अभिनन्दन किया। फिर सवारी कठिन मार्गते दुर्गपर श्राई। विमानके लचीले दगडे देवीको उल्लाल रहे थे श्रीर जबता बैंगनी रंगसे रंगे देवीके चमरके केश खड़े हां जाते थे। अपन्तमें देवी अपने स्थान पर पहुँची। किन एके देवता श्रोंका कोई भी काम उनसे बिना पूछे नहीं होता। देवी श्रव भी अपने दोनों बाहनोंके कन्धों पर रहना चाहती हैं या नीचे उत्तरना च। हनी हैं, ऋांगनमें बैठना चाहती हैं या मढ़ी के भीतर ऋादि बादि सभी बातें देवीसे पूछी गई। देवीने पहिले आंगनमें थोड़ा टहलनेका बिचार प्रकंट किया। टहलनेके बाद बाहर बैठी। मुफे भी इस वक्त फोटो लेनेका मौका मिला, लेकिन देवीने बराबर बाधा हाली, जिसमें कि मैं उसकी मनमोहनी नथका फोटो न उतार सकूँ। देवीने मुफ्ते तत्पर देखकर यह भी कहा - "पं डित मेरी परीक्षा लेने स्नाया है।" देवी इस बातमें भूल कर रही थी। पंडित देवता श्रोंके .परीक्षक होनेसे बहुत ऊपर उठ गया है।

एक घंटा श्रीर बीता, तब तक लोग श्रीर बिल के पगुभी श्राकर जमा हो गये। देवी कु १ को भी और कड़ भिज़ाज भी ज़रूर है, किन्तु वह इन्माफ भी पसन्द करता है। सौसे ऊपर वकरीवाना पर उसने एक पशु लगाया था स्रोर शौसे कम वालों पर कई घर भिलकर एक पशु। कुल भौसे अधिक्र पशु आरये थे। भाहे तीन बजे, जब बलेदान शुरू त्रा, तो स्त्रि । वरुत कम दीव पहुतां थीं। समस्। थी पशु प्रोक्तां काटेगा कोन । कोई स्नेच्यार्विक अपनी सेवाओं ने अर्थित नहीं कर रहा था। देवीने हुहुम दिया, कि प्रत्येत गांति एत एक व घह लिये जाँय। जबर्दस्ती भ गी थी। तीनों व वे में ए गलेमें देवी म प्रभाद हरे रेशमकी रूमाल बाँघो गई। उन्होंने लम्ने डंज्का खाँड़ा हाथोंने संभाला। बन्नि हां आरम्भ कैलाउ वाली दिशाने हुआ। पहले पांच बकरे कैलाशवानी नहादाको दिये गये। द्रशीक स्वभावसे लाग परिचि हैं, उनले ये कोई उसे फुसलानेकी को शश नहीं करता। सभी व ल-पशु तग है थे। ब ल-कर्ममें तीन आदिमयोंकी आपर कता थी। एक सीगर्ने रस्ती बांधकर ऋषनी ऋोर खाचना था, दूषरा ऋष्ट्रमी पिछले दोनों पैरोको उठाये रखा, जिसम पशु अपनी जगहा हिल न सके. फिर तीतरा ज्यादमी साधकर खड़ें ो गर्दा पर ह्यपते मारता । पायः एक ही प्रहारमें गर्दन सिरते अलग जा गिरती थी। नारे शारीरका संचालक शिर जहाँ तुरन्त निजीं। पर जाता, वहाँ धन वर्ड मिनटों तक छटाटाता रहता था। छटाटाना क्या पीड़ाका च त ह था ! मैं समफता हूँ वहाँ अटपटानेका पीड़ासे काई सम्प्रत्थ नहां था, व प्रेंकि पीड़ा अनुभव करने वाला शिर अलग गिर कर निश्चित बैठा था। श्रांगनकी चारों सीमात्रोंमें चार स्थानों पर प्रदक्षिणाक्रमेण बिल दी जाने लगी। माता सा'ब घूम-घूमकर भूम भूमकर एक स्थानसे दूसरे स्थानं पर जातीं श्रीर छपछपकर पांच छ पशु काट दिवे जाते । दर्शकों के चेहरों पर बड़ी प्रसन्ता थी, किसीके मुख पर ग्लानिका चिह्न नहीं था। मैं भागना चाहता था, किन्तु लेख-इ-धर्म बाध्य कर रहा था, कि कममें कम एक बिल महोत्सवको तो श्रायोगान देंख लूँ। छोटे-छोटे लड़के लेटकर विमान-बाह में के पै के नाचेसे तमाशा देख रहे थे। गिनते घांसे निकलो खूनके फीवारेंगे कपड़े रंगे बा रहे थे, जूने तो रक्तादीन में सनही गये थे। पहिल्ली बार चारों जगहों पर बिलदान हो जाने के बाद, किर उनहें उनी स्थान पर दुहराया जाने लगा। दखकर चित खिल्ल होता था। तड़पती लाथों के उत्तर चार-चार छु-छ जंबिन पशु बिलकी प्रतीक्षामें खड़े थे! मारना था. मारते; किन्तु इस त्रहकी क्रियाकी का श्रावश्यकता थी! लेकिन वहाँ समकावें किसको दिलम उहां गर्दन काटे जारहे थे, वहाँ साथ ही दो टोटीदार बतनीसे सुग श्रीर गुनुके रमकी धार भी बरावर बव्य-स्थान पर डाली जा रही थी। यह धारका रवाज काशीसे किनर दश तक लगातार चला गरा है।

एक घंटे पें व लक्क से समाप हुआ। देवी महीके भीतर पधारी। लोग अपने अपने घड़ो और शिरों में संभालने लगे। हुकुम मिलते ही आगान पशुआते खाली हो गेपा, मिन्दु खूकि की एड़ अब भी वहाँ भीजूद थी। लोगों से कुछु तो शपनी बिल बोंको पीठ पर लाद अपने घरोंकी और ले चले, और कुठु वहीं पकानेकी तैयारी करने लगे। पासमें बहती कुड़ामें उन्हें घया जाने लगा और घटे भरसे अधिक तक उसका शुद्ध स्कटिक सदश जल रक्त स्वल हो गना।

पांच बजे देवीसे पूज़ने पर उमने रात हो भी यहीं रहतेका निश्चय प्रकट किया। इसी समय आंगनमें कायङ आरम्म हुआ। श्रव खियां काफी आ चुही थीं। थोड़ी दें मैंने किल्ला-स्त्यहों देखा, किन्तु कुछ तो घंटा भर पहिले समात हुये भी रण कांडसे चित्त खिल था, श्रीर दूसरे किलर सःय कोई सःय नहीं मालूम होता। वहाँ स्त्री-पुरुषोंके पैर मले ही एक साथ उठते हों, किन्तु न उसमें कोई श्रम है, न स्वीविता। शीषण कांड देखकर खिल-मन हो लौटते समय रास्तेमें देखा, तरुण-तरुणियाँ भुएडके भुएड कश्मीरकी स्रोर जा रही हैं। स्राज रात भर नृत्य स्रोर पान चलने वाला था।

१८

### चिनीसे प्रस्थान

ह श्रगस्त (१६४=)को प्रस्थान करनेका निश्चय बहुत पहलेसे कर लिया था। सवारीकी जरूरत नहीं थी ख्रीर भारबाहकोके लिये चार दिन पहिले पूरन भगतसे कह दिया गया था। लेकिनं यह किसको पता था, कि इतने पर भी विष्न-बाधा आन उपस्थित होगी। दस बजे तक प्रतीक्षा करनेके बाद जब कोई भारवाहक स्त्राता दिखलाई नहीं पड़ा,तो चिन्ता होने लगी। नीचे तहसीलमें जाकर पूछनेपर मालूम हुन्ना, कि भार-वाहकोंके प्रबन्धक हलमनदीको काई सूचना नहीं दी गई। बारी थी रोगीवालों की । प्रस्थान स्थगित करना सम्भव नहीं था, क्योंकि रास्तेमें तीन जगह भारवाहकांको समयपर त्रानिके लिये सचना दे दी गई थी। यहांके भारवाहकोंको विर्फ सतलज तट तक पाँच-एक मील जाना था। इलमन्दीने विश्वास दिलाया. कि भारबाहक ठीक करके सामान पहुँच-वा देगा । पुरुवनागरको हमने सामानके साथ आने केलिये छोड़ दिया । एक बार फिर मैं स्कूलके अध्यापकों के साथ ठकरसके किलेपर गया। मैने उस दिन खोदाई करके एक हाथ भर मोटी कोयले और राखकी तह निकाली थी। देखा उसे दर तक खोदकर पत्थरोंको निकाल लिया गया है। मुरक्षित प्रशतत्व-स्मारक तो है नहीं, फिर लोग खोदकर श्रपने कामकी चीज़ें निकालें नहीं तो क्या करें ! ही, हमें एक लोहेका वागफल मिला। वाग्विद्याका युद्ध इन पहाड़ोरर बहुत पीछे तक लड़ा जाता रही।

दोपहरके समय मैं कोठीकी क्योर चला। वहाँ के कुंडकी पूर्तिको देखंना बहु । श्रावश्यक था १ मास्टर रामजीदास श्रीर मास्टर नारा-यण संह भी साथ थे। र्शववारके कारण स्कूल श्राज वन्द था। श्राध भील उत्तरने पर एक कटारेजी जगह मिली, जहाँ पुरानी दीवारों के चिह्न मौजूद थे। कहते हैं यहाँ टाहुर शिकार खेलने के लिये श्राया करता था। यह शिकारगाह नहीं, ठाकुरका एक निवास-स्थान रहा होगा। सीधे कोठीमें पहुँचे।

'पाँडव निर्मित' कुएडके पश्चिमी तटसे काम था। हम कीचे उसके पश्चमी तट पर पहुँचे, जहाँ दो मकर-मुख जलप्रणालियों से पानी गिरता रहा। है। उत्तरी प्रणाली के पास दो फीट लम्बी एक पत्यर की मूर्ति खड़ी मिली, जिसे देखते ही भ्रांखें चमक 'उटीं। मूर्ति छायामें है श्रीर फोट-कोकस करने केलिये श्रीर पंछि हटनेपर पाँडवकुएडमें हुबकी लगनेका डर था, जा श्राम्त होनेपर भी वर्फ जैसे जलमे प्रियक्तर नहीं हो सकता था। फोटो उतर श्राया, लेकिन मूर्तिका कौंदर्य उरामें नहीं उतर पाया। मूर्तिका तालमान सातगुनाके करीब है। श्रामें वहीं उतर पाया। मूर्तिका तालमान सातगुनाके करीब है। श्रामें वहीं चेहरेवाले नचन्त् दंवताश्रं के दंशमें कहाँ से श्राई।

मैने मूर्ति हो ध्यानसे देखना आरम्भ किया। मूर्ति खंडित है। लेकिन धर्मान्धनाके हाथों नहीं। सम्भव है मकान गिर गया, या काष्ठ- मंडपमें आग लग गई, जिनसे मूर्तिकी यह शवस्या हुई। किसकी मूर्ति है। इसे रहा कहना कठिन था। कुछ और बारीकीसे देखनेपर मालूम हुआ कि मूर्तिके चार हाथ थे, जिनमें तीन टूट चुके हैं। चौथे हाथम खंडत ढाल जैकी कोई चीज मालूम होती है। यह बाई आरे का उपरला हाथ है। मूर्तिकी बगलमें नीचेकी और दोनों तरफ छु-छु पार्षद, जिनमें झी मूर्तियाँ भी हैं। दाइनी और पांचवें पार्षद मूर्ति के नीचे नन्दी ही मूर्ति है, जो शिरके छुत होनेपर भी अपने ककुदसे पहचानी जा सकती है। हा, तो यह चतुर्भ का शवकी मूर्ति है। शिरके

पास बाई स्थोर गणेश महाराज भी विराजमान हो स्था े पिताजी के पत्तमें साक्ष्य दे रहे थे। शिरनी वाई बगलको स्थिन मामूर्ति शायद कार्तिनेयको थी, किन्तु उसके लिये में शायथ नहीं उठा मान्ति शायद कार्तिनेयको थी, किन्तु उसके लिये में शायथ नहीं उठा मान्ता। मूर्तिके शिरपर जटामुकट है, जो शिवजी महाराजके पश्चमें गवाही द रहा था। शिरके पीछे फुल्ल स्थायक कमलाकार प्रभामहल था। प्रभामहल के शिर पर उड्डीयमान किन्नरसुगन हाथमें माला लिये हुयेथे, दिनने पान प करें दूर रेक्ष मालाधर खड़े थे। में मूर्तिक ध्यानमें मझ नीचे वगलमें पढ़ पर्थरको यों ही हराने लगा। वहाँ एक स्थानमें मझ नीचे वगलमें पढ़ पर्थरको खें ही हराने लगा। वहाँ एक स्थानमें क्यानि श्वन्यर किला। देखा तो उसमें हाथमें माला। लिये उड्डीयमान किन्नर-विश्वन स्थीर कमलाकार प्रभामएडलका स्थार साहरूट दिखाई पड़ रहा है।

मास्टर रामजादास 'ग्रीर मास्टर नारायण संह के श्रांति क कोटी के श्रम्य गएपमान्य र जन भी वहाँ एकि तित हो गये थे। उनके चेहनें को देखनेंसे मालूम हं ता था, कि पंच पाँडवों द्वारा स्थाति। पाएडवकुएड की इस मूर्ति के बारेमें वह पंडत जीकी राय जानना चाहने हैं १ भैने भी श्रपनी मीन समाधिकों भंग करना श्रावश्यक समका. श्रीर वहना शुरू किया - श्राप कोग भी देवताश्रोंने बात किया करते हैं, लेकिन जापके देवता बहुनसी मूर्ति तची बार्ते करते हैं। मैं श्रापके गाँवमें मौजूद इस देवतासे बार्तालाप करता रहा। यह श्रीर क ई देवता नहीं, साझात शिवजी महाना हैं।

इजार वर्ष से कु द ही माल कम हुआ जब राज्यकान्ति के कारण एक राजा कबीज में भाग कर यहाँ कोठीमें आया। उनके नाथ लंग-बाग भी थे। उसने अपने लिये यहाँ महल बनवाया जो देवी के मन्दिर के पास ही था। उसीने यह कुएड बनवाया, और कुएड के ऊपर एक सुन्दर मन्दिर भी। मन्दिरके भीतर दो भन्य मूर्तियों शव और पार्वती को स्थापित किया। जिनमें शिवकी मूर्ति यही है और पार्वाकी मूर्ति के ऊपी भागका यह छोटासा खड बच रहा है। राजा के समय मन्दिर में अच्छी तरह पूजा-पाठ होता था। राजाका खर्च बहुत अधिक थां, जिसका बोक्त उठाना लोगोके लिए मुश्किल हो रहा था। उधर भोटं में नया राज्य स्थात्पत हो गया था, श्रीर उनने यहाँ के लोगोंको भंकु-काया, रुहायता भा दी। राज्यके घरमें श्राग लगा दी गई। वह प्राण लेकर भागा। श्राप्त-पार्थतीका मन्दिर भो उस श्रागसे नहां बच पाना। शिवजी श्राप्ते तीन हाथोका गवांकर इस तरह एके हुए हैं श्रीर पार्वतीर्जाका कहीं पता नहीं।

कुरहते एक बार फिर हम मेरव मन्दिमें गये। मे वकी दल मुजाश्रों में दाहिनी श्रांर बरद हस्त खड़्न, बुना, शूल श्रादि हैं श्रीर वह दें श्रीर वह दें श्रीर वह वाले फर्शके भी र न जानें कीन नीन भी चीजें पड़ी हैं, हमने एक जगह उँगलीसे जरा सी मिट्टी हटाकर श्रवीसहत पीतलके शिवलिंहको सौंस लेने लायक किया। फिर देवीके बाहरो श्रांगनमें पत्थरके छोटे। मन्दिरके पास गये। यहाँ के हाथ-इ। य भरके दो पापास लिङ्गोमें एक श्रवीसहित है श्रीर हमी लिङ्ग पर लकुलीश शैव-संप्रदायका उर्व शिशन उत्भीसा है। यह श्रीर भी इस बातका प्रमास है कि इन चीजीका सम्बन्ध मुर्जर-प्रतिहार वंशमे है। गुर्जरप्रतिहार काल में लकुलीश सम्प्रदाय बहुत प्रवल था।

फिर देवीके मन्दिरमें पहुँच। पता लगा था, देवीके भएडार में कोई सतयुगका उत्कं ए काष्ठर तक है। लोगों के बहुत दौड़ लगाने एर प्रबन्धर महाशान ने दिखलाना स्वीकार किया। श्रोर वह सतयुग की चीज कना था ! किसी हस्तिलिखत मोटिया पोर्था के ऊपर बाँधनेकी लकड़ीकी एक पटिया! पुस्तक श्रष्टकाहिका प्रजापानिताकी थी। यहाँ श्रखरोटकी लकड़ीपर बेलबूटे श्रीर मूर्तियाँ बहुत बारीकांसे उत्कीण की गई हैं। भीतरी भागमें श्रबनी कहीं कहीं सुनहला रंग है, जिससे मालूम हांवा है, कि पहिले पट्टीकी सारी मूर्तियों पर सोनां फिरा हुशा था। जान पड़ता है किसीने इसे देखकर समका, कि सारी पट्टी नहीं सो उसका श्राधा श्रवश्य सोनेका है, श्रीर इसलिये तिज्बतके किसी

अठ या घरसे यह पट्टी उड़ाई गई श्रीर एक कीना तोड़कर देखा आ गुया।

मैंने देखा कि आज देवीके प्राक्षका कहीं पता नहा। कल कश्मीर में देवोकी रक्त लीलाको देल कर मैं कुछ जलामुना बैडा था स्त्रीर देवी को खरीखरी बातें सुनाना चाहता था। ऋ।धी कोठा उमड़ ऋ ई यी। में कनौरसे ब्रात्मीयना ब्रनुसव करना हूँ, कोई ब्राश्चर्य नहीं, यदि बह भी मेरे बारेमें विशेष भाव रखते हों। मैने एक छोटासा व्याख्यान देवीके लिये भाड़ डाला — मैं स्त्राप लोगोंसे यह नहीं कहता कि जैसे श्रापने राजा पदमसिंहके वंशको राजसे इटा दिया, वैसे देवीको भी विदा कर दें। लेकिन देवीको अप्रव समभारूभ कर काम करना चाहिए। देवी हो सब लोग बर्त होशियार बतलाते हैं, किन्तु कल जो इसने काम किया, यह बिल्कुल होशियारी का काम नहीं था। भीड़ मड़क्का और बाजे-गाजिके साथ एक जगह बकरे काटे जा रहे हैं, दूसरी तीसरी ऋौर चौथी जगह काटे जा रहे हैं। कटे वकरोके उत्तर जिन्दे सकरे खड़े किये जा रहे हैं और देवी कूद-कद कर कटना रही है। बाहरी दुनियाके लोग देखेंगे, ता क्या कहेंगे रिवही कहेंगे न, कि हिन्दु-स्तानके लोग जङ्गली हैं। देवी भारत भी नाक कटवाना चाइती है। भारतकी नाक कटेगी तो कनौरकी नाक कटेगी, कनौरकी नाक फटेगी तो भारतकी नाक कटेगी।

श्रंताश्रों मेंसे कई बोल उठे—नहीं परिडत जी श्रव ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा—ऐसा ही होनेकेलिये तो मैं देवीपे कह रहा हूँ। क्या मैं जानता नहीं, श्रव्हा यहाँ भे इसीलिए खिसक गया, कि देवी से बातचीत नहीं सके। लेकिन देवीके कानमें दर्द थोड़े ही पड़ी है। मैं तो देवो ही का सुना रहा हूँ, श्रीर श्राप ल गों को भी कह रहा हूँ। श्रव हमारा देश श्रॅंग जोका गुलाम नहीं है। देशकी हज्जतकी रक्षा करना एक-एक श्रादमीका कर्तव्य है। जिस तरह कल देवीने खनका खिलवाइ खेलो, जिसके कि मैंने कई फोटो लिये, उक्षीको ले जाकर विदेशी हमारे देशको जङ्गली साबित करेंगे। जिसके मारे हमारे देशको जंगली बनना पड़े, ऐसी देवीको लेग्र हमें क्या करना र तवता हम कहेंगे कि इस देवीको भी वहीं जाने दो, जहाँ रामपुरका राजा गया।

दो-एक मुखिया बेल उठे - नहीं परिडत जी, ऋब ऐसा नहीं होगा।

— मैं यह नहीं बहता कि देवी मॉन न खाये, शाव न पिये। शराब तो में नहीं पंता किन्तु मॉन खुद खाता हूँ। किन्तु इसका यह ऋषं तो बहीं, कि मैं बाना बनाते नाच नाच कर खूनका फाग खेलूँ। देवी अपने भक्तों को हुकुम दे सकती है, कि कहीं आह की जगहमें ले जाकर मैड़ बहरीकी मारे, और मां। में घी मसाला डाल कर देवीकी खून पेट सर खिल यें।

में अपना बाख्यान समाप्त ही करने जा रहा था, कि कोई पूछ, वैठा बीस वर्षसे अधिक के लागोका पटवारी लोग नाम क्यों लिख रहे हैं!

मैंने हरंते हुए कहा कनौरे लोग इतने हे शियार होते हैं, ऋौर आय लोग इतना भी नहीं समभते ? पाकिस्तानसे लड़ाई लगी हुई है।

- ल इंडि पर जाने केंलिये किसी ने कहा।
- श्रापने यही समभा होगा न ? खै (श्राप समभते होंगे, बीतः दचीसकी कनौरशॉभी कन्धे पट बन्दूक धरके लड़ने जाँयगी। लेकिन सत्तर वर्षके दादा गदियोका नाम क्यों लिखा जारहा है ?
  - -इसी से तो सन्देह हंता है।

इस पर मुक्ते उन्हें समकाना पड़ा, कि राजारानीका राज्य गया। अब हमारे देशमें पचा तं राज स्थापित हो रहा है। लोंगों की राष से पच चुने जायगे, इसीलये यह नाम लिखा ना रहा है।

काठीमं के।फा देग्हो गई। श्रव चिनीके मास्टरद्वय चिनीकी बरफ गये श्रीर मैं नीचे की तंफचना।

यात्रीको ठोक पीटकर वैद्यराज वनना पड़ता है। मैं नया ही नया हायाबेटि पके ोगमें दीक्षित हुन्त्रा हूँ, जिसके लिए कुछ दवाइयाँ साथ में ले चलनी जलरा है। उस दिन "डाक्टर" ठाक्र सिंहने एक मरेशी-न्मख रोगी की बात कही. तो सके स्मरण आया कि मेरे पास दो शीशियौ पेने लिन् की हैं। यह भी मातून हुन्ना कि ब्याधि वात-रांगकी है। न भैं विधानके अनुसर पेन्मिलिन्। इन्जेक्शन देरकता था न टाकुर सह । उधर रोगी वारू शामाच ए द दिनां वेह श भौत की घड़िगाँ मिन रहे थे। कमौडिर ठाकुरिह ्जे.शन देना तं जानते थे. विन्तु उन्होंने पे न लिन् मानाम पहले पहल मुक्त ही सना । मैने दङ्गवनलाकर उन्हें एक शीशी दा । तान-नीन परटे बाद पर सुई देने तीसरी हुई देने के समय श्यामाचरणने ब्रॉख खार्ी ब्रौर वहा वयों मेरे शरी में ुई सुमा रहे हां । अप इन्जेन्सन दिये छ दिन हो गये थे । श्यामाचरण त्रति निर्वत थे, किन्तु जारित थे। मैने अकरतिहको दूसरी शीशी भी इन्जेक्शन देने कलए दे दी थी। दाम पूने पर मैने कहा — पुणा। श्वामाचरण और उक्ति घन्वाली का स्त्राग्रह था, कि भैं उनके याँ हता जाऊँ। या गामा रास्ति हटना जलर था. लेपिन रास। उतराई का था । उनके बहताई मुक्ति लगने र्यलये प्रायेथे। रास्तेमें थ इी बूँदा-बाँदी भी हुई । थां़ी देरमें हम स्पाँ नी गाँवमे पहुँच गये । रोगीको देखा. बहुत निर्बल । घरताले अमफत होगे, दाई वा काम है साक्त भी देना। भैने उनसे कहा – वक्तीका द्ध. ग्राउनी रुफेदी श्चव तो पूरा श्रन्डाभी, श्रङ्गरहारम श्रीर चूजे हो सूर मायके श्चनु-नार देते जात्रो तभी शरी में शक्ति अत्येगी। पेन्स लन्हा काम था बैरी ब्याधिको रोक देना, लेकिन शाक्तिकेलेवे शासिवद ब्राहारकी ग्रावश्यकता है।

ख्वांगीसे मैं सतलज़ के मूले की द्यार चला। द्यभी भी उत्तराई बहुत थी। इघर मक्की की खेती द्यान् ही होती है। खेतो के द्यागे जाने पर बान (द्योक)का बंगल द्याया। जाड़ी में बान के पत्तेंही पशुत्रों के सबने बड़े महारा हैं। इस लिये खेनों ति ह वृत्तों के लिये भी भगड़ा हो सकना है, यद ठांकत हो उनकी व्यवस्थान की जा।। कुछ दूर श्रीर चलकर सड़क श्रागई, श्रीर मैंने साथ श्राने वाले सज्जनको लौटा दिया।

स्तनत पार करने हे लिये भूला है। इसे आप लक्षमण-भूला न समितिये एक माटा लि हे हा तार नद के दोनो कूलों पर दबाकर ताना हुआ है। ता के ऊगर लोहें ही एक गड़ारी है, जिस पर बड़े हराजूका एक पल्ल जे ता टेंगा है। पल्ले पर आदमी बेंठ जाता है। पल्ले के शिरे पर एक लबी रस्ती बधी है जा नदीके बार-पार पहुँचती है। दनो कनाने पर दो आदमी बगवर रहते हैं, उनका काम है रस्त्रीसे खंचकर की का आर-पार करना। मैं भी पत्ले पर जाकर बेंडा और ज़रा देन्में हहारा करके बहती शतद्वृती धाकि ऊपर अधरमें टंग गया। नई यत हती, त शायद मुक्ते भी डर लगता, किन्तु मैं ऐसी स्थिन से वाँ पहिले गुजर चुका था।

पार पहुंचन पर पूरन नगतजी श्रंगूर्यों टोकनी लिये हुये मिले । पता लगा पुर्यनागर रामान लियाये बहुत पहेले जा चुंह हैं। श्रभी हम पाने छ हज़ार पीटकी ऊँचाई पर थे, लेकिन एकाएक साढ़े तीन हजार फर्यत कर श्रायेथे, इससे गर्नी बुत मालूब होती थी। पुराणामें द्यताशाने बहुत बेगरवाहीसे जब नहीं तब घर पर उतार लिया जाता है श्रीर ख्याल नहीं किया जाता, कि जब मील-दो-मील नीचे उत्तरनेमें यह हालत हती है, ता योजनी उत्तरने पर उनकी कैसी दुर्दशा हता हागी ?

श्रव हमारा सप्ता नदी तटसे होते उत्तर वी श्रोर था। सस्तेमें तड्लिङ्क खंत श्राये। तङ्लिङ्में वभी एक श्रद्धा खादा गाँव था, जहाँ एक ठाकर रहा करता था। कामक ह ठाकर ने इन द नौको ध्वस्त किया। जान पहता है, उनी समय गाँव भी ध्वस्त हो गया। तङ्लिङ्के खेत श्रव पोश्रार्श वालो ह हाथ में हैं। इनमें दा फदल मझंसे होती है.

खन्दी वाली फतल तीन भी हो सकती हैं। घटे भरमें हम शेड्य उड्

शंकु-ठक कोई गाँव नहीं है। गाँव बारक दोनी। मील ऊपर है। शोक-ठक्षें जंगल-विभागका डाक बंगला है। बगले के बहुत नज़दीक ही सतलज बहती है। नदी पार पहाड़ विकराल दीवानकी तरह खड़ा है, जिसमें शंखवण विशाल शेवनाग विराजमान हैं। शायद किसी समय यह इसारों हाथ लम्बे शेपनाग हैं, इन्में कोई सन्देह नहीं। मुश्किल यह है, कि शेव भगवानकी पूजा नदीके इस पार्त ही की जा सकती है; लेकिन उस पार जाने की न रतलज आजा दे सब ती हैं, और न विशाल पार्वत्य प्राकार। मैं सोच रहा था, ऐसे प्रत्यक्ष शेव भगवानके मक्त जहर होने चाहेये। पना लगा, डाक बंगले के चौकी दारका शिर दर्द करने लगता है, अगर एक दिन भी पूजा करने में भूल करदे।

हां, संयांग कहिये, महीनों पहेले मैंने प्रशास्तको शाइ-टङ्में ठहरनेका जब निश्चय ।कया था, तब इसका ख्याल भी नही श्राया था, कि सहायक बनरक्षक दिलन महादय भी उभी दिन शाइ-टङ्में रहेंगे। पाँच हज़ार सात में फीटकी ऊँचाई पर शां इ-टङ्का डाव बगला बहुत श्राब्धी जगह पर है। त कारीकी क्यारिमों श्रार फलांकेलिये बाग बहुत श्राधिक नहीं तो कम भी नहीं हैं। बंगला होटा है, जिसमें दो कमरे हैं, किन्तु श्रादमी गुज़ान करना चाहे, तो एक कमरेमें चार शादमी भी कर सकते हैं, श्रान्यथा चारमें एकका भी गुजान नहीं हो छकता दिलन महाशयने मेरे लिये एक कमरा दे दिया मुक्ते संकाच बहर हुशा था, विन्तु तीन-तीन जगह भारबाहकां के तैयार रखनेका प्रबन्ध क्या जा चुन था श्रीर श्रागे भाइलाम भा ख़बर दे चुका था, इस्लिये प्रोग्राममें परिवर्तन करना बहुतसे श्रादिमयोकां कप्टम हालन था. खैर, एक रातकी बात थी।

बार मुक्ते भी का मिला एक चिनी के रेंजा श्री देवदत्तराम्मी श्रीर दूसरे विभागीय बन अधिकारी दिलन महाशा। दोनों अपने काममें मुस्तैद श्रीर मेहारी मानून हुने। मैं जब शोक्-उक्में पहुँचा, तो दिनन महाशा जंगल देखने गये थे और स्राह्मिक बाद लौटे। वह अपने साथ एक विशेष प्रकारके स्कटेक के दाने लाये, जा कहीं गहीं आस-पानमें हता है। उनका भी कहना था, कि खनिज पदार्थों के बारेमें यहाँ गर्म रतासे कंई अनुसंधान नहीं हुआ, और फलों के स्थानीय जलवायुके अनुकूल उत्पादन करने की न्यार वैज्ञानिक दंगका उपयोग जैंग चा हेए, वैसा नरीं किया गया।

हम कुत्र दिन पे ही पहुँच गये थे, छोर च डाई की यात्रा न होनेसे थके भी न थे। बगले में टह गते जुरा खेतों ही ग्रेर चले । खेतमें बारङ-की किन्नरेगाँ निहाई कर रही थीं -सतलन इस पार भोट-रक्त-मिश्रण है। इमें पान श्राया देख उन्होंने श्रामी खर्रियां सामने फेंक दीं. जिनका इस देशमें अर्थ है - पानके लये अप कुछ पैसा दी जिये। वहाँ तीन या चार तहला बन्डनें थीं। मैंने एक काया रामने रखते हुये कहा किन्त तम्हें एक "गत इ" गाना होगा। किन्नित्योंको गानमें कब संक्षेत्र होने लगा ! उन्होंने ग्राने मधुर कएउसे 'चालिल हागडर' का गीत गाया। वा ङ्न बरदा के भाईसे वात चल पड़ी की डी-फी देवीके प्रमका। कोठी तो देवाने किस तरह रागाके नेरतसकी लेकर चिनाके ने नस हो नाराज किया ब्रोर ब्याह करने पे इन्कार कर दिया। यह कहते पर, नंबरदा क भाई है वहा - 'देवी ही यह पुरानी ब्रादत है, कब वह किसीके बन्धनमें रहना चाहेगा ? उप समय ब्रोलिंगीके केसरनन्दान दादा माथम् (प्रान्धात) था। कोठीकी देवा उस पर सुग्ध था श्रीर र ज काला द हू पहाकर रातकी मायस्के घर जाया कस्ती। मायस्की पित्तीने कई दिन देखा। एक दिन वह अक्षाइ पड़ी। माध्यम् गाली देने लगा- 'तुन दोनों राष्ट्र मेरा जान खाना चाहती हो"। किल के देवी-देवता ग्रामं वह सभी निर्वातनार्थे पाई जानी है जो

### मनुष्यों में होती हैं।

में बारक्ते नीचे शेक् ठक्में ठहरा था, क्वा हो सकता था कि मुके रघुवर न याद आता ? रघुवरका जन्मस्थान यही बारक् था। स्कूलमें वांच छ श्रेणी तक पढ़कर वह तिक्वत भाग गया, और वहां दम-बारह साल तक तिक्वती-भागामें न्यायशास्त्र पढ़ता रहा। पहिली बार विक्वत-में जानेपर टिशोल्हुन्यो बिहारमें मेरा रघुवरसे परिचय हुआ। उसके बादकी तीन यात्राश्चोमें बराबर उससे भट होती रही और वह हमारे काममें बड़ी सहायता करता था।

वह पुस्तक पढने ही में कुशल नहीं था, बल्कि बहुत श्राच्छा व्यवहारिक श्वान रखना था। मेरे साथ-साथ रहते कुछ श्रादशवादी श्रीर
बुद्धिवादी भी हो गया। वह बड़ी उमंगें लेकर कनीर लौटा। लेकिन
मठके चिरनियन्त्रित जीवनसे मुक्त होते ही एकबार बहावमें बह गया,
श्रीर कुछ समय तक तो मदिरा श्रीर मदिरेच्चणाका एकान्त सेवन ही
उसका कार्य रह गया। यह दग ज्यादा दिनतक नहीं चलता, निन्तु
सम्हलनेसे पहिले ही, उसके दिन पूरे हो गये श्रीर रखनर तकणाईमें
श्रापनी योग्यतासे कनीरको लाभ पहुँचाये बिना चल बसा। श्राज
कनीरको रखनरकी श्रावश्यकता थी। उसने प्राचीन पोधयोंको पत्रा
था, किन्तु उसका दिमाग श्राजकी समस्याश्रोंको समभनेमें सक्षम था।
बन्नरके निवासमें मुक्तेन जाने वितनी बार रखनर बाद श्राया।
उसका हॅससुख चेहरा श्रीर जिन्दादिली बारबार श्रीखोंके समने प्रविबिम्बत हा उठवी थी।

### 38

# साङ् लामें

जलपानके बाद पौने ऋाठ बजे पुण्यसागर श्लीर मैं शोङ् टङ्से रवाना हुआ। हम प्रयासके रास्तेमें थे, किन्तु हमे शीच नहीं जाना का। चलते-चलाते पड़ते-पड़ाते ख्यास झाया, क्या उपत्वकाको भी देख लेना चाहिए। बस्पा नदी सतसजकी शास्त्रा है, किन्तु काकी बड़ी है। इम्कें कारी भाग और गंगा-भागीरथीके बीचमें केवल एक पर्वतभेगी है, जिसे पारकर झादमी हरशिल या सुखीचट्टीमें पहुँच सबता है। मुकें इस पर्वतभे खीको पारकर भागीरथीके किनारे जानेकी इच्छा नहीं थी, में देखना चाहता था, साह्लाके पास बस्पाकी विस्तृत उपत्यका और समपुरकी ऐतिहासिक राजधानी कामरूको। मुके आशा थी, कि कामरू से कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होगी।

हमारा रास्ता ऋषिक चढ़ाई उतराईका नहीं था । थोड़ी दूर ऋामे जानेपर सतलज पार नदी-तट हरियालोहे दँका दिखनाई पड़ा। पुरय-सागरने कहा - यह है रोगीके श्रागूरोंकी बेलें। मैं सकड़ीके ठाटपर चढ़ाई उन बेलोंको बड़े गौरसे देखने लगा। मैं उनके छंटे काले श्चंगूोंको कई दिनोंसे खाता रहा, वह सुस्वादु, नुमधुर श्चौर सुगन्धी हैं। इसके साथ मैं यह भी जानता था, कि ये ऋगूर कहीं बाहरसे लाकर नहीं सगाये गये, यह किन्नरके परम स्वदेशी श्रंगूर हैं। फिर मैं सोचने लगा - ब्रास-पासके गाँवांसे ये रोगीके ब्रंगूर इतने मीठे क्यों होते हैं ! अपूरोकी मूमि छ हजार फीटसे नीचे होने के कारण काफी गरम है। यहाँ सुरजने उगनेने थोड़ीही देर बाद घुग न्त्रा जाती है और बहुत अधिक समय तक रहती है। हवा भी यहाँ उतनी तीब नहीं होती। यह बातें हैं जो मानसूनहीन आस-पासकी शुष्क भृमिसे इस भूमिमें विशेष हैं, जिसके कारण रोगीका अंगूर इतना मीठा होता है। इन श्रंग्रोंसे मीठे श्रंगूर चाहे दूमरी जगहोंमें पैदान किये जाँग, किन्तु वैज्ञानिक प्रयोगसे वहाँके लिये नई तरहके मीठे अंगूर बनाये जा सकते हैं। दिलन महाश्रय बतला रहे थे, कि पहिलेपहल क्नेटाका सन्नह सैकड़ा चीनीवाला सीठा अंगूर जब मान्टगांम भी लाया गया, वो खद्दा हो गया। पीछे तजवेंसे एक नवे प्रकारका स्नगूर तैयार किया गया जिसमें पर्वीस सैकडा चीनी थी । रोगीकी बमीन या जसकी बैमी

रातका वहीं गन्द्राण् देवना है मन्दिरमें विश्वाम करना थाने नागस्ने मन्दिरमें जानेसे इन्कार किया, किन्तु उसकी बात न मानकर उसे उसी मन्दिरमें ठहराया गना। रातको स्त्राग लग गई। मन्दिर तो स्त्रिकितर लकड़ी के होते ही हैं, मन्दिरके साथ देवता भी जल गये।

नम्बरदारने बात समात करते हुये कहा—इससे देवताश्चोंका क्या बिगड़ता है, वे तो श्चमर हैं। वेवल चेहन, लकड़ीका ढाँचा, कपड़ा-लत्ता जल गया। चगाँवने महेशूने हमारे देगताका मजाक करते हुये कहा या—''वह देखो मच्छर श्चारहा है।'' इसपर नागस्ने ऐसा पत्थर गिराया कि चगाँवमहेशूका मुंह विगड़ गया। सपिनी नागस्का सन्मान श्चमते राज्य (सपिनी) ब्रूये, किटबा, पनङ्, जानी श्चीर रमनी तक ही सीकित नही है, विकि किन्नरके श्चीने मार्गव रापा तकमें इसकी श्चाव-भगत होता है। कुछ ही साल पहले श वा (चिनी इलाका में देवता, लोग को शश करके हार गये, किन्नु वर्ग नहीं हुई; तब सपिनी नागस-ने बीड़ा उठाया श्चीर वर्ग कराके छोड़ा।

मैंने वहा—तब सित्ती नागस् कोई साधारस नाग नहीं है।

- हाँ पड़िजो, एक बार एक नीचेके साधू महात्मा आये थे, उन्होंने भी यही कहा था, कि यह तो आपरूप शेषनाग है।

### × ·× × × ×

ब्रू येसे नये भारवाहका पर सामान आगे भेजा। इमने कुछ देरपेट-पूजा की, थ जा सामान यहाँ के जंगल विभागकी कुटियामें भी रखवा दिया, फिर साङ्चाके लये रवाना हुये। नबरदार अमीरचन्दने घोड़ा अच्छा दिया था, लेकिन मैंने उसपर केवल दो फल ज़ सवारीकी। वर्षाप रास्ता काफी चढ़ाईका था, किन्तु में अब उससे डरनेवाला नहीं था। इधर चीनीकी अपेक्षा वर्षों अधिक होती है, हिन्याली भी अधिक, देवदारू-जतीय वृक्षोंके जंगल तो बहुत हैं ही। सतलजके संगमसे तेरह मील ऊपर साङ्जा (८४०० फीट) बसा है, अर्थात् इतनी द्रीमें, वस्या-प्रायः तीन इजार फीट केंची उठी है। यह तो बस्ताकी घार देखनेसे भी साफ मालूम होता था। अगस्त, वष का महीना है, यह यहाँ याद आया और रास्तेमें हमें भीगना पड़ा। वैसे दो गाँव बीचमें हैं, किन्तु वे हमारे रास्तेगर नहीं थे। बस्ताकी चौड़ी उपत्यका तो हमें तभी दिख-खाई पड़ी, जब एक बाहीको पार करके सामने कामरू दुर्ग और साह्ला गाँव दीख पड़े।

पौने पाँच बजे इम डाक-बँगलेमें पहुँच गये। बँगला पहिले है, किन्तु गांव नदी पार है। यह जंगल-विभागका विशाल बँगला चिनीके बँगलेकी तरह बना है, श्रीर ऐसा प्रवन्ध किया गया है, कि तीन-चार साहब श्रारामसे ठहर सकते हैं। तक नीक यहाँ तथा कुढ़ दूसरे जंगल-विभागके बंगलोमें यही है कि वहाँ पाखानेका कोई प्रवन्ध नहीं। वहे साहब लोग श्रपना मंगी श्रपने साथ लाया करते थे, किन्तु वही श्राशा इरएक यात्रीसे नहीं हो सकती। हां, हरएक यात्रीकेलिये ये बंगले हैं भी नहीं। ये श्रालीशान बगले श्रप्रेज प्रभुश्नोंके सैर-शिकारके लिये बनाये गये थे। साङ्जा रोहूमछलिकेलिये प्रसिद्ध है —शिकारका मौसिम श्रक बरसे शुरू हांता है। लेकिन साहज बहादुर लोग गये, प्रव तो इन बालोंका खाली इनेके समय दूसरे मारतीय यात्रियोंके लिये खोल देना चाईये। मंगीके प्रवन्ध करनेकी श्रावश्यकता नहीं चिनो के ब्रह्मी बंगलेमें बहुत कम खर्च श्रीर सफाईके साथ पाखानेका हिन्तचाम किया गया, वैसा ही यहाँ भी हो सकता है।

#### x x x

साङ्ला २२७ घरोंका एक बहुत बड़ा गाँव है। मैं यहाँ बंगले में ठहरकर राहूका शिकार करने नहीं आया था। मेरे आनेकी खबर पहिले ही से मालूम थी, किन्तु न शामको ही कोई मिलने आया, न सबेरे आठ बजे तक ही किसी के दर्शन हुये। बेमुरीवत कहनेसे क्या साम, मुक्ते अपने कामसे काम था। अगले दिन सबेरे आठ बजे चपरासीको लेकर चल पड़ा। बोड़ी सी उतराई, एक लकड़ीका पुल

किर योड़ी ने चढ़ाई, आगे साङ्ला गाँव या। गली कूचे, नाले-नालियां सभीको नागोंने पाखाना बना दिया था । ऊपरसे बरसातका दिन। सैरियत यही थी. कि इम दिनमें चल रहे थे। इतनी गन्दगी न जंगीमें भी, न सूमें, बौद्ध श्रीर ब्राह्मण सम्यताका श्रन्तर ! ब्राह्मण पाखानेको महानिषिद्ध समझते हैं न !! यह गंदगोका रोग भारतके निर्फ इसी एक गाँवमें नहीं है, यह श्रर हा है श्रीर इसका उपाय करना होगा। उपाय है घर-थरमें सन्हासवाला लकड़ीका पाखाना ।गाँवमें छोटे-बड़े बेरिङ्-नागस् नामके दो देवना है। बड़ा देवता पहिले यहाँसे दा दिनके रास्तेपर पर्वतप्रष्ठ पर अव स्थत एक बड़े सरंबरमें रहाा था, नहींसे वह अपने आप उड़कर यहाँ चला आया। दोनों देवनाओंके अलग ओक्ष (देवबाहन) हैं। देवता कमसेकम बड़ा देवता, बहुत धनी है, यह तो उसके नये बनते आलीशान मन्दिरसे ही मालूम हारहा था। मन्दिरमें लकड़ीका काम बड़ी बारीकीसे होरहा था। साङ्लाके २२७ घरोमें ६३ कोली ४ लोहार श्रीर ३ बड़ईके हैं, लेकिन देवताके फल-फलहार बल-बिलदान श्रीर दूसरी चींज़ोंमें बहुत कम ही इन श्रद्धुत समभे जाने बाले ७० परिवारोंको मिलता है, और मर-मरके पत्थर लकड़ी ढोनेमें सबसे श्राधिक उन्हींको जाता जाता है। श्रमी यहाँ के बड़ी जातिवाले समभते हैं, कि मन्दिर और उसकी संपत्तितर उन्हींका श्राच्या अधिकार रहेगा। लेकिन मुझे तो कामरूसे विशेष मतलब था।

कामरू — साङ्लासे कामरू एक ही मील है, श्रीर जमीन ऊंची नीची होने पर भी रास्ता बतावर है। कामरूको किन्नर-भारागें मोने कहते हैं। श्राधि रास्तेमें ही मोने रौला मिला। पहिले वह अपनी गुफामें के गया। गाँवसे बाहर एक बड़े पत्यरके नीचेकी कुछ मिट्टी खोदकर हीवार खड़ी करके कुटियाके रूपमें परिणात कर दी गई है। मोने-रौलाका यहीं चूल्हा-चौका भी है, यहीं पोयीपत्रा भी, यहीं सत्संग श्रीर रामानुजी सर्वेशका प्रचार भी होता है।

वहाँसे इम गाँवकी छोर चले । रास्तेमें बादकी भीषवालीलावे

चिह्न देखे। कुछ ही दिनों पहिले ऊपर वहीं हिमबन्ध या मेत्र टूट पड़ा श्रीर वहाँसे विकशालदानव नाचेवी श्रीर बड़े-बड़े पत्थरी की क्रदकाते चला। गाँवकी छंटी धराके किनारे लगी पनच के कि कहाँसे कहाँ बहा ले गया। घोको तः नुमसान नहीं हुआ, वर्षाकि हिमाचलके लोग शताब्दयोंने अनुभवसे सुरक्षित जगहों पर ही मकान खडा करते हैं, किन्तु खेतोंका में इंकि तं इकर ख्रौर उनमें बालू पाट कर उसने बुरी तौरते हानि पहुँचाई। वाढ़ रातमें ख्राई नहीं तो प्राग्त-हानि भी होती, आगे तथा गाँवके समीर पानीय कुएड अप ये, जो अच्छे पत्थरीने बचे हुये थे, इस्लिये अनके बसाने वाले पारङवोकां छोड़ दूसरा बीन हो सकता था, इस गाँव । भीतर बर्द्र नाथ के आंगनमें पहुँचे । साथ गाँव वहाँ पहिलेसे हो एकति था, किन्तु केवल पंडित राहनके स्वागतके लिये नहीं, किन्नरके छीर गाँवोंकी तरह कामरू भी वानर सेनाके परास्त था। कांई चान न देखकर ब्राज लोग बरगैनाय है दर्वास्में जमा हुये थे। मुक्ते कामल छ इने पर यह बात मालून हुई, नहीं तो मैं उन्हें बानर-यम्नकी विश्वि बतलाता, कोई देवी देवता कनीएको यान नि नहीं बचा रुकता, चाहे वानर यज्ञकरों या कनौरको छोज़कर भागजास्रों। बहाँ कु श क्षित लोग भी थे, लजा ऋई या न जाने का, उन्होंने उस बोब्रामको स्थ गत कर दिया श्रीर र भा स्वागतकारि सीमें परिसत हा गई।

बैठणका स्थान मन्दिरका राभामण्डप रतस्वा गया, लेकिन मन्दर की देहलीके भीतर कोई विना कमरमें कमरबन्द बाँधे नहीं जा नकता। मैंने श्रपने पैस्टकी चमड़ेकी पेटी दिखनाकर वहा—यह है क्मरबन्द। लेकिन उत्तकेसे देवता माननेवाले नहीं थे। मेरे कोट के ऊपर एक ऊनी कमरबन्द बाँधा गया, फिर मैं सभामण्डपके भीतर गया। मन्दिरके, भीतर नाचनेवाले दो विमान थे, जिनमें एक बदरीनाथका था दूसरा कल्यानिसहिका। कल्यानिसह राजा पद निहसे १० पीढ़ी पहिने गद्दी पर बैठे थे, श्रीर उन्हें विष देकर मार डाला गया था। शायद उनका श्रीर भी महत्व रहा हो. श्रार्थात वह कामरूके प्रथम राजाश्रोनेंसे रहे ही, जससे कि उन्हें देर-पद निला। यहाँ के मन्दिरोंने श्रीर होता ही क्या है, सिवाय इस डोली खटाली जैसे विमानके।

बैठ जाने पर मन्दिरके ग्राधना खोका परिचय दिया जाने लगा--नेगी शामगुन्दरदास (गस्टर विहारीदातके भाई) स्त्रीर नेगी बुजु तसेन् ता मन्दिरके दा माथस् (महता) या प्रवन्धक हैं। तीन ग्रक्स्, जिनके मुहसे बद्रीनाथ बात करते हैं, यह है पुरनजीत (श्रवसर प्र'म), पालूराम न्त्रीर 'सुन्दरनेन । पुजारेस् पुतारी। हैं जवानदास । कारदार - गगा-रान श्रीर गोकरनदाय । केत्म (कायस्य) हरमनदास । दूर रे कारदार हैं - नेगी बदरीबर, श्यामपुष्य, देवलाल ग्रोर किशनग पाल । पाच्युनमे पदरीनाथका एक विशेर महात्मव ह'ता है, जिनके लिये दो िशेप कारदार बनाये जाते हैं। उन्हें "च खेस्" (शुद्ध) कहन है, चीखेस् (चांखा) लोगो भी बेशभू रा निचा होती है। उनके पे रेर रातब्ब रका बकरीता जूग, रिमीर (नाहन) हा चूड़ीदार पा जामा, शरीरार र फेर काका गढ़ गली चेंगा, शिपर दिली ही हज्ज़ेदार पनती श्रौर ाथ दी वह सूतका जनेऊ भी पहिनते हैं - यहाँ जनेऊ पहननेका पंताज नहीं है, पूरने पर यह भाषा लगा कि गद्दीर बैठने स्तमय गजा ध ती पहना कन्ता था पाजाभा नहीं। चोखेस् लगतीन दिन क विशीसे अपना शरीर नहीं छुत्रात, फिर कैलाश (जूठ कैलाश) र खाती गं-गारङ् धारमें रनान कर गाँवकी खोर खात है। खाधी दूरसे लोग बाजा-गाजा श्रीर बड़े सजारोह ह साथ उन ही श्राणवानी करते हैं। फिर च'खेस्लांग हाम्हं हुर्गमें जाहर वहासे आह थाना-पती ( श्राटमूर्ति)को उठाते हैं। यह मूर्तियां इसरे समय नहा देखी जा सवती। यह घातुकी मूरियां है, जिसमेंन स्तत हाथमासे कुत्र कम कची हैं श्रीर ग्राठवीं श्राठ श्राप्तकी है। परम्परा यह भी बतजाती है कि कभी यह पश्चमी तिब्यतके थोलिङ बिहारमें थी, जहांय जोत पार करके छितकुल के शस्ते यहाँ पहुँची। मृतियोंका देखना ता मेरे लिये सम्भव नहीं या, ले केन जान पड़ता है यह ब्राठों थानापती या

इनमेंसे अधिकांश बौद्ध मूर्तियां है। यह भी सुननेमें आता है कि इनमें से कितनोंके ऊपर अभिलेख है। मूर्तियां ऐतिहासिक महत्त्व की है, इसमें सन्देह नहीं।

मोने और साङ्नाके सामने विस्तृ उपत्यका है, जिसका मुँह मोनेसे बरा नीचे जाकर सँकरा हो जाता है। यह स्पष्ट ही है, कि अति पुरातन युगमें यहाँ एक विशाल भील या ग्लेसियर रहा होगा। फिर पहाड़ तोड़कर अवस्द जलने अपना मार्ग बनाया। लेकिन यह मनुष्य-के अस्तित्वमें आनेके समयकी बात नहीं। मोनेवाले कहते रहे कि पहिले यहाँ बहुत भारी सरोवर था, लग अपनी खुतगरसे बाल्टी हालकर पानी निकाल लिया करते थे। तब चाँद, सूर्यने अपना तेज दिखा सरोवरके पानीको सुखा दिया।

बदरीनायके मोने पहुँचनेके बारेमें बतला रहे थे, कि तीन भाई बारकामे चले। जेडा बदिरकाश्रममें पहुँचा ख्रोर वहाँ से शिवपार्वतीको कैलाशमें खदेड़ कर वहीं तपस्या करने लगा। उसका नाम तथी था। मञ्जला ख्रनपूरना टेहरीका राजा बना। छोटा राजपूरना वा देवपूरना आकर यहाँ वैडा।

किन्नर भाषामें बस्पा-नदीको बस्पा-गारङ् कहते हैं। पहले मोनेमें एक ठाकर या और साङ्लामें मुखंबिश्नान नामक ठाकर रहता था। मोनेका ठाकुर या उनके वशकानाम पारच दून था जिसका श्रर्थ "पाषा खर्ण"। सपनी और कू येक बीच बारी ठकरस् पा और चोलिङ् और तङ्लिङ् में भी अलग अलग ठाकर थे। चिनीका एमरच् ठाकुर बहुत तगड़ा था। मोनेके ठाकरने अपने दिग्वजयका आरंभ साङ्लासे किया और बीरता से नहीं घोखेसे उसका सर्वनाश किया। मोने कामक के कुन्थङ्-परिवारकी लड़की मुखोबिश्नानकी की थी। उसको अपनी रायमें मिलाया गया, सलाह हुई, कि दिनमें जब भोजनोपरान्त ठाकर सो बाये, उस समय वह आकर काली अपडी दिखला दे —सकेद मंडी बागेनेका चिक्क थी। काली अडी दिखलाई गई, और मोने ठाकर

अपने दुरमनपर चढ़ दौड़ा। साङ्लाकी पराजव हुई। बदरीनाय मनुस्य भी हैं देवता भी हैं। उनके ममले भाई ही ने टेट्री-गढ़वालका राज्य स्थापित नहीं किया, बल्कि माने बदरीनाथने भी पारण दन्हो इटाकर यही अपनी गही स्थापितवी और मोनेमें आज भी मौजूद किला उन्होंका बतवाया हुआ है। देवताओं ही कथा बड़ी मनोरक्षक होती है, लेकिन इतिहासमें उसे ले बैठने पर कभी कभी बड़ी गड़बड़ी होती है। हो सकता है कामरूके प्रयम विजेता हो को बद्रीनायका सकितिक नाम दे दिया गया हो। मानेके किलेके बनानेमें कहते हैं, सभी विजित ठाकरोंके किलोंकी लकडी श्लौर पत्थरका उपयोग किया गया-पत्थरको विशेष वौरसे बारक्से लाया बतलाया जाता है। जान पड़ता है, एमर्च (चिनी ठाकुः) को इरानेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा था। उससे लड़नेकेलिये यमुनाकी शाला-नदी टौंसके तटवर्ती फतेहपर्वतसे बहुतले परिवार मँगाये गये थे। उन्हें जीतने केलिये अपार**ङ्**हलोटी हा खेत, रहने केलिये से रेयाङ्कोठी और पशुचार खवे लिये चापरा कंडा दिया गया था। इन्हींकी सहायतासे एमर्चकी स्ततम किया गया। परम्यरा नतलाती है, कि बाखासरको खतम करके बदरीनाथने सराहतको परदुमिहको दिया। आगे छानवेदी पीद्रीमें इतरसिंह हुये, जो राजधानांको यहाँ से हटाकर सराहन या शोखितपुर के गवे।

बदरीनायका दर्बार समाप्त कर ऊपर किले पर गये। इसे किलर-भाषामें मोने-प्रा या मोने-गोरक कहते हैं। मृतज पर यह २४ हाय सम्बा और २४ हाय चौड़ा है, नीचे वहां तक ठोस है, जहांकी सीड़ी सगती है, ऊपर पांच तल्ल हैं, प्रथम तलगर पांच घर है—गोदाम, स्नान-कोष्ठक, पानीघर, रसोई और क'ठा। जब सारे किलेका घेरा ६६ हाथ है, तो कोठरियां कितनी छोटी होंगी, यह स्वयं अनुमान किया जा मकता है। दूसरे दूसरे तलके तीन कमरों में सबसे छोटा साली, सिर एक बड़ा पूजायह है, और तीवरा कमरा है, चहां आठों बाना- पितयों के बीच में राजगही रक्खी है। तीसरे तल पर पांच कमरे हैं, जिनमें एक कभी नहीं खला जाता, दूपरेमें सै बड़ां भेड़-वक्तरेयों काटी जाती हैं, जब के हर तीसरे बर्प सराहनसे भीना-कालो यहाँ पशारती हैं (पशराबनी बड़े खर्च भी चीज है हिमाचल सरकारने खर्च कम कर दिया है, अब भीमा कालीका पश्चारना सदिग्ध है। तीमरे कमरेमें बिलपशुका प्रोक्षण किया जाता है। चोथेमें मामा कानी बैंग्ता हैं। पांचवे कमरेमें राजाका सामान - हथ्यार, कवच, वारूद, सीसा आदि रखा हुआ है। चौथे तल के कमरोमें सब में वट्टा दबार-हाल, दूसरा रिनवास, तीसरा स्नान क छक, चौथा बट्टा र नाई-घर किर एक पानी-घर भी। पांचवाँ तल सबसे अत्र कीर सब जे उत्तर है, जहाँ एक छोटीमी कोटरी है, जिनमें बटकुला देवना निगास करता है।

इसी किलेके भीतर राजाके रहने, खाने, काम करनेका सारा प्रवन्ध था। उस समय वह किनने थोड़ेमें काम चला लेते थे। इच्डा तो जरूर भीतर जाकर देखने को थी. किन्तु लो एको खुद्र बनाकर रखने केलिये राजायां के बनाये नियम मूट्ट विश्वासका रूप धारण कर खुके हैं। राजतन्त्रसे सबद्र उन मूट-विश्वा किए सुरक्षित रखना दूसरे समय हिमाचल प्रदेश केलये खनरेका बार हती, किन्तु अब किसम हिम्मत है, कि प्रजाके शामनको हटा फिर राजाको ला र गहा पर बैटाये। यह भे कहूँगा, कि बुशहरक किनने ही पुनि र जदवरी अब भी यही समभते हैं, कि बाला होने पर टीकासहब (युगाज) अपने बाप-दादोंकी गहा सम्हालेंगे। किलेम बाह के श्वादमी क जानेका तो सवाल ही नही उटता, वहाँ क लोग भी जब भीतर जाते हैं, त कमरमें कमरबन्द के अतिरक्त उन्हें शिरपर शमलानुना काली टोपी लगानी पहली है। किले क बाहर एक छाटाया हाना है, फिर कोठार-भडारकी कितनी ही कोठरियाँ।

मुक्ते किलोके भीतरके कागज-पत्रोके देखने ही वड़ी इच्छा थी। पुरादे हमसमें लिख़ा-पढ़ी भोजपत्र पर हुआ। करती थी और असूर राँकरा ( श्रयांत् गुमलिपसे भीधी निकली एक लिपि ) जान गड़ता है पुराने कागज परको बहुत सम्हालकर नहीं रक्खा गयां श्रीर साउं- सत्तर साल है पहिने के लेख सुरक्षित नहीं हैं, उस समय मुफे वश्वास था, कि सराहनमें पुराने कागज-पत्र बहुत मिलेगे, इसलिये केने ज्यादा जोर भी नहीं दिया।

यहां मैं मोने-गो-ङ्के कुछ कागजों ही वात करता हूँ।

हर ती रे गाल मानिके वर्रीनाथ गढ़वाली बर्रीनाथसे मेंट करनेकेलिये जाया करते थे। जब तक नीचिके नाधू-महात्माओं सेट-सेटानियाने घावा नहीं बंख दिया, तब तक गढ़वाल वाले बदरी-नाथ और मानिक बद्रीनाथमें उतना ही अन्तर था, जितना बड़े भाई और छोटे भाईमें। हर तीसरे साल वाजे गाजेके साथ माने बद्रीनाथ बड़े बद्रोनाथके गा। पहुँचते और वहाँ एक सिंहायन पर बैटाकर उनकी पूनाकी जाती। सम्बत् १६३२ ('न् १०७५ ई०)ने हरीके बारेमें बुशहरके राजा शमशेरसिंहने निम्न चिट्ठी लिखो थी—

"सोसनी सा महास्रो बद्रीन, परचरना राष्ट्रोल परसोतमजी सी
महास्री परमबटारक सो महाराज धिरज सी महरजे सी समसेर
सिंधेषए लगणा पहुँचे। इहां हे समाचर बले हैं। ताइके बले चाहिये।
उर्फन इहसे हनारे गरीका देवना की न रूनी बदरीनाथजी मारफल
नेगी रोणबद व च बदार नेगी हारामनक साथ बद्रीजीको बेजे गए, सो
देवते जो का सगार पहेनाकर संगसन उप बटला के पुर्जा मनता हन्द्री
तरा करणा बद उनके मरफल नेगी रोणबद्ध ही देवते जीको वेज देणा
आंहरे सुब (। पन लिखते रहेण। सं १६३८ इड गते २७ सुब? सतकी
नकल हे रज हेवकी तरफसे बद्धा छेन के श्रोलजीको।

यहाँ के बदर्शनाथकी गढ़वाली बदरीनाथके पास ले जानेका हुकुम. देते हुये राजा शाम्होरसिंहने लिखा था —

"सी महाता परमवटारक श्री महाराजदिरज श्री महारज सीं समझेर सिंधे देवन बचने (1), कमरू देवते बद्रीनायजीके करदारज नेगी रायाबद्व हीसे ग्राच रामरम बचने बोल्या उपन्त जोवी बद्वीनावजी ग्राचके हत्री जानेका हुकुम परमावते होगा को देवतेजीकी मरजी-हुकुम माफक देवताजी बद्री चेत्रमें बेसक ले जाया (।) व मूजन रकमके बद्री चेत्रमें पुजा कर देखी ग्रीर सरकारी तरकसे देवतेजीका रकम खरच ग्राज तक मिला करतीको ग्रावकी रखम-ब्जाय देवतेजी सरच सरकारसे मिल बाएगी (।) तुमने रखमव-मुजन खरच लगा देखी (।) तुमको सरकारसे गुजरे मिलगे (।) सं १६३२ रेह (प्राविष्टे, ३१ लिख्या हुकुम परमण (।) सुम"।

कामरूके बदरीनाथ राजा शमशेरसिंहकी चिट्ठीमें "करन" (कृष्ण) रूपी कहे गये हैं। लेकिन उन्हों के पास श्रपने सं० १६२६ (सन् द्रद्र्ष्ट्र् के पत्रमें बदरीनाथके रावल पुरुषात्तम शर्माने कामरू बदरीनाथको बौद रूपी लिखा है। पत्रकी मूलप्रति यहाँ सुर्राञ्चत है। उसका कुछ श्रंश निम्न प्रकार है— "स्वास्ति श्रीमद्वदरीनाथराधनसमासा दतसमस्त सदस्तुविलासेषु शौर्योदार्थगाम्भीर्थर जन्यादानेकगुणगणाम्रामेषु दयादा-चिष्यमाधुयं युतक्षात्रमण्डल मुकुटल त्यादार्यवित्वेषु दानशौंडश्रीमन्म-हाराजाधिराज परमभद्यारक श्री श्री श्री श्री समसे रिहवर्मकल्यहुम कस्पेषु इतस्त्वस्ति [श्रीकृष्ण] चरण परिचर्यापरायणान्तः करण रावलोपनाम प्रवित्ताश्वर्म बहिता श्राम राश्यः समुझसतुतराम () तत्रभवतां प्रतिशमीहामहे () प्रवृत्तस्तु भाषया ।) श्रामे द्वापरांते जो बौदक्ष श्री बदीनाथ द्वारकासे इहां श्रायके पूंजा-भोगके श्रश्च तहाँ राजगदीमें प्राप्त हो रहा है, यात्रार्थ वह मृति तपिकलः""

दोनो पत्रोका देखनेसे पता लगता है, कि सम्बत् १६२६ शावख सुदी २ चन्द्रवासर तक कामक के बद-ीनाथ जहाँ बौद्ध कपी श्रयवा बुद्धकप थे, वहाँ सं० १६३२ में वह कृष्ण कपी बन गये, श्रीर फिर तो सं १६४६ (सन् १६०२ ई०) माद्रबंद १० को बी रावलके पास पत्र लिखते दुवे शमशेर कहते हैं— "विरतार समका जो लेखाकि यहांसे हमारे गहीका देवता कृष्णकपि वदरीनाथ तहां भेजा भी (वदरीनाय) जीके सिंहासनके ऊपर वैठायके पूजा-मानता ऋच्छी तरह करना (बदरी-नाय) जीके सिंहासन वैठायके यथाविधिपूर्वक र रोज़ तक पूजा…")

कामरूमें मिले हरतलेखों के देखनेसे यह भी पता लगता है, कि सितम्बर १६७५ तक अभी बुशहरके राजा यह निश्चय नहीं कर पाये ये, कि उन्हें रघुवंशी बनना है या चन्द्रवंशी। एक कामजमें लिखा भिला—

नाम रहीस सक्ब मुकामसकूनतः समसेर राजा रामपुरस्रहस्य हुमरे पत्रमें लिखा है —

नाम जात उम्र सासनाम सानदानी संसेरसिंह छुत्री ३७ सिघ रगुवधी कामरूने राजा उगरसिंहमे पहलेका कोई कागज मुक्ते नहीं मिला।

सम्भव है सारे भोजपत्रों को ढूंदा जाय तो उससे भी पुराने लेख मिलें।
उगरसिंहने सन् १७२१ ई०में पहाड़ी भाषामें श्रु ने कारदारों को धर्मादे
के रुपयेकी टीकसे खरच करने के बारेमें लिखा था —

''सं ७ न स्रों की स्त्री महत्ती परममहारक श्री महाराजाधिराज श्री
महाराजे, श्री उगर सिंघे देवन वंचनी (।) नेगी कावतोन राणावे
ममदारी मोहोर छाप लिख दो ।।) तिन मधे एह जे भीजी बरसे परन-श्रोती बरत देहे परन श्रे ती दे खरच मधे हलचल हो दी थी (।) इदी सक हलचल न होए (।) इसते त्री जी बरसे फकपाए थेरे से के रूप १०० परन श्रोती जो देखी कर १०० बीजाद मीरे खरच रे उवा मक वे देखी (।) इदी पर हलचल नहीं करणी (।) एह रूप २०० त्री जी बरसे परन श्रोती जो कवरू देव करन प्रते बीस्ट सागरदास व हरसंत दास व नरपत दास वा धनीराम देयाराम पलदन मगत खजंची बाजू केंदर बलकिसन पलसर गोल (।) हजूर दे हुकम प्रमाण लिख्या (। मं ७८ पोह प्र (विष्टे) २३ लिख्या का बथ श्रवल ।" रांजा उगरसिंहकी मेहरके बीचमें ''श्री बद्रीनाय जी सदा सहाय' और बाहरकी पिर्धि पर उपीका तीन बार दृहराया गया है। एक महर पर ''बद्रीनाय जी सहाय'' फिर बाहरकी ओर ''सुहर ह्यापे रियानत बिलाहर सं १८५१'' लिखा है। इस मुहर के बीचवालें इस में 'केवल 'श्री'' लिखा है। यह श्रीर पहिलो मोहर भी नागरी श्राची में है।

का रू िलेके अधिकारी मेरी रहारता करनेकेलिए तैयार थे. किन्तु कुद्र राजवंशिक निमांके संकट थे, जिन्होंने धरसंकटका रूर ले लिया था। मैं निलेके भीतरजा नहीं मकता था और दूपरे उसके भीतर की चीजोंके ऐतिहासिक महत्वका जानते नहीं थे। मैं उनसे पूजुकर जिम कागजको लानेकेलिये कहता. उसे वे ले आते। यह अँकुश से पानी जिलाना था। वहां कई ऐत्रालिक महत्वकी वस्तुएँ हैं, इसमें मुक्ते रन्देह नहीं। वह वस्तुरें तथा बाबद भी एक ही जगह रक्ती हुइ हैं। हिमाचन मरकार द्वारा कानरू दुर्ग रक्षिा-स्भारक घोषित किया जाना चाहिये, और सबसे पहना काम होना चाहिये बाहद हां यहाँ इटाकर दूर रखना। प्रजाननकी भावना, जिसमें लोगोमें प्रवल हो, इसकेलिए किलेमें अपभी जो सामन्ती नियमोंका बेलवाला है उसे हटाना चाहिये, और इस विवास समन्ती नियमोंका काल्य वर्गके विरंध पर ध्यान नहीं देन। चाहिये।

बस्या-उपस्थका विशेषकर कामक श्रीर सङ्कामें बौद धर्मका प्रभाव कम है और ब्राह्मण धर्म श्रांजार है – जात-गाँ। श्रीर खुप्राह्मत के भी पहनेकों में पतन कहा। हूँ। लेकिन श्रभी भी ब्राह्मण धर्म बहुत भी तर तक घुत नहीं कि को है। सारे कनौरमें ब्राह्मण कहीं भी मिलने नहीं। जान पड़ता है कामक के चन्द्रवशी सूर्यवशी होनेकी लालमाने ब्राह्मण धर्मका यहाँ प्रश्च कराया। नाचनेवाले बदरी नामके पासने 'तो किकी ऐतिया नेक सामग्री प्राप्त होनेकी श्राशा नहीं थी। किलोके बाद यद कहीं श्रीर कुछ निल सकता था तो वह



५४ ४४. सड्लाका पुल श्रीर नागसका नया मन्दिर ( पृत्र-२७५),

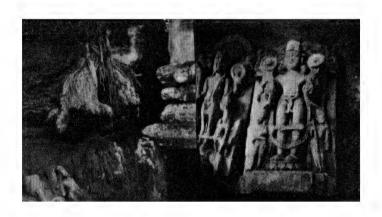

५६-४७. निरतकी सूर्व स्नादि प्रतिमाये ( पृष्ठ-६३० )

# सोलह--

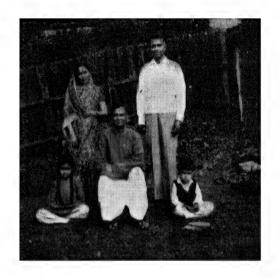

प्रत. कोटगढ़, डाक्टर बांधके परिवारमें ( पृ० ३३८ )

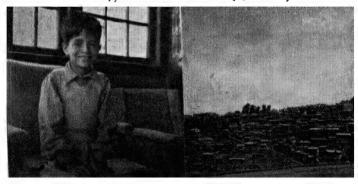

प्रह ६०. तरण नायर, शिम्ला नगरी ( पृ० ३४५)

बौद्ध मन्दिर था। देखते-दाखते दो बज गये थे। मोने रौलाने भंग्जन तैयार करनेकेलिए कह रक्खा था। ऋब हम नीचे उतर कर बदरी नाथके भएडारमें भोजन करने गए ऋौर फिर पामही में ऋबस्थित बुद्ध-मन्दिरमें पहुँचे।

बुद्ध-मन्दिरमें मूर्तियोंका क्या पूछना है ! स्त्राधा घर पीतल श्रीर दूसरी मृर्तियोंसे भरा था। किन्तु मेरा ब्राँख तो दोड़ रही थी पुरानी मूर्तियांकी खोजमें। स्राखिर एक २२ इश्च लम्बी चतुर्भुज श्रव-लोकितेश्वरकी मूर्ति वहाँ एक तरफ खड़ी देख पड़ी। मूर्ति-श्वरीर का ऋधिक भाग कपड़ेसे ढँकाथा, किन्सु ऋौंखों पर सदा उञ्ज्वल रहनेवाला चाँदीका पानी देखते ही में उधर लपका। यह कला छ सात सी बरस पहिले लुन हो गई, फिर सदा अम्लान रीप्यचन्नका न भारतमें पता लगता न तिब्बत में । मैने मूर्तिके कपड़े उतरवाये। श्रतिसुन्दर संतुलित मूर्ति थी । बाई श्रारके दोनों हाथांमें से उपरले-में पुस्तक निचलेमें कमल, दाहिनी श्रीरवे उपरलेमें श्रक्षमाला श्रीर निवलेमें बरदहस्त । मूर्ति खड़ी किन्तु त्रिभंगी है। मैने फोटो शिया, किन्तु ऋँधरे घरमें प्रकाश काफी नहीं था ऋौर मेरे पास केमरेमें ऋधिक समय देनेके लिए साधन नहीं था। मैं फोटो नहीं पा सका । मूर्ति देखने से ही मुफ्ते निंश्चय हो गया, कि वह बारहवीं-तेरहवी सदीसे इधर की नहीं हो सकती। मुर्तिके पादपीठमें तीन पाँतियोका पुराने चतुरस्र भोटाक्षरमें लेख खुदा हुन्रा था।

"लन्- वित- बिय- य- ब- दस्- पयग्-लेन् मज़द्। स्मोन् ब्लोन् छे क्र-मगोन्- मछेद गुं- सस- क्यिस् योन्- वदग् बिग्यस्- छे- ऽदस-पस्मोन् ब्लोन-छे- शेस- बचन्- ग्यिस्- बमोद्-नम-मु रिगम- गसुम- ग्यि-स्कु ब शेङसु बसोल- बस। छे ऽदरा - ल दङ् - मर यस्- पिऽ- सेंस-चन-शंद-चद- स्प्रब- प प्यद- वर- ग्युरद- चिगा।"

इससे पता लगता है, कि मोने (कामरू के किसी महामात्य नागनाथ ग्रीर उसके परिवारने मोनेके महामात्य ज्ञानीके प्रयार्थ इस "तिजातिक" मूर्तिका निर्माण कराया। "तिजातिक" या "तिजातिक-नाय" महायान बौद्ध-धर्मके तीन बड़े बोधिसत्वों — त्र्यवलोकितेश्वर, मंजुश्री श्रौर बज्रपाणिकेलिये श्राता है। इसका श्रर्य हुश्रा कि इस मूर्तिके साथ ऐसी ही दो श्रौर मूर्तियाँ बनाई गई थीं। मालूम नहीं वह कहीं दूसरी जगह मौजूद हैं या नष्ट हो गईं। यह मूर्ति कला श्रौर इतिहास दोनोंकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है। उतनी प्राचीन तथा कलापूर्ण तो नहीं किन्तु श्रज्ञरोत्कीण एक तीन इश्च (केवल मूर्ति) की बोन - धर्मकी मूर्ति भी वहाँ है, जिसपर लिखा है—"ग्यंल- व- ऽवर- र- व- न- मखिंऽ-दों- जें- ल- न- मो"। नम्खादों नामके किशी धर्म गुरुकी यह मूर्ति है।

मूर्तियोंके बाद मैंने पुस्तकोंकी स्रोर ध्यान दिया। नेगी शाम सुन्दर दासके घरसे 'स्राई "सुवर्णप्रभास-सूत्र " (भोटभाषा) की इस्त लिखित प्रतिको उठाकर देखा। इसकी स्रारम्भिक षुष्पिकामें दायक का नाम स्रोर परिचय जिखा था, जिससे मालूम हुस्रा कि राजा "बिर्दिर्सिंग" के समय सरकारी स्राधिकारी, स्रासि, स्रासोल स्रोस्मोल, रोक्नमोल स्रादि ने इस पुस्तकको मोनेमें लिखवाया था। विरदिर्सिंग वस्तुत: राजा केहरसिंहके उत्तराधिकारी विद्या या विजयसिंह \*

<sup>\*</sup> भोटिया लेख निम्न प्रकार है—''गु - गे - शङ् - शुङ् - दम् छोस - दर - गनस् - ऽदिर । दपग । मेद - बसोद - नमस - ल्हुन-ग्रव-मि- यि - बदग । मङ - पोस् - बस्कुर - बिऽ- गदर - ग्युद् - ब्ल - न-मेद । रिन - छेन - बज़ ङ् - पो - शबस - क्यिस - बचगस- पिऽगनस । युल - ल - दगे - बचु- ऽ जमस- पोऽदिष्पङ्स- युल- मो- न ऽदिर ।... गनमस - सिऽ - बदग - पो - बि - दिंर - सिं- गि - मदऽ ऽोग - न । योन् - गि - बदग - पो - ग्र - सि - दङ । ग्र - सोल दङ् । ग्रम -मोल - दङ । रोङ- मोल - दङ । र - मोन- दङ । खु - दु -दङ । दल - ल्दन - योनि - ग्य - बदग- मो-को - फुल - दङ् । गनस - ऽ - मछाग - ग्युर - ज़ंङ - मो- दङ स - दपोन -नि - दड । स - रो- ज़ं- दुड । - जे - पुर - दग - नो -

का ही बिगड़ा नाम है। बिजयसिंह १७ वीं सदीके उत्तरार्घमें मौजूद थे। नेगी शामसुन्दरदास (श्रायु ५३ वर्ष) अपने पिता कमला-नन्द, पितामह किसनदास श्रीर प्रापितामह श्यामदास तक ही को जानते हैं, किन्तु उन्हें यह मालूम है, कि उनके बंशमें श्रोस्मोल् नामक पूर्वज हुये थे, जो राजाके बुद्ध रूक (सिमिति-सदस्य) थे।

कामरूके दूसरे परिवार चङ्कुम्के श्रीकुण्डारामजीके पास एक सुवर्ण-लिखित "श्रष्टसाहसिका प्रजापारमिता" की भोट-पोथी है, जिसे मुक्ते त्रगले दिन डाकबंगलेमें देखनेका मौका मिला। यह शायद आज तक कनौरमें देखी हस्तलिखित पोथियोंमें सबसे पुरानी है। इमकी पुष्पिकाके देखनेसे पता लगता है, कि इसे सराहनके भूपाल राजा सहपलके समय छितकुलमें छ-ना परिवारने लिखवाया। पुस्तकमें चोङ्-ख-पाका भी नाम आया है, जिसका आर्थ है, कि पोथी १४ वीं सदिसे पीछे लिखी गई। सहपलका संस्कृत भूमिश्री अथवा पृथिविश्री होता है। इस नामका कोई राजा सराहन-वंशमें पिछली १५ पीढ़ियोंमें नहीं हुआ है।

विय -दङ्, कोन - तङ् - दङ् ' अ - किं - दङ् - बि- रोम - दङ् धोऽदऽ- र- दङ् । धु - रु - दङ् । दगे - स्लोड - दङ् । गनल - ऽन्योर दङ् । दे - नमस - छोस - क्यर - स्लोङ - ङ - ङोम - मछ्र - छे ।"

† स्तोन - पो - न्छोस - सुङस - देंजिं - वदन - गि - न्यङ । खव - चन - ल्जोङस - दम - छोस - दर - विङ गनस । ति - से - मछोदतेंन - दम - चोम - बग्रुगस - पिऽ- गनस । म - वङ - गयु - मछो दङोस - मुव - ख्नु स - क्यि - जिंङ । क्ये - लेगस - रिन - चेन - बजङ
पोंऽ- श्वस - क्यि - वचगस - पिऽ- गनस । व्लो - बसङ - मगस- पिऽ
बस्तन - प - दर - विङ गनस । छु - छोन - ड 'ल - ऽबब - ग्लङ पो - ख ऽवब - मम । छु - यि - गयङ् - र - शुङ - वशुङ - ल्हिऽ लजङस । एथुङ - जोंङस - स्प - थो - रिन - छोन - लहुन - पोऽ ङोस ।
...गङ - सम - लहुन - मुव - सुस - मथोङ - स्मोन - गनस । सो - र -

कामरूमें रामपुरके राजात्रोंकी एक वशावली मिली, जिसे मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ। प्रथम पूर्वज प्रदुमनसिंघसे यहाँ यदुवंशी कृष्णपुत्र ऋभिन्नेत हैं। सभी नामोंके साथ 'सिंघ' या 'सींघ' लिखा हश्चा है—

| 2111411 611 " |                     |                    | 3           |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| १ प्रदुमनसिंघ | १३ इरिचेरन          | २५ मेहर            | ३७ विसन     |
| २ छुवलसींघ    | १४ माक्रमान         | २६ सबला            | ३८ रगुनाथ   |
| ₹ सेर         | १५ मुदई             | २७ हामी            | ३६ देवी     |
| ४ कमल         | १६ भूप              | २८ जवार            | ४० चरन      |
| ५ गुलाब       | १७ उमेद             | २६ गवरदन           | ४१ पदेसी    |
| ६ वरदेव       | १८ <b>इ</b> रंकरपाल | ३० जगवीर           | ४२ मलवहादर  |
| ७ मेहरूप      | १६ करपाल            | ३१ सुरजन           | ४३ गोपी     |
| <b>८ ह</b> रि | २० हरदेव            | ३२ मदन             | ४४ गुरबदल   |
| ६ सरजीत       | २१ सलाब             | ३३ गोबिन्द         | ४५ जगत      |
| १० जगबीर      | २२ बीमा             | ३४ प्रीतम          | ४६ श्रम्नित |
| ११ रघु        | २३ बगल              | ३ <b>४</b> गुरदारी | ४७ दलबदर    |
| १२ गोपाल      | २४ पुरवा            | ३६ किसन            | ४८ नेइल     |
|               |                     |                    |             |

रङ - न । गतम - सिंड - बदग - पो - ग्यंत - पो - सिंड दपल - गिय - मदङ - डोग - न । क्य - तोगस - युल - ल - दगे - बचु - ऽर्जम - पिंक - छिद - दकुल - ऽदिर । मि - रिगस - खुङस - बचुन - छु - नऽ-ग्युंद । दङ - हदन - पोन - गिय - बदग - पो - जों - दगु - दङ - । रिग - पिंड - गनस - हु - प - ल - खस - पिंड - खस - पींड - छोग - ग्युर - सि - चोंन - दङ । हि - फ्रुग - बशो - नु - ऽद्र - हांड - द ग्रो मोन - दङ । ग्यं - गर - प - सङ - ऽद्र - विङ - ग्र - लो - दङ । पङस - लो - दे । पङस - ल - मे - तोंग - ऽवर - ब - ऽद्र - विऽ - कल - को - दङ । खस - पोंड - छोग - ग्युर - ग्रो - जुन - दङ । बस्यन - पिंड बदग - मो - पो - ति - दङ । गनड - मिंड ; छोग - ग्युर - से - मोर - दङ । ...स्पु - चङ - दङ - कोन । चोग - छे - रिङ - दङ । मिंड - रि - दङ - हुर - जे - दङ - खो - वेस्ड - मो - वेस्ड - मो - वियद - दङ - स- बि - दङ - हुर - जे - दङ -

| ४६ हरिपद        | ६५ गोरकोकल   | ८१ दलदीन            | ६७ श्रमर   |
|-----------------|--------------|---------------------|------------|
| ४० फतेह         | ६६ परदेवर    | ८२ परदेउ            | ६⊏ करल     |
| ५१ श्रमर        | ६७ वारपल     | ≒३ मारी             | ६६ तपनाथ   |
| पूर महावद्र     | ६८ चरमेद     | ८४ ग्रमलर           | १०० सम्रम  |
| <b>५३</b> सलारं | ६९ दरजोद     | ८५ दहारो            | १०१ सुरज   |
| पूष्ठ जगवे      | ७० दरकोरी    | ८६ बसाथ             | १०२ दरमोरत |
| ५५ जोगदेयाल     | ७१ प्रीतम    | ⊏७ करम              | १०३ चारमल  |
| ४६ दलव          | ७२ सागर      | <b>== प्रे</b> म    | १०४ जबाला  |
| <b>४७</b> मदोर  | ७३ रन        | द्र <b>६ द</b> रत ं | १०५ ग्वसदल |
| भूद दलीप        | ७४ धीर जमेहर | ६० चरन              | १०६ ऋमृत   |
| पूर् जगतंव      | ७१ मंगल      | ६१ बीरवेसी          | १०७ सार    |
| ६० गुमान        | ७६ गोरमी     | ६२ केसरी            | १०⊏ करिसन  |
| ६१ परमोद        | ७७ लखी       | ६३ परजीत            | १०६ हरि    |
| ६२ महीपर        | ७= परभूभजन   | ६४ घरम              | ११० जबर    |
| ६३ सरब          | ७९ दुमन      | ६५ कमल              | १११ भूप    |
| ६४ सलेही        | ८० दनकरीत    | ६६ छतर              | ११२ कल्यान |

र्गु ि नि - ग मि स - क्यि - दोन - दु - फगस - र्यं - स्तोड - बशेड ... दूसरे पृष्ट पर कुछ खराब श्रक्षरों में राजा उगरसेन के समय पुस्त की बिकी के बारे में लिखते हैं ये कहा है ... ... र्यंल - पोडि - फल - खल - मिलस - ये - बिशा - शुङ खड़ योऽ | ... छोस - र्यं - स्तोड - ब - पियस स्कुल - खुन - न - के - ऽदस • र - नस - स्त्रोस - यिन - नि - ल्ड • ल - चु - जिस - स्तोड - युल - ल - र्यं - चु - ऽजोंम - र्यंल - छोन - पो - मो - न्ये - इ - र्यंल - पो . श्रु - बुर - सिङ ... स्व्यन - ऽवस - दग - पो - ऽजन - र्यो - नोर - डे स - श्र - प - मिङ - पु - च • मिङ - ऽजु - दस - दङ • रम - स - श्रिस - यङ - खु - गु - मिङ - नि - ख - कुर - ऽ दस ... " भाषा बहुत श्रशुद्ध है ।

११३ केहरी\* ११४ विजा 'विजयी' ११५ उदय ११६ रामसिंह ११७ रुद्र ११८ उग्रां [मृ० १८११ ई०] २१६ महेंद्रां [मृ०१८५०ई०] १२० समेसरां [मृ० १६१४ई०] १२१ पदम [मृ० १६४७ ई०]

इस बंशावलीपर कुछ कहनेसे पूर्व रामपुरमें प्राप्त दूसरी वशावलीसे भी कुछ दे देना त्रावश्यक है। इस वंशावलीमें प्रदुमनसे पदमसिंह तक १३० पीढ़ियाँ गिनाई गई हैं, जिनमें पहलेकी ८४ पीढ़ियाँ निम्न प्रकार हैं—

| १ प्रदुमन       | १३ गोपाल        | २५ सुरमा    | ३७ किशन          |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| २ ग्रनुरुध      | १४ हरिचरन       | २६ मेहर     | ३८ कृष्ण (विसन)  |
| ३ जमल           | १∤ वदामा        | २७ जमाल     | ३६ रघुनाथ        |
| ४ नाहर          | १६ बुधिपती      | २८ गजपति    | ४० देवी          |
| ५ कमाल          | १७ भवनी         | २६ जवाहर    | ४१ चरन           |
| ६ जगत           | १८ रन बादल      | ३० गवरधन    | ४२ परमेश्वर      |
| ७ बुरिद         | <b>१</b> ६ पद्म | ३१ जगबरत    | ४३ दलबादल        |
| ८ सुरत          | २० गुरबान       | ३२ सुरग्यान | ४४ गजराव         |
| ६ नरजे          | २१ नरदेव        | ३३ मदन      | <b>४५ गरबादल</b> |
| <b>१०</b> सरजीत | २२ सूरज         | ३४ गरजन     | ४६ जगत           |
| ११ जुगेन्द्र    | २३ भीम          | ३५ जबीव     | ४७ ऋनिरुद        |
| १२ रघु          | २४ सुरमंगल      | ३६ गिरधारी  | ४८ वलबादुर       |

\* संवत् १६११ (१४५४ रे०) में रामपुर वसाया, १५५६ ई०में तेब्बतसे संधि की, १४५६ में दिल्ली दर्बार ( अकबर )में गया। † जन्म संवत् १७६३ (१७३६ ई०) मृत्यु १० आषाढ़ (सौर) तंवत् १८६८ (१८११ ई०)।

† जन्म १६ कातिक १८६५, मृ० १६ माघ १६०६ (१८५०ई०), महेंन्द्रसिंहके सौतेले भाई मियाँ फतेहसिंह थे, जिनके जनगीत प्रसिद्ध हैं। 
†† जन्म २३ ऋाश्विन १८६४, मृत्यु २० श्रावण १६७२ (४ प्रगस्त १६१४ई०)।

| ४६ भगवान            | प्र दलीप       | ५७ नरदल   | ७६ सुरसेन       |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------|
| ५० हरि              | प्रह जगपति     | ६८ देव    | ७७ भभी          |
| ५१ श्रमर            | <b>६</b> ० तान | ६९ दरजोधन | ७८ हरिभजन       |
| ५२ मदबहार           | ६१ नरमोह       | ७० धेनुगज | ७६ धनभरत        |
| ५३ रणमार            | ६२ मनोहर       | ७१ प्रीतम | ८० भरत          |
| ५४ जगपति            | ६३ नरदेव       | ७२ सार    | ⊏१ हलसेन        |
| प्रप्र जोगेन्द्रपाल | ६४ नरसिंह      | ७३ रतन    | ८२ नरदेव        |
| <b>५</b> ६ दलपति    | ६५ गुरभगत      | ७४ घजभोर  | द३ स <b>ा</b> र |
| ५७ बुद्धवान         | ६६ मरधन        | ७५ मंगल   | ८४ ग्रमर        |

श्रीर पीछेकी ग्यारह पीढ़ियाँ निम्न प्रकार हैं-

१२० छत्रसिंह १२३ विजयसिंह १२६ रुद्रसिंह १२६ रामशेरसिंह १२१ कल्याणसिंह १२४ उदयसिंह १२७ उग्रसिंह १३० पदमसिंह १२२ केहरीसिंह १२५ रामसिंह , १२८ महिंद्रसिंह १३१ वीरमद्रसिंह

नीचेकी पीढ़ियाँ दोनों वंशाविलयोंकी ठीक मालूम होती हैं। पिहली वंशावलोंके गुलाव (५), मुदइ (१५), उमेद (१७), मेहर (२५) हामी (२७), जवा (ह) र (२८), मलवहादुर (४२, दलवदर (४७), फतेह (५०), सलार (५३), गुमान (६०), ग्रीर दूसरी वंशावलींके कमाल (५), मुरत (८), रनवादल (=रणबहादुर (१८), मेहर (२६), जमाल (२७), जवाहर (२६), दलवादल (=दलबहादुर (१८), बलवादुर (४८) जैसे श्ररबी-फारसी-मंगोल नाम बतला रहे हैं, कि जाल बनानेवाला श्रिष्ठिक चतुर नहीं था। मला किलयुगादिमें गुलाब, मुद्दई, उमेद जैसे नाम कैसे रखे जा मकते थे १ पहिली वंशावलीमें दहारी (८५) नाम देकर तो चोर श्रपना हत्कासा परिचय भी देगया है। "दहारी" श्रीर "मुखारी" जैसे नाम भोजपुरी-मैथिली-मगही ही चेत्रमें पाये जाते हैं, जहां दहार (बाढ़)में पैदा होनेवाले बालकका दहारी श्रीर सूखा (श्रकाल)में पैदा होनेवालेका मुखारी नाम पड़ता है। श्रवधी-चेत्रमें मुखारी दूसरे ही श्रर्थमें प्रयुक्त होता था, जैसा कि गोस्वामीजीने कहा

### किन्न (-देशमें

### -- "जासु राज प्रिय प्रजा सुखारी ।"

हम कामरू दुर्गके एक लिखितम (१८७५ ई०)में राजा शमशेरसिंह को रघुवंशी लिखा देख चुके हैं, श्रीर यह वंशावली इस वंशको चन्द्र-वंशी बतलाती हैं। १८७५ ई०के बाद यह वंश परिवर्त्तन !! क्या रांवी-वाले ब्राह्मणोंकी बात ठीक मानी जाये, कि दक्षिणदेश कंचननगरसे दो भाई दशरथ श्राये, पदुमनका भाग्य जग गया, वह राजा बना श्रीर दशरथकी सन्तान रांवीमें वसकर पुरोहित बनी। हो सकता है, यह कामरू वंशके पहिले की बात हो।

कामरूके नीचे नदीके किनारे बहुतसी समतल भूमि है । विमाना-वतरण भूमि वहाँ बहुत ग्रासानीसे बनाई जा सकती है—बड़े-बड़े खेत ग्राधिकतर सरकारी हैं । कामरू ग्रोर साङ्लाके विस्तृत खेतोंका देखकर मैंने समभा, कि यहाँ भी दो फसल जरूर होती होगी । किन्तु नीचेके खेतोंमें दो फसल होती ही नहीं, क्योंकि उनकी बरफ बहुत देरमें पिघलती है। हाँ, गाँवके पासके ऊपरवाले खेतोंमें क्वारमें गेहूँ वो दिया जाये, तो बरफमें दब जानेपर भी गरमीमें फसल जल्दी तैयार हो जाती है, श्रीर उसी खेतमें एक फसल ग्रीर पैदा की जा सकती है । यद्यपि मसाह-पूर्व ग्राई भीपण बाढ़ने लोगोंको बहुत भयभीत किया, किंतु रातमें ग्रानेसे उससे प्राण हानि नहीं हुई ग्रीर खेतोंकी भी क्षति ग्रापेक्षा-कृत कम हुई। कामरूके खेत बहुत ऊपर पहाड़ी कंडे (पर्वतपृष्ट) तक हैं ।

कामरू छोड़ते तक शाम भी नजदीक आगई। हमारे गाँवसे बाहर होते ही बाजा वजा अर्थात् लोगोंने बदरीनाथको बानर उपद्रव-शान्तिके बारेमें आजा लेनेके लिये मन्दिरसे बाहर निकाला।

लौटते समय साङलामें मुखोविश्नान टाकरके गढ़ पर भी गये, किन्तु वहाँ भूमिके ऊपर उसका कोई चिह्न विद्यमान नहीं है। एक पहाड़ी टीले पर अनाज रखनेकेलिये लोगोंने कुछ क्खारें खड़ी. कर लीं हैं. किसीने एक छोटासा बाग भी 'घेर लिया है।

इम सीधे बंगलेपर चले आये।

साङ्लामें मैंने पहिले तीन दिन रहनेका विचार किया था, किन्तु अब काई काम नहीं रह गया था। १२ अग्रस्तको प्रस्थान करना है, यह चपरासीको मालूम था, किन्तु १० की शामको जो वह लुत हुआ, तो फिर पता नहीं लगा। दायित्वहीनताकी तो उसने हद कर दी। ब्रूयेसे लाये घोड़ेका जिम्मा उसने लिया था, श्रव उसका सम्हालना भी हमारे ऊपर पड़ा।

११ त्रागस्तको फिर हम साङ्लाकी गृन्दी गलियों में फिर घुसे । पंगी ब्रह्मचारी कल ही कैलाश-परिक्रमासे लौट आये थे । हम दोनों साथ ही गाँवमें गये । गाँवमें दो बातों की धूम मची हुई थी । टेहरीं के ब्राह्मण जोतिसी आये थे, और लोग साल भरकी बाकी लगी जन्म- कुण्डलियों को घड़ा घड़ बनवा रहे थे ।

एक दूसरी वातकी भूम नहीं घबराहटसी थी, वह थी वन्दूकोंका लिखवाना। मै समभता हूँ, इस सीमान्त इलाकेमें बन्द्कीके रखने में किसी तरहका नियन्त्रण करना बहुत ऋविचार-पूर्ण बात होगीं। पांच-छ साल पहिले पश्चिमी तिब्बतमें लूट मार मचाने वाले किर्गिज़-कजाक़ोंकी कनौरमें घुसनेकी हिम्मत इसीलिये नहीं हुई, कि किनर लोग ग्राग्नेय ग्रस्त्रोंका खुलेतौरसे रख सकते थे। मैंने पुलिसकी स्रोरसे निकाल विज्ञापन भी आगे देखे. जिनमें हथियारोंको थानेमें जमा करनेकी बात लिखी थी। बात चलनेपर मेहता साहबने बतलाया, कि हम कनौरमें हथियार रखने पर पाबन्दी नहीं लगाना चाहते। फिर ऐसी गैरजिम्मेवारीकी सूचना क्योंनिकाली गई १ नीचेके अफ़सर ऐसी गैर-जिम्मेवारी दिखलाया करते हैं। हिमाचल सरकारने हिन्दीको राजभाषा ' घोषित कर दिया है। श्री मेहताजी जैसे हिन्दी-प्रोमी चाहते हैं, कि हिन्दांमें काम किया जाय, लेकिन एक छोटे ऋधिकारीने ऋपने ऋधिकार. चेत्रमें हुकुम निकाल दिया. कि उनके पास सारी लिखा-पढी ऋंग्रेजीमें की जाय। जो आदमी एक बैठकीमें छ-छ-घंटे बिज (ताश) खेलता हो, श्रीर साथ खेलनेकेलिये घरमें बीबी मौजूद हो; उसे हिन्दी

लिखना-पढ़ना सीखनेकी कब फुरसत हो सकती है ? वह तो ऐसी आजा निकालेगा ही! मेरी समक्तमें सीमान्तमें हथियारके संबन्धमें भ्रम पैदा करना अच्छा नहीं। पड़ोसी तिब्बतमें हथि-यारबन्द डाकू स्वछन्द विचार रहे हैं, यदि उन्हें जरा भी किन्नरों की निर्वलताका पता लगा, तो किन्नरके सीमान्ती गाँव भी उनके की ज़िन्नेत्र बन जाँयगे। किन्नरमें हथियार रखनेकी ही छूट नहीं होनी चाहिये, बिल्क सरकारको इस बातका प्रबन्ध करना चाहिये, कि सीमान्तके पासवाले उपत्यकाके दो दो तीन-तीन गाँवोंमें दस-पन्द्रह नई बन्दूकोंसे कम हथियार न रहें। आरम्भ ही में हथियारके बारेमें जनता-में गलतफहमी फैला देना ठीक नहीं।

ब्रह्मचारीके साथ हम गोल-मन्दिरमें देवीकी मूर्ति देखने गये। यह पीतलकी मामूली मूर्ति है, जो शायद किसी बौद्ध-मन्दिरमें कभी हाथ जोड़े बैठी थी। नाकमें नथ संभ्रान्त होनेका चिह्न है. लेकिन यह चिन्ह बस्पा-उपन्पकामें बहुत पीछे ब्राया होगा, फिर हम देवमन्दिरके पास बुद्ध-मन्दिरमें गये। वहाँ ऋपने प्रधान शिष्यों सारिपुत्र ऋौर मौद्गल्यायनके साथ शाक्यमुनिकी मिट्टीकी मूर्ति है। मूर्तियाँसे निराश होकर मैं पोथियों पर पड़ा । यहाँ ऋष्टसाहस्तिका प्रजापारमिताकी एक पुरानी हस्तलिखित प्रति है। यह तीन खरडोंमें थी, जिनमेंसे दूसरे ऋौर तीसरे खरड यहाँ मौजूद हैं ऋौर पहिला खंड लुप्त हो चुका है। पोथी सचित्र थी, शायद प्रथम खंडमें श्रीर श्रधिक चित्र रहे । ऐसे सन्दर चित्रों वाली पोथीको भला कौन छोड़ता ? क्या रोह़के शिकार करनेवाले किसी साहब बहादुरने उसका शिकार तो नहीं कर लिया ? ऋथवा किसीने चित्रोंको काट कर चार-पाँच सौ बरस पुरानी इस पोथीकी होली कर डाली। हमें ऋपने ऐतिहासिक महत्वकी वस्तुन्त्रोंकी रक्षामें श्रीर भी सावधानी करनी होगी। मन्दिरके पुजारी बड़े उदार हृदय हैं। उन्होंने तिज्बत के गरुडपराण "वर-दोस-थोस-प्रोलु" को जहाँ रक्ला था, वहाँ साथ ही ''नासिकेतोपाख्यान'' श्रीर ''गरड प्राण'' को भी नहीं भूले थे। भोटिया गरुड-पुराणकी पृष्पिकाके लेखते मालूम श्र होता है, कि इसे राजा शमशेरितहे समय वज़ीर रनबहादुरने लिखवाया था। निजी घरों में द्वंदने पर कामरू श्रीर साङ्लामें श्रीर भी कुछ पुरानी मूर्तियाँ श्रीर पाथियाँ देखी जा सकती हैं।

साङ्ला ब्राह्मण-धर्मका भक्त है, बौद्ध धर्म यहाँ म्नियमाण सा है। देवता ऋों में शाक्यमृनि या ऋौर भो बौद्ध मूर्तियां वेरीनागस् जैसे देवता ऋों की सरवर नहीं करसकतीं। जात-पांत छुत्रा-छुतमें ब्राह्मण विश्वविजयी हैं। ऋाजकल स्कूलके मास्टर लोग हिन्दीमें कृष्णलीला कर रहे थे। बेचारोंने नीचेकी कृष्ण-लीलाको देखा नहीं, केवल अपने मनसे पढ़-पढ़ाकर वह कुछ गीत ऋौर कुछ ऋभिनय करते हैं। लीला (या नाटक कहिये), हिन्दी में हो रही थी, मैं देखने नहीं जा सका। पारके बंगलेसे रातको गन्दी गिलयोंमें होकर ऋगना था। लेकिन ऋभिनयकी वात सुनकर मुक्ते बड़ी प्रमन्नता हुई। कभी किन्नरके बड़े ग्रामोंमें नए ढंगके ऋपने यशस्वी रंगमंच होंगे, जो जनताके सांस्कृतिक तलको ऊँचा करेंगे।

बंगल के पास ही स्कूज़ है, जिसमें चार कक्षायें हैं। यह स्कूल भी-मोने रौलाकी तपस्याका फल है। स्कूज़ में द्र लड़ के पढ़ते हैं ख्रीर वह तीन मील (वटसेरी ख्रीर चनस्) तकसे चलकर ख्राते हैं। हिमाचलमें शिक्षाप्राचर तभी जल्दी हो सकता है, यदि हर चालीस घरवाले गाँवमें एक प्रारम्भिक स्कूज खोल दिया जाय।

<sup>\* &</sup>quot; " खिमस गिजिस - हदन - पर - छोस - ग्यंल - सं - सेर -सिङ । मिइ - दवङ् - प्रयुग् - छिन - पो - दे - ल - बस्तोङ् । छोस -ग्यंल - देई - छव - सिङ् - - बग्यस - ग्युर - चिग । " हह - मि -कुन - ग्यिस - मङोन - दु - दगऽ - व - स्तङ् - वइ - बक् ऽ - ब्लोन -नि - रोन - भ - धार - खोङ - ल - स्तोङ्..."

#### २०

## सराहनको

१२ श्रामस्तको हमने साङ्लासे प्रस्थान करिया। चपरासीका श्रव भी वहीं पता नहीं था। श्राज १४ मील जाकर किल्वामें रहना था, लेकिन भारवाहक ब्रूथे में बदले जाते। हम एक दिन पहिले जा रहे थे, इसलिये ब्रूथेमें भारवाहकों के तैयार मिलनेकी श्राशा नहीं हो सकती थी। श्रतएव १४ मीलके वास्ते प्रत्येकको तीन तीन रुपये देकर भारवाहक यहांसे सीधे किल्बाकेलिये किये। पंगी ब्रह्मणचारी ब्रूथे तक साथ चले, फिर सपनीमें कुछ दिन बिहार करने चले गये। मैने जब कहा कि सपनी नम्बरदार एक बोतल वत्ती जलने लायक शराब लेकर श्राया था, तो ब्रह्मचारी बोल उठे—''क्यों नहीं लेलिया, मेरे लिये"? लेकिन मुक्ते क्या मालूम था, कि साङ्लामें ब्रह्मचारीसे मुलाकात हो जायेगी। सचमच ही, यदि मालूम हुन्ना होता, कि मेरे घुमक्कड़ दोस्त मिलने वाले हैं, तो बोतल रख छोड़नेमें मुक्ते कोई उज्जर न होता।

. श्रव हम बस्पा नदीके किनारे-किनारे नीचेकी श्रोर जा रहे थे, फिर पैर तेजीसे उठें, तो इसमें क्या श्राश्चर्य १ व्रू येमें रक्खे सामानको लेने में कुछ देर थी। पुण्यसागरको छोड़कर में श्रागे बढ़ा। बस्पा की यह उपत्यका साङ्ला श्रीर श्रागे तक बड़ी रमणीक है। हर-शिल श्रीर गंगोंचरीके दृश्य यहाँ श्रीर ऊँचे स्तर पर याद श्रा रहे थे। शाङ्ग्ड जानेवाले पुलको छोड़ते में श्रीर उत्तरकर फिर सतल ज उपत्यका में श्रागया। श्रव भी साढ़े पांच हजार फीटसे ऊँचे पर थे, लेकिन गर्मी मालूम हो रही थी, श्रीर श्राखिरके कुछ मीलकी चढ़ाईमें वह श्रसद्ध भी हो उठी थी। साढ़े श्राठ बजे मैने प्रस्थान किया था श्रीर दो बजे किल्बा.बगले पर पहुँच गया।

यहाँ जंगल-विभागका बंगला है, जो कुछ ही साल पहिले नया बनाया गया था। बंगला भीतर-बाहर चारों ऋोरसे बहुत सुन्दर

श्रीर साफ है, चौकीदार भी मुस्तैद। सफेद श्रंगूर पककर खतम हो चुके थे श्रौर काले श्रधपके थे। पकने पर भी क्या रोगीके श्रगूरों का मुकाविला करते १ हाँ, आड़ू आकारमें भी श्रीर स्वादमें भी बहुत अञ्चे थे। भूल लगी थी और पता नहीं था, कि पुर्यसागर कब तक त्रायेंगे। लेकिन चौकीदारके 'फलानि भूमिरुदंक बाकू चतुर्थीं ने काम बना दिया। बंगला गांवसे ऊपर श्रीर जंगल-विभाग का श्रस्पताल उससे कुछ इटकर नीचे है। डाक्टर श्रीर कम्पीएडर दोनों खुद्दी पर थे, मुफ्ते उनसे कोई काम भी नहीं था। गाँवमें देवता के त्रांतरिक एक बुद्ध-मन्दिर भी है। पुजारीने बतलाया कि बुद्ध मन्दिर नया है, वहाँ कोई पुरानी चीज नहीं है। "चुन्नीलाल डागडर" गीतकी नायिका ज़ङ्मोपोती किल्बामें ही रहती हं स्त्रीर स्त्रभी तक्णी है । लेकिन में गीतके बारेमें अपनी खोजको और बढ़ानेको तैयार न था। में गीतकी कवयित्रीकी तरह ज़ब्सोपौतीको नहीं डाक्टर को, अथवा दोनोंको नहीं तरुणाईको दोषी समभता हूँ। साङ्खा श्रीर चिनीके बाद किल्वामें ही स्कूल है, जिसके साथ डाकखाना भी है इधरके रेंजरका केन्द्र भी यहीं है। इस प्रकार किल्बा काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। फल यहाँ भी सभी तरहके होते हैं, किन्तु ऋर्ध-मानसून च्रेत्रमें हांनेसे खास प्रकारके फल विकसित करनेपर ही यहाँ मीठे ऋंगूर तथा दूसरे मीठे फल पैदा किये जा सकेंगे।

दो-ढ़ाई घटे बाद पुण्यसागर भी स्त्रा पहुँचे।

त्रुगले दिन (१३ त्रुगस्त) हमें पांच ही मील जाना था, नहीं तो १४ त्रुगस्तके प्रामाममें गड़बड़ी होती। सबेरे प्रातराशके बाद हमने प्रस्थान किया और १२ बजे छोल्टू पहुँचे। यह चिनी तहसीलका सबसे नीचेका बगला समुद्रतटसे ५७५० फीट और सतलजकी धारासे सौ डेढ़ सौ फीट ऊपर है। इधर के जंगलातके डाकबंगलों सबसे बड़ा मेवा बाग यहीं है, खास करके श्रंगूरकी लतायें तो बहुत दूर तक फैली हुई हैं। नये प्रकारके फलोंके विकासकी तो नहीं कोशिश की गई किन्तु हर तरहके सर्द मुल्कके फलोंके लगानेका तजर्का यहाँ बहुत किया गया। अंगूरकी फसल खतम हो चुकी थी। सेवकी फसल भी टूट चुकी थी, किन्तु फल-बखारसे निकालकर मालीने. खानेके लिये दिये। सेव अच्छे थे, आड़ू यहाँके और भी भीठे, बहुत बड़े और खूव लाल रंगके अभी भी दरख्तोंपर लगे थे। छोल्टूके खर- कुले और सर्देको भी खाया, दोनों बहुत मीठे थे। नास्पातियाँ भी बहुत मीठी थी, अप्रयात् केटाके मेवोंका यहाँ मुकाबिला किया जा सकता है, यदि थोड़ा साइन्स और अनुसंनधानका भी आश्रय लिया जाय।

छोल्ट्रमें रहनेका निश्चय इसीलिये करना पड़ा, क्योंकि मैंने सड़क-इन्सपेक्टर बाबू लक्ष्मीनन्दको १४ अगस्तको मिलनेका समय दिया था। ऐसे तो उधर चिनीमें भी कुछ देरसे वृषी अधिक होने लगी थी, किन्तु बस्पा-उपत्यकामें तो युक्तप्रान्तकी वर्षा याद आ रही थी। यहाँ भी पहुँचनेके बाद वर्षा होने लगी।

छोल्यूका विशाल वाग की ड़ोद्यानसा मालूम होता है, विशेषकर एक छोर पर सतलजकी घर-घर ध्विन और दूसरी आर उत्तुंग सरल—देवदारुओं के कारण। यद्यपि में स्वभावतः मांसाहारी हूँ, किन्तु फल, मट्ठा और सलाद जैसे हरे सागों में मुक्ते अत्यन्त प्रोम है। यहाँ सलाद भी थी, किन्तु बिना सिरके या खटाई के सलाद कैसी १ मैंन अपने भोजनका अधिक भाग फलों को बनाया।

यहाँ पर मुक्ते पांचवे घुमक्कड़ वैष्णाव साधु मिले । घुमक्कड़ भी देवता आंकी तरह एक दूसरेकी ईर्ष्यामें मरे जाते हैं। हाँ, यह बात आधिकतर साधु घुमक्कड़ोंमें पाई जाती है, क्योंकि वह साथ-साथ अपनी जीविका केलिये दूसरोंको और अपनेको भी अनमें डालनेके लिये बहुतसे ढोंग-पाखंड करते रहते हैं। उच्च श्रेणीके घुमककड़में कभी अपने घुमक्कड़-भाईके प्रति ईष्या नहीं हो सकती। हमारे घुमक्कड़ सीताराम बनारसके शीतलदास ( श्रस्मी ) के अपलाड़ेके शिष्य और सहसरामके रहने वाले थे। भारतकी प्रदक्षिण कर चके थे. और २४

सालसे ऋब हिमालयमें विचार रहें थे। कश्मीरमें भी वर्षों रहे ऋौर इधरके पहाड़ोंको तो घर ही बना लिया है। हाँ. कुल्लुमें उन्होंने कभी पैर नहीं रक्खा, क्योंकि तरुणाईमें ही किसीने कह दिया था, ''जो जाये कुल्ल. हो जाये उल्ला' । पंगी ब्रह्मचारीको भी जानते थे. श्रीर मोने रौलाको भी। मोनेरौलाको "मांसाद" कहकर उसे मेरी नजर में गिराना चाहतें थे। वह नहीं जानते थे, कि यदि रौला सचमुच ही मांस खा रहा हो, तो मैं उसे बधाई दुँगा। रौलाकी घुमक्कड़ी श्रीर स्कूल बनानेकी धुन, दो श्रेष्ठ गुरा क्या उसे बड़ा नहीं बनाते ? सीता-रामसे उनकी यात्राका वर्णन सुना । स्रभी कुछ महीने भावामें रहे थे, श्रव किल्वाका इरादा था। मैंने उन्हें श्रपने साथ भोजन करनेके लिये निमन्त्रित किया श्रीर 'बड़ी रात तक उनकी वार्तें सुनता रहा। पिछले ढाई हज़ार वर्गों में लाखों साहस-यात्रियोंको हमारे देशने पैदा किया, उनकेलिये न समुद्र ऋलंध्य रहे, न गगनचुम्बी पर्वतर्श्री शायाँ। लेकिन इन यात्रियोंने श्रपने श्रानुभव श्रीर ज्ञानको श्रपने देश-भाइयों के सामने रखने की कोशिश नहीं की । वह श्राजीवन विचरते रहे श्रौर रेतके पदचिन्हकी तरह घूमते ही घूमते कहीं विलीन हो गये। हमारे सीताराम उन्हीं लाखों साइस-यात्रियोंमें हैं, किन्तु ऋब हमें दूसरी तरह के यात्रियोंकी त्रावश्यकता है। जो मुक नहीं बाचाल हों।

भार-बाहकोंको यहाँसे दो ही मील आगे सतलज पार टापरी तक जाना था, किन्तु वह सवेरे आ जायेंगे, इसकी मुफे आशा न थी। सामान सम्हालनेके लिये पुर्यसागर थे ही , मैं सवेरे ही हाथमें डंडा लिये चल पड़ा। सललज पर एक आच्छा लोहेका भूला बना हैं। भूला पारकर टापरी जा मैंने तिब्बत-हिन्दुस्तान-सड़क पकड़ी। तीन महीने पहिले जब मैं इधरसे गया था, तो पर्वत-शरीर स्खासा दिखलांई पड़ता था, किन्तु अब सब जगह हरियाली ही हरियाली थी। आगे नदी-पार देवदारके सिलीपरोंको सतलजमें गिरानेकेलिये आये मजदूर मिले। जंगल-विभाग और सड़क-विभागको भी किन्नर लोगोंसे यह बराबर शिका-

यत रही है, कि वह उनके काममें हाथ नहीं बटाते। द घंटा काम करने केलिये डेढ़ रुपयारोज मजूरी मिलने पर हा वे स्वेच्छा अवकाश लेलिया करते हैं। जंगल-विभागके एक बड़े अंग्रेज अफसरने तो एक बार यह भी सुभाव स्क्खा था, कि इनकी मेड़बकरियोंपर भारी टैक्स लगा दिया जाय, जितमें उनकी सख्या कम हो जाय और लांग जंगल-विभागकी मजूरी करनेकेलिये वाध्य हों। साहव बहादुरको मजूरी अधिक करनेकी जगह यह ढग अच्छा लगा। यह जरूर ठीक नहीं है, कि किन्नरके अख्य-भान्यमें सम्मिलित हानेकेलिये हजारों दूसरे मुँह आ जायँ। यद्यपि ठेकेदारोंको आजा दीं गई है, कि वह बाहरसे अनाज मंगाकर अपने अमिकोंको खिलायें, किन्तु मंगानेकी तरहूदसे बचनेके लिये वह कितना ही अनाज स्थानीय लागोंसे अधिक दाम देकर खरीद लेते हैं। किन्नर लागोंको काष्ट-छेदनके काम पर तभी लगाया जा सकता है, जबिक वेतन ड्यांड़ा दूना किया जाय और खड़ुंसे जगह-जगह बिजली पैदा कर बिजलीके आरे काममें लाये जायँ।

जंगल-विभागके गोदामक पात हमने श्रादिमियोंकी बहुतती टोलियाँ देखीं। यह नीचे विलासपुर-रियासतसे लकड़ी काटनेके लिये श्राये थे। में चढ़ाई चढ़कर डाक-वंगलेमें पहुँचा। ७ मीलकी मंजिल मार ली थी, सोचा था श्राज यहीं विश्राम होगा; लेकिन बाबू लक्ष्मीनन्द छुटी पर घर जानेवाले थे, दस दिनकी छुट्टीमें एक दिन यहीं बीत जाये, यह ठीक नहीं था। मेने भी वेगारूके श्राते ही श्रागे चलनेको स्वीकृति दे दी। नचारतक तीन मील की चढ़ाई थी, फिर तो पौंडा पहुँचनेमें कोई कठनाई नहीं थी।

छाछ स्त्रौर फल मिला, फिर किसीने थोड़े ही समय पहिले पासमें घटी एक दुर्घटनाका वर्णन किया। किसी तक्षणकुमारीको दिन-दहाड़े कुछ लोग जबर्दस्ती ले जा रहे थे, तक्षणी चिल्ला रही थी। श्रिधिकांश पाठकोंको यह बड़ी भयानक बात मालूम होती होगी, किन्तु मनुबाबाने राच्छ-बिवाहको बैध विवाहोंमें गिना है। अर्जुन जब जबर्दस्ती रथपर

बैठाकर सुभद्राको ले चला, तो बलरामका नथुना फूलने लगा, किन्द्र कृष्णाने मुस्करा कर बड़े भैयाको शान्त कर दिया। यहाँकेलिये कुमारी पर्यवस्तु है, पर्यको चाहे बलात् उठाइये या सलाहसे, धनीको त्रपना पैसा मिलना चाहिये. फिर कोई परवाह नहीं ! ग्रमी कुमारीको जो लोग पकड़कर लेगये. वह मूल्य चुकानेमें हीला-हवाला नहीं करेंगे। जहाँ तक पिता माताके ऋधिकारका सवाल है, बात स्पष्ट है। ब्राप कहेंगे. लड़कीका भी कोई ब्राधिकार है? लेकिन भारतके सभ्य कहे जानेवाले खंडमें भी कितने माता-पिता लड़कीके अधिकारको मानते हैं। पुर्यसागर कह रहे थे, कि राजा पदमसिंहने कन्या-स्रपहरणकेलिये बहुत कड़ा दंड निश्चित कर दिया था, जिनके कारण वह रुक गया था। इसका यह ऋर्य हस्रा, कि राजाके राज्यके हुट जाने पर ऋब ऋपहारकांने ऋपनेको परम स्वतन्त्र समभ्र लिया है। मनुवाबा चाहे राक्षस बिवाहका विधान करें, लेकिन हमें तो इसे जड़मूलसे लोप कर देना चाहिये और सारी कन्याप हारक मंडली की दस-दस सालकेलिये बड़े घरमें चक्की पीसनेफेलिये भेज देना चाहिये. साथही उनकी संपत्तिका काफी भाग श्रय दंडमें ले लेना चाहिये. त्रौर ऐसे व्याहको त्र्यवैध कर देना चाहिये।

भारवाहकोंकी प्रतीक्षा ही में थे, कि इसी समय चिनी तहमी-लदार बाबू मंगतराम भी स्त्रा गये। मैने स्त्रपने तीन महीनेकी यात्रामें सहायता करनेकेलिये उन्हें बहुत बहुत धन्यबाद दिया।

यद्यपि कायदेके अनुसार भारवाहकोको नचार तक पहुँचाना था, किन्तु उन्हें यहाँ तककेलिये ही कहा गया था, इमीलिये वे आगे चलने में आनाकानी करने लगे। कुछ और मज्री तथा रात्रि-भोजन देने पर वे चलनेकेलिये तैयार हो गये। बरसातने सड़क कहीं कहीं तोड़ दी थी, किन्दु ब्री तौरसे नहीं। बाबू लक्ष्मीनन्दकी घोड़ी स्वारो केलिये मिली थी। घोड़ी वही थी, किन्दु अब बहुत मोटी हो गई थी। वह खटखट चढ़ती गई और हम डेढ़ घंटेमें नचार पहुँच गये।

चिनी छोड़नेके बादकी डाक यहाँ पड़ी हुई थी, डाक ली, पंगी बाबूने सेव श्रीर पेयसे सत्कार किया, श्रीर वहाँसे चलकर हम श्राज ही सात बजे पौंडा डाकबंगलेपर पहुँच गये। पंगीबाबूने सहायता न की होती, तो भारवाहक न मिलनेसे श्राज नचार ही में रह जाना पड़ता। वाङ्त्के वाद श्रब हम मानसून-चेत्रमें थे श्रीर इस साल तो वरषामें मेघ देवता श्रिधिक उदारता दिखला रहे थे, लेकिन श्राज उन्होंने हमसे छेड़-छाड़ नहीं की।

### × × ×

सराहनमें - पौंडासे सराहन दा पड़ाव है अर्थात बेगारुओं को एक जगह बदलना पड़ता। हमने वा० लक्ष्मीनन्दसे कहा, कि दो त्रानाकी जगह चार आना प्रतिमील मजूरी दीजिये और भारवाहकोंको यहाँसे सीधे सराहन चलनेके लिये ठीक कीजिये। कुलियोंको पहिले भेज दिया, किन्तु प्रातराश तैयार करने में पाचक-गणने काफी देर कर दी. इसलिये हमें साढ़े नौ बजेसे पहिले नहीं चल सके। मीलभरपर ही शोल्डिङ मिला, यहाँ जाते समय खम्बा तरु एने चाय पिलाई थी। घरोंके अगवाहे-पिछवाहे गोवर-मही-मिश्रित एक फ़ट मोटी कीचड़ थी। चढाईमें सवारी नहीं की, ऋधिकतर पैदल ही चलते १ बजे चौरा पहुँच गये। पौंडासे २२ साल पहिले सड़क तरंडा होकर ऊपर ऊपर जाती थी, किन्तु पीछे नीचेसे दृसरा समीपतमका मार्ग निकाल दिया गया। श्रव तरंडा कौन जायगा? चौरामें डेढ घंटा विश्राम हुआ। चौकीदार गाहवने कुछ मीठी नास्पतियाँ भी लाकर दीं -- हाँ चौकीदार साहव ही कहना चाहिये, क्योंकि इधरके डाकबंगलोंमें चौकीदारका काम गाँवके नंबरदार या धनी प्रभावशाली ब्यादमीको हो दिया गया है-निस्सन्देह यह समुद्रमें वर्षा है, घनीको श्रीर धनी बनाने श्रीर गरीवको श्रीर गरीब रखनेका उपाय।

चौरासे चलकर शामसे बहुत पहिले हम सराहन पहुँच गये। त्राज किन्नर-सीमा (मन्योटीघार )को पार करते ही वर्षा जोरकी होने लगी। सराहनके डाक-बंगलेमें ठहरे, यद्यपि आजापत्र न होनेसे वहाँ ठहरनेका हमारा अधिकार नहीं था।

श्राज १५ श्रगस्त सन् १६४८ ई० था। भारतको श्रंग्रेजोंमे मुक्त हुये ३६५ दिन पूरे हो चुके । स्वतन्त्रता कितनी मधुर वस्तु है ऋौर साध ही कितनी मूल्यवान भी। इसके मूल्यको वे ही समभ सकते हैं, जो परतन्त्र देशके वासी रहते स्वतन्त्र देशों में पूम चुके हैं। फिर हमारे **टेश**की परतन्त्रता केवल अयंग्रेजी राज्यकी कालरात्रिके साथ ही नहीं शुरू हुई। वह तबसे श्रारम्भ हुई, जबसे हमारा दंश विदेशियोका श्राखाड़ा बन गया। में अपने देशकी त्रिटियों, राजनीतिक भलोकों जानता हूँ, किन्तु जब मैं १४ अगस्त १६४७ ई० को आरम्भ होनेवाले नये युगकां देखता हूँ, ता सबकां भूल जात। हूँ। ढांगी, नृशांस, पल्ले दर्जेंके स्वार्थी बृटिश शासकोके प्रति मेरे हृदयम तभीसे अपार घृणा प्रविष्ठ हुई, जबिक मुभे राजनीतिक सुध बुध ब्राई। ब्राहश्य डंडेके मारे स्रंप्रेज भारत छोड़कर भागे, राजी खुशीसे या दयाभावसे विल्कुल नहीं। जिस तरह भागती सेना त्यक्तस्थानको ध्वस्त करके जाती है, वहीं वात अंग्रेजोने यहाँ का । वह देशके दो भाग करनेसे ही मन्त्रष्ट नहीं हये, विल्क'रियासतोंको भी ऐसा बढ़ावा दे गये, कि भारत श्रीर छिन्न-भिन्न हो जाये। वह स्राशा नहीं रखते थे, कि सभी मुक्टधारी श्रपने राज्यके स्वतन्त्र प्रभु होगे, किन्तु वह यह विश्वाम जरूर रखते 'थे, कि पाँच-सात बड़ी रियालतें स्वतन्त्र ट्रान्स-जार्डन वर्नेगी। वेविन-मंडली तिलामेला रही थी, जब सरदार पटेल इन पाँच मौ मुक्टधारियों को समभा-बुभाकर प्रजाका डर दिखलाकर भारत-संघमें शामिल क रहे थे। श्रंग्रज टारियोंको ही नहीं, श्रंग्रेज "समाजवादिया"का पूर भरोगा था, कि निजाम उनके काम त्र्यायेगा स्त्रीर वृद्धिश राजमुकुटरं गोलकंडाका कोहनूर ही नहीं, श्रासफजाही शासनकी बागडार भी संवर रहेगी । उन्होने समक्ता था, गाँधीके चेले नेहरू स्रीर पटेल सिंग श्रहिंसात्मक सत्याग्रह तक ही जायँगे । वह सोच रहे थे, यदि भारत-सं

गाँधीके पथसे भ्रष्ट होने लगेगा, तो राष्ट्रसंघमें ले जाकर हिन्दकी फजी-हत करेंगे। लेकिन पाँच हो दिनोंमे प्रचंड आँघी भी तरह टुटकर भार-तीय सेनाने वेविन चौकड़ीके मभी मंसूबोंको व्यर्थ कर दिया। इन पाँच दिनोंमें भारतके हृदयपर तनी पिस्तील ही हमने नहीं छीन ली, बल्कि सारे वृटिश शासक भी नंगे हो गये । कडगनने जल्दी जल्दी हैदाराबाद की शिकायत को बिना विशेष पूछताछ किये राष्ट्रसंघ संसद्की त्रारम्भिक बैठकमें रख दिया। "समाजवादी" बेविनने भारतको ैनिकवादी ( स्राक्रमणकारी ) घोषित किया। स्रर्जन्तींनाके फासिस्ट र्गतिनिधिने भारतको फासिस्त इताली ऋौर हैदराबादको ऋबीसीनिया उद्धोषित किया। इन पाँच दिनोमें ब्रिटश रेडिया ख्रीर वहाँ के पत्रोंने भारतके विरुद्ध खलकर विषवमन किया। उन्होंने इस बातकी भी गरवाह नहीं की, कि अगले महीने बृटिश साम्राज्य-परिपद् होने जा रही है, कहीं भारतका संबन्ध इंग्लैन्डसे बिगड़ न जाय। बेविन, कड्गन् श्रौर वृटेनके रेडियो-प्रचारक बच्चे नहीं हैं। उन्होंने भारतके सौहादको थोथी चीज स्त्रीर निज़ामकी तानाशाहीको स्रिधिक मुल्यवान समभा, तभी ऋपना पैंतरा बदला । वह ट्रान्सजाईन्की तरह भारतके उदरमें अपना एक अड्डा बनाना चाहते थे, लेकिन बेचारे हताश हये। निजामने ऋकिंचन हो पाकिस्तान भागकर शरणार्थी बनना पमन्दे नहीं किया ऋौर हथियार डाल दिया। क्या ऋब भी बृटिश-मुकुटसे हमें कोई संबन्ध रखना चाहिये १ क्या ऋब भी वृटिश साम्राज्यके भीतर रहनेकी बात करना परले दर्जेकी निर्ल्जता नहीं कही जायेगी ? मुक्ते पूरा विश्वास है, नये विधानमें हमारा देश अपनेको स्वतन्त्र प्रजातन्त्र घोषित करेगा ।

१४ अगस्त हमारे इतिहासका सदा स्मरणीय दिन रहेगा। उस दिन अपनी सफलताओं पर मेरा विचार दौड़ रहा था। साल भरमें हमने अपने देशको अधिक संगठित, अधिक वलवान वनाया, इसमें सुके सन्देह नहीं। और मतभेद चाहे कितना ही हो, किन्तु मैं यह मानता हूँ, िक भीतरी फूट श्रीर श्रग्ने जोकी कुटिल चालको विफल करना, श्रीर देशको साल भरमें इतना संगठित श्रीर सबल बनाना कांग्रेस नेतृत्वका ही काम था। यदि देशकी बागडोर किसी एक या श्रमेक दूसरे दलोंके हाथमें होती, ता कहीं सूर्य-वंशके भंडेके नीचे श्रातृसंहार होता, कहीं जाटस्तानके युद्ध घोप होते, कहीं सिक्खस्तानके। फिर पेशवाशाही श्रीर हिन्दूशाहीका स्वप्न देखने वाल बहती गंगामें हाथ धोनेसे बाज न श्राते। देश-रत्ताके काममें कांग्रेस नेतृत्व सफल हुआ, किन्तु वही बात देशके नवनिर्माणके बारेमें नहीं कही जासकती?

फिर मेरा ध्यान गया लदाखकी त्रोर, जहाँ सिन्धु-उपत्यका, नुत्रा-उपत्यका श्रीर जांस्कर-उपत्यका में पाकिस्तानी धर्मान्ध श्राध्यसंख्यक निरीह वौद्धों पर जुल्मके पहाड़ दा रहे हैं। लाहुल यहाँसे दो ही पहाड़ों के पार है और उससे दो दिन में एक ही पहाड़ पार करने पर श्रादमी जांस्कर पहुँच जाता है। ज़ांसकरके सेकड़ों बौद्ध गृहस्थों श्रीर भिद्धुश्रों को इन श्रातायियोंने तलवारके घाट उतारा। नुत्रा श्रीर लामायुक्त में उन्होंने ऐसा ही किया। मालूम नहीं ११वीं सदीकी सुन्दरतम भारतीय चित्र कलाकी निधियों श्रवचा श्रीर मुम्नाके विहारोंकी इन्होंने क्या गित बनाई। मरे श्रादमियोंके स्थानकी पूर्ति नवजात शिद्ध कर सकते हैं, किन्तु नष्ट होनेपर इन कलानिधियोंकी पूर्ति क्या कभी हो सकेगी १११वीं श्राताब्दीकी भारतीय चित्रकलाकेलिये ये दोनों बिहार श्रजन्ता थे।

फिर मैं कुल्लू लाहुल-लदाखके रास्ते पर विचार करने लगा। आज लदाखकी रक्षाकेलिये हम सैनिक सहायता इसी रास्तेसे भैज सकते हैं। यह रास्ता पठानकोट, योगेन्द्रनगर, कुल्लू-लाहुल होते जाता है। यदि पाकिस्तानने युद्ध शुरू कर दिया, तो पठानकोट खतरमें हो जायेगा, और फिर वेन्द्रीय भारतसे कश्मीर लदाखका ही सबन्ध विच्छिल नहीं हो जायगा, बिक कुल्लू-उपत्यका भी कट जायगी। इसकेलिये जरूरी था, कि एक दूसरी सड़क भी तैयार की जाती। ऐसी सड़क श्रासानोसे बनाई जा सकती है। शिमलासे नारकंड़ा- तक

मोटरकी सड़क बनी हुई है। उधर कुल्लूकी मोटर सड़क भी बीस-पचीस मील तक वाजारमें त्र्याती है । नारकरडोसे साठ-वासठ मीलकी सड़क निकालकर कुल्लूकी सङ्कमे मिलाया जा सकता है। यह मोटर सङ्क सबसे छोटो क्रौर क्रात्यन्त सुरक्षित होगी । वर्तमान सडक पर भी छोटी त्रास्टीन गाड़ी एक. वार जा चुको है। सैनिक महत्वके ख्यालसे ऋधिक खर्च होने पर भी इस सड़कका बनाया जाना ऋत्यावश्यक है, साथ **ही** यह सङ्क व्यवहारतः बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । इसके निकलने पर कुल के फलोंकी निकासीमें ही त्रामानी नहीं होजायगी, बटिक सतलज पारके अभी और उसके पासके इलाकेमें फलोका एक द्सरा कुल्लू तैयार हा जायगा । शायद,लोगसमभ नहीं रहे हैं,कि ज़ांस्करके बौद्धोंका कतल-स्राम लाहुलकेलिये खतरेकी घटी है।

हाँ, तो मे १५ अगस्तको अपने देशकी सफलताओं और त्रुटियोपर विचार कर रहा था। स्त्राज सारे देशमें स्वतन्त्रता-दिवसकी धूम हांगी, किन्तु यहाँ पहाड़में एकदम सुनसान हैं। इन लोगों का इसमें दोप क्या है ? यदि पिछलो साल भरमें पहिलोसे कोई विशेष परिवर्तन लोगोंने देखा हंता, तां वे जरूर उत्सव मनाते। पहाड़के लोगोंसे बढकर उत्सव-प्रेमी मिलनाम् श्रिकल है।

+ सराहनमें मै एक-दो दिन ठहरना चहता था। मुक्ते बहुत द्याशा थी, कि यहाँ भीमाकालीके मन्दिरसे बहुतनी ऐतिहासिक सामग्री **श्रीर लिखितम प्राप्त होगे। वा**बू लक्ष्मीनन्दके साथ रहनेसे डाकबंगले में जगह तां मिल गई, किन्तु एस डी. ह्यां. भी १६ को ह्यानेवाले थे. उनके स्वागत-मत्कारकी तैयारी करनेके लिए नायब-तहसीलदार राम-पुरसे श्राये हुये थे। डाक-बंगलेमें दो ही कमरे हैं, एक कमरा श्राने-वाले मेहमान के लिये ऋवश्य पर्याप्त नहीं था। पति पत्नी, दो बच्चे ऋौर एकाध संबन्धी भला एक कमरेमें कैसे त्रा सकते थे ? तहसीलदारने मुर्भे ही कमरा खाली करनेकेलिए कहना चाहा, किन्तु दूसरोंने इसके

लिये राय नहीं दी । मुक्तसे कहते तो मैं जरूर दूसरी जगह चला जाता । सरकारी नौकरों अप्रार कारपरदाजों में उसी तरहकी हड़बड़ी मची हुई थी, जैसे राजा साहबके आनेपर होता रहा होगा ।

कामरूमें ही बाढ़ने भीषण रूप घारण नहीं किया था, विकि ि छुले सप्ताह सराहनमें भी जलप्रलय आगया था। वाजारकी सड़कपर खडुकापानीबहने लगा था, और कितनीही दूकानोंमें पानी भरगया था।

अगले दिन में सीधे भीमाकालीके मन्दिरकी तरक गया। बाहरी फाटकपर संवत् १८७१ छोटा संवत् ३५ जेट प्रविष्टे ३० का लेख है। फाटकसे भीतर ब्राँगनमें गये। ब्राँगनमें गोबर विखराही होना चाहिये, क्योंकि गाँवकी गायांको यहाँ बुलाकर सदावर्त दी जाती है। वस्तुत: बसाहः की स्वामिमानी यही भीमाकाली थी, राजा तो उसका कायथ भर था। भीमाकालीके खजानेमें बहुत धन बताया जाता है, किन्तु राजाकी त्राज्ञामे ही उसे खोला जा सकता है। राजा पदमसिंहके मरने (१६४७) पर खनाने पर लगी मुहर स्त्रव नये राजासाहब जब गद्दीपर बैठेगे. तभी उसे तोड़कर 'खजाना खालनेकी लांग अप्रशा रखते हैं। शायद इन लोगोंको अभी विश-वास नहीं, कि गद्दी सदाके लिए खतम है। गई है। भीमा काली बहुत धनी है। उसके लिए रामपूर ऋौर चिनी तहसीलं।मे मालगुजारी पर चार त्र्याना प्रतिरुपया लोगोंसे वस्ल किया जाता है। नहीं मालूम अवभी चारत्राना रुपया वसून किया जायेगा या नहीं। नेहरू जी हमारी सरकारका धर्मके वारेमें तटस्थ कहते हैं। फिर हिमाचल-सरकार कैसे खेतवा त्रोंसे जबर्दस्ती मालगुजारीके साथ रुपयेपर चारश्राना वसूल करेगी ? रोहरू तहमील रुपया नहीं श्रम्सी मन बहुत बढ़िया चावल प्रतिवर्ष देवीके लिये देता है। त्यावल, कमराली, क्याब ऋौर बदा ्देवी के जागीरी गाँव हैं। देवी की नगद स्राय प्रतिवर्ष २४०००) स्रौर व्यय १६०००)वतत्ताय गया। इर तीसरे वर्ष विशेष उत्सव होता है, जिसके लिये छ ग्राना रुपया

है। देवीके दर्बारके बारेमें तो यह बात ऋौर भी स्पष्ट है, ऋाखिर राजवंश भी तो कनौरसे आया था। विस्टको राजा नियुक्त करता है। बिम्टके नीचे दो कायथ हैं, जिन्हें २५) मासिक मिलता है स्त्रीर स्त्राटा यहाँ बारह स्त्राना सेर है। एक डंडीदार (भंडारी) है जिसे २४) महीना मिलता है। ११) मासिक पाने वाले दो शिकारू हैं, जिनका काम शिकार करना नहीं वित्क बकरा-बकरी खरीद कर लाना है। बक<del>रे</del> श्राजकल चालीस-चालीस, पचास-पचास पर विक रहे हैं। **दे**वीको प्रतिमास १४, दशहरेमे ६० ऋौर चैत नवरात्रमें ३६ बलि-पशुऋ्रोंकी नियमार्थक स्रावश्यकता होती है। इसके ऊपरसे शुक्रामेशह स्रौर दूसरे देवता बाहरी प्रदक्षिणामें बहरे, सुद्रार ख्रौर मुगंकी विल चढ़ाते हैं। दूसरे कर्मचारियामें दो प्रोलिया (दरबान) ७) मासिक स्त्रौर मोजन पर, दो कटेक (भीतरी द्वारपाल) ७) ख्रौर भोजन, दो देवफन्यार (माली) १०)-त्र्यौर भोजन, एक जलेहरू (कर्हार) ५) त्र्यौर भोजन; एक शिरकोट बॉटिया (श्रीकोट रसोइया) श्री श्रीर मॉजन; दो गुर (पुजारी) रावीके ब्राह्मरा ३) द्रौर भोजन; एक बोज्गी (भोजक) जो पदमसिंह द्वारा स्थापित रघुनाथजीके मन्दिरमें पूजा करता है, यह निरामिषाहारी रहता है स्रोर ३) मासिक तथा भोजन पाता है। एक प्रोत (पुरोहित) जिसका काम है फूल लाना और मन्दिरके भूषणकी रक्षा करना। एक रसिया (वासनपानीका काम करने वाला) ५) स्त्रौर भोजन पाता है। श्रीर भ जन पर एक माथी मिन्दरके भीतर भाइने बहारनेका काम करता है। एक खड़ेहरी कोलिन केवल भोजन पर मन्दिरसे बाहर भाड़ूबहारू करती है। एक खसदार देवीका साईस १६) मासिक पाता है। एक ग्राच्च (देवव'हन) स्त्रोर एक सहायक-ग्रोक्ष तीन-तीन रुपया पाते हैं, जब देवी उनके शिर पर आती हैं, और उन्हें काम करना पड़ता है, तो उन्हें मन्दिरसे भोजन भी मिलता है। बाजा बजाने वाले तुरी सिर्फ भोजन पर ढेरो रहते थे, किन्तु अब सिर्फ एक ही रह गया है। सरकारने खरच जो कम कर दिया है। पराना मन्दिर

श्राच्छी हालतमें है, किन्तु उसी तरहका एक नया मन्दिर भी बनकर तैयार हो गया है। इसे पदमसिंहने श्रक्षव-कीर्त प्राप्तः करनेकेलिये हाल ही में बनवाया। वाहरी खंडके पास चौथे खंडमें नरसिंहजीका शिखरदार पापाण मन्दिर है। नरसिंहजी रामपर चले गये, श्रव उनकी जगह बदरीनाथजी बिराजमान हैं। रनकी सेवा-पूजाकेलिये भोजन श्रीर ३) माभिकपर पुजारी, कुचई (माली बाह्मण) श्रीर बोटिया तीन जने रहते हैं। बदरीनाथकी पीतलकी मृर्ति कपड़ेम ढँकी थी। मुक्ते सन्देह हुश्रा, मेंने कपड़ा हटवाया, तो वह बुद्धरूपी बदरीनाथ निकले। मन्दिर देख सुनकर में बिस्टसाहबके कार्यालयमें गया, किन्तु वहाँ दस-बीस सालकी बिह्मों के श्रितिरक्त कोई कागज नहीं था। मेंने पूछा—मन्दिरका पुराना कागजपत्र दिखलाईये।

विस्टने प्रकृत स्वरमें कहा -- वह तो जल गया।

- --जल गया ! मन्दिरमे तो आग नहीं लगी, फिर जला कैसे ?
- --- सरदार साहव चैतमें जला गये।
- सरदार साहब जला गये ! त्याप क्या कह रहे हैं ?
- -- हाँ, जला गये, जलानेके समय में भी था और तहसीलदार देवकीनंद भी।

सच कहूँ, मेरे कानोको विश्वास नहीं हुन्ना त्रोर न्नाज भी विश्वास करनेका मन नहीं चाहता। पुराने, ऐतिहामिक महत्वके कागज़ोंको कांई शिक्षित उत्तरदायी कर्मचारी कैसे जलानेका साहत करेगा? मेहताजीको भी जलानेकी बातका विश्वात नहीं ह ना, किन्तु कागज गये कहाँ? त्रीर सराइनमें जिसमे भी मेरी बात हुई, उसने कागज़ोंके जलाये जानेकी बात कही। दिन भर कागज़ जलते रहे। गोरखोंने १४० वर्ष पहिले रामपुरमें राजके कागज़ोसे हांली खेली थी त्रौर त्रव यह दूमरी करूर होली खेली गई। यदि किसीने जलाया है, तां उसने देश श्रीर संस्कृति पर प्रहार करके श्रक्षय त्रपराध किया हं, त्रौर उसे कठोरतम दएड मिलना चाहिये।

लौटकर भोजन करनेके बाद सड़कसे नीचे समीप ही स्रवस्थित रावीं बाह्मण गाँवमें गया। यहाँ चौबीस भारद्वाज, सोलह वाशिष्ठ स्रौर बीस कौशल गोत्री स्रादि-गौड़ ब्राह्मण वसते हैं। किसी समय यहाँ पाँच सौ घर ब्राह्मण थे, स्रोर गाँव नींचे दूर तक बसा हुस्रा था, किन्तु स्रव घटते-घटते साट रह गये। स्राज भी स्राट-दस घर निस्सन्तान मरनेसे खाली पड़े हैं।एक पचासने स्रोचक वर्ष के संस्कृत ज्ञाह्मण (विष्णु) मिले। उन्होंने बनारस जाकर संस्कृतमें मध्यमा तक पढ़ा था। स्रादमी कुछ स्पष्टवाद्यीसे मालूम हाते थे, या कहिये घाईसे ढेड़ नहीं छिपा करता। वे स्वीकार कर रहे थे, कि हमारे यहाँ सिपएड नहीं सगोत्र विवाह भी होता है। भारदाज लोग स्रपनको दक्षिण-देशके काञ्चन (कांची) नगरसे स्राये परदुमन के भाई दशरथकी सन्तान कहते हैं। मैंने पूछा — तो वह पर-दुमन कृष्णके पुत्र नहीं थे। फिर तो राजा चन्द्रवंशी नहीं हा सकते।

—हाँ, नहीं थे, यह ता पिटयालाके राजाने यहाँके राजाको एक बार पढ़ा दिया, कि क्राप चन्द्रवंशी हैं।

एक पुरानी परम्परा यह भी है, कि राविंके भारद्वाजी ब्राह्मण क्रीर रामपुरके राजवंश दो सगे भाइयों की सन्तानें हैं। मैं उसी मन्दिर के वरामदे में जाकर वैठा था, जहाँ सत्युगकी पोथी सैकड़ों वेष्टनों में लिपटी कलियुगके ब्रान्त तककेलिये वाँधकर रक्ली गई है। पोथी के वारे में पूछ्रने पर उक्त पंडितजी ने बतलाया --वह कागज पर लिखी है ब्रीर फिलत ज्यांतिप तथा तन्त्र-मन्त्रकी पुस्तक है। यदि तालपत्र या माजपत्रपर होती, तो मुफ्ते जरूर न देखनेका अफसोस होता। कागज तेरहवीं मदी ब्रीर बादमें भारतमें प्रचलित हुन्ना, यद्यपि-कागज बनानेकी छाल यहाँ के एक वृक्षमें लाखों वर्षों से मौजूद थी ब्रीर ब्राव हस छालको रोपाकी तरफ ले जाकर लाग तिब्बत-वालों के लिये कागज़ बनाते हैं। राँवीमें बड़े विद्यानकी ब्रावश्यकता तो शायद कभी नहीं हुई ह गी, किन्तु पुरोहिती उनकी जीविका थी, इसलिये विद्याका अपभाव कभी नहीं रहा होगा। मैंने कुछ हस्त-लिखित

प्रतक देखनी चाहीं। यद्यपि मध्यान्हका समय था स्त्रीर लोग इधर उधर चले गये थे, तब भी कई शिक्षित व्यक्ति मेरे पास स्त्रा गये थे स्त्रीर मेरी जिज्ञासाकी पूर्तिकेलिये तैयार थे। उन्होंने बतलाया कि पोथियों के फटी पुरानी हो जानेपर हम लोग उन्हें सतलजमें बहा दिया करते हैं, इसीलिये कम पोथियाँ रह गई हैं। तो भी उन्होंने दो सौ साल तककी पुरानी पोथियाँ दिखलाई, जिनमेंसे एक भागवत एकादश-स्वन्ध (दशमस्वन्ध नहीं) का दाहा-चौपाईमें भाषान्तर था, जिसे संवत् १६६२ (तुलसी निर्वाणके बारह साल बाद)में सन्तदासके शिष्य चतुरदासने रचा। इंद्र-दो सौ सालकी एक स्त्रीर पोथी देखी जो पहाड़ी तथा हिन्दी मिली-जुली भाषामें गीतापर लिखी गई है।

लौटकर डाकवंगले श्राये। एस्. डी. श्रो-साहव श्रा गये थे श्रौर विश्राम कर रहे थे। में भी श्रपने कमरेमें विश्राम करने चला गया। तीन-चार बजे बाहर निकला, एस्-डी-श्रो-श्री प्रमराज श्रपनी पत्नीके साथ बरांडेमें ताश खेल रहे थे। शायद उनके खेलमें एक सेकेन्डके लिये भी विष्ठ डालना मेरे लिये श्रमुचित था, किन्तु में शिष्टाचार-प्रदर्शनके लिये मरा जा रहा था। मेने पास जाकर नमस्ते किया। उनके रखको देखकर मेंने इस बातके लिये भी खैरियत मनाई, कि उन्होंने घुड़ककर इस श्रमुचित दखलके लिये मुफे फटकारा नहीं। उन्होंने मुँह फेरकर देखा भी नहीं, कि कौन नमस्ते कर रहा है, श्रीर वह श्रपने खेलमें संलग्न रहे।

मैने अपनेको अपमानित बिल्कुल अनुभव नहीं किया, हाँ लांट कर अपने कमरेमें चला आया – श्री प्रमराजजीने मुफे पहिले देखा नहीं, किन्तु वह मुफे उसी तरह भली प्रकार जानते हैं, जैसे रामपुरके सारे राजकर्मचारी। यदि जानते भी न हों, तो भी शिचा और संस्कृति की माँग है, शिष्टाचार प्रदर्शन करनेकी। कारण ढूंढ्ते-ढूंढ़ते मुफे शिम्ला तक आनेके बाद ही असली बातका पता लगा। श्री प्रमराज्व के महामन्त्री दीवान वहादुर श्रीमाधवरामके पौत्र, दीवानजादा राय-साहव श्रमुकके सुपुत्र हैं श्रीर साथ ही कश्मीरके हालके दीवान तथा श्राजकल पूर्वी-पंजाबके हाईकोर्टके जज श्री मेहरचन्द महाजन के दामाद हैं। स्वयं चम्वामें मजिस्ट्रेट थे, श्रव बुशहरके कर्ता धर्ता हैं। मला ऐसे श्रादमीकां विना श्रजा पाये "नमस्ते" कहना क्या गुस्ताखी नहीं थी १ मैने दिलमें श्रपने श्रपराधको स्वीकार किया, श्रीर दिलमें ही स्वीकार कर सकता था, क्योंके क्षमा याचनाकेलिये जाना दूसरी गुस्ताखी होती।

श्रव मुक्ते मालूम हुन्ना, कि क्यों उन्होंने चिनी तहसीलमें हुन्कुः भेजा था, कि उनके पास सारी लिखा पढ़ी श्रग्नेजीमें करनी चाहिये। हिमाचल सरकारने यदि हिन्दीको राजभाषा घोषित किया था; तो भरतमारा था।

# (२१)

# 'सराहनसे कोटगढ़

१७ त्रगस्तको प्रोग्रामसे एक दिन पहिले में रामपरकी त्रांर चला। तीन दिन कम पूरे तीन महीने पुण्यणार मेरे साथ रहे। उनके कारण में सब तरफ में निश्चिन्त हो गया था। खाना-पीना हिसाब- किताब सब उनके जिम्में था त्रीर वह पूरा ध्यान रखते थे मेरे स्वा-स्थ्य तथा शरीरका। वह केवल मिडल पास मारम्भिक स्कूलके अध्या पक ही नहीं हैं, बिल्क उनमें धम और त्रादर्शका अब्जा संमिश्रण है। संयुक्त-विवाहकी उनके यहाँ प्रथा है त्रीर विवाह-विच्छेद भी चलता है। पहिले घुमक्कड़ी पीछे सधुआई देखकर पत्नी चली गई, छोटे भाईने अलग व्याह करके संपत्ति बाँट देनेकेलिये कहा। पुण्यसागरने कहा— "बाँटनेकी क्या आवश्यकता है, तुम्हीं सब कुछ सँमालों और उन्होंने घर छोड़ दिया। माता जीवित हैं, इनलिये उससे मिलने जाना चाहते थे, नहीं तो कुछ और आगे तक मेरे साथ आते। आज एक

सीध-सादे, सहृदय, निस्स्वार्थ मित्रका साथ छूट रहा था। नौ वृजे मैं सराहनसे चला, कुछ दूर तक प्रयसागर भी साथ-साथ त्राये। रास्तेकी श्रादला-बदली श्रीर देरीसे मैंने यहाँसे सीधे रामपुर (२१ मील) के लिये पाँच-पाँच रुपयेके तीन भारबाहक कर्रालये थे। रास्ता कहीं-कहीं टूटा था, किन्तु बुरी तरह नहीं। मगलाड-खड़ तक तो उतराई रही, जिसे पिछलो बार चढ़नेमें छुटीका दूध याद श्रा गया था, फिर चढ़ाई शुरू हुई, लेकिन श्रव ऐसी चढ़ाईसे में भय नहीं खाता था। श्रागे म मोली गाँव श्राया। रामपुरकी श्रोरसे दो-तीन गूजर श्रा रहे थे। उनकी भैसें ऊपर कहीं कपडेपर चरने गई थीं। करण स्वरमें कह रहे थे—"पिछले साल मगड़ा हुश्रा था। यहाँके लोग कहने लगे जुम पाकिस्तान चले जान्नों नहीं तो तुम्हें मार डालोंगे।' हमने कहा 'पाकिस्तानको तो हम जानते नहीं, मारना हो, मार डालोंगे।' श्रव कंडेकी चराईके लिये धमकाते हैं। बावू फिर तो भगड़ा नहीं ह गा ?'

मैंने उन्हें सान्वना दी और कहा हमारी सरकार अपने देशमें हिन्दू-मुसलमानका भगड़ा वर्दाश्त नहीं करेगी। तुम लोगोंका कहीं घर है, या सदा घूमते ही रहते हो?

—घर है, जाड़ोंमें नदीके पासके गाँवमें ऋपनी कोपड़ियोंमें रहते हैं।

—तो तुम लोगोंको अपने गाँवके पटवारीके पास जा मतदाता स्रोमं अपना नाम लिखवा लेना चाहिये। राजारानीका राज गया। अब प्रजाका राज है। तुम्हें पंच चुनना होगा।

उनमें दो पुरुष श्रीर एक जवान लड़की थी। सभीके शरीर स्वस्थ रंग साफ, नाक नुकीली श्रीर कद उँचा था। मैं सोच रहा था, यह हैं गूजर उन्हीं शक धुमन्तुश्रोंकी सन्तान, जो इक्कीस सौ वर्ष पहिले भाग कर भारत श्राये। इनके सरदारोंने भारतपर सदियों राज किया। कितनेही धुमन्तू जाट-गूजर राजपूतके रूपमें नीचे वस गये, श्रीर कुछ श्राज भी श्रपने पूर्वजोंकी तरह पशुश्रोंको लेकर धुमन्तूजीवन विता रहे हैं। भारतमें श्राकर इन्होंने भारतीय धर्म स्वीकार किया श्रीर पीछे कुछ सुभीता देखकर इस्लामको मान लिया। आज वह सुभीता कुभीता हो गया। पहिले पहाड़ोंमें जन-संख्या कम थी, तव कंडों (पहाड़के ऊपरी भागों) को कोई पूछता नहीं था। आदमी बढ़े, धरती एक आंगुल भी न बढ़ी। श्रव पहाड़ी लीग कंडों पर गूजरोंको देखना नहीं चाहते। इसकेलिये अच्छा बहाना है हिन्दू मुसलमानका विलगाव। गूजरोंकी समस्या आर्थिक समस्या है।

रास्तेमें एक जगह भारवाहकोंकी प्रतीचा करनी पड़ी, फिर साथके पाथेयको खाकर मैं पाँच बजे रामपुर पहुँच गया। जाते समय गर्मीका महीना था, त्रब वर्षा ऋगने यौवन पर थी, जिसने चारों तरफकी हरी- तिमाको ऋपने पूर्ण यौवनपर लादिया था।

डाकबंगला श्रीर श्रितिथ-भवन दोनोंही नगरके बाहर दोनो तरफ काफी दूरपर हैं। मैं रामपुरमें एकान्त-वास करने नहीं आया था, बल्कि कुछ काम करना चाहनाथा। पंडित दौलतरामसे इस विषयमं पहिले ही बात हो चुकी थी ! उन्होंने विल्कुल शहरके भीतर रेंज़र कार्टरमें ठहरनेका प्रबन्ध किया था। पता लगते ही श्रीविद्याधर श्रोयुर्वेदालंकार भी आगये और हम आवासमें प्रतिष्ठित हो गये। अखवार और चिद्रियाँ ढेरकी ढेर थीं। कुछदेर शिष्टाचारकी बात हुई, भोजन हुआ श्रौर मित्र लांग चलेगये, फिर लालटेनको सिरहाने रखकर पारायण शुरू किया; किन्तु क्या रात भरमें वह खतम होने वाला था ? एक वर्ज मैंने लालटेनका बुक्ताकर सोना चाहा, शरीरको ढाँककर में हजारों मच्छरोसे बच सकता था, लंकिन रामपुर गरम जगह है। चादरसे ढाँकते ही शरीर पत्रीने पसीने होने लगा । फिर नीचेसे सह-समुख त्रलगसे छेदने लगे। मैंने चोरवत्ती उठाकर देखा -- खटमल श्रद्धौहिणी चारोंत्र्योरसे श्राक्रमण कररही थी। श्रव सोना श्रसंभव था, मैंने लालटेन फिर जलाई और प्रात:काल तक अखंड पाठ चलता रहा। बीचमें मन यह भी कह रहा था - श्रौर रहनेकी क्या श्रावश्यकता, कल ही चल टो। बातचीतसे पता लग गया था कि रामपरसे कामकी सामग्री ऋधिक मिलनेकी ऋाशा नहीं।

स्रगले दिन (१८ स्रगस्त) जब मैंने पंडित दौल तरामजीको स्रपना निरुचय सुनाया तो वे हँस पड़े—स्र्यांत् स्राप इतने कायर :हैं। हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, मैंने खटमल, मच्छर, पिस्सू इस तिमूर्तिके सामने स्रपनेको सदा कायर सिद्ध किया, लेकिन पंडित दौलतराम मेरी कायरता पर नहीं हँसे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलमें स्राजकल खुटो है, वहाँ खटमलका नाम नहीं स्रौर हवा तथा रोशनीके कारण मच्छर भी कम हैं, मसहरी हमारे पास है। जलपान समाप्त करते करते हमारा सामान भी नई जगह जाने लगा स्रौर पहिले तो जाकर मैं तीन घंटे सबकुछ छोड़कर सोगया। फिर श्री विद्याधरजी के साथ बाजार में निकला। खुदरंग स्रौर मोटी, पश्मीनेकी दो चादरे यहाँसे पहिले मँगा चुका था, स्रब एक सफेद चादर लेना चाहता था। रामपुर इधर पश्मीना बुननेका केन्द्र बन गया है। चादरें वारीक वनती हैं, लेकिन कश्मीरकी सफाई स्रौर मुन्दरता कहाँ १ हमने पचासां चादरें देखीं, लेकिन कोई ठीक नहीं पड़ी। स्रगलेदिन विद्याधरजीने कुछ स्रौर चादरें दिखलाई, लेकिन मैंने वेमनसे एक स्रच्छी चादर ८५। में ल ली।

सराहनमें निराश 'होनेके बाद रामपुरसे में ज्यादा आशा नहीं रखता था। दो तीन छपी पुरनकें मिलीं, जिनमेंसे एक डाक्टर फाँन डेर स्लीनकी पुस्तक ''हिमालयमें चार मासका चक्कर'' पढ़ी। इसमें स्थानोंके उचांश कई हजार बढ़ा चढ़ाकर लिखे गये हैं! मेरेलिये कोई ज्ञातक्य बात नहीं मिली। स्लीन भूगर्भ-शास्त्री थे, साथही अपनी डच्जातिके अनुरूप ही साम्राज्यवादी रंगमें खूव गाढ़ रॅंगे हुये थे। फिर भारत और भारतीयोंके बारेमें उनकी राय जाननेकी विशेष आव- श्यकता नहीं। उन्होंने हिमालयको अल्प-अतलस्काका समवयस्क बतलाया है यूरेसिया महाद्वीप दक्षिण-पूर्व दिशाकी और सरकने लगा, जिसमें स्कावट पड़ने पर हिमालय समुद्रके पेटके भीतरसे उसी तरह जपर उभड़ा, जैसे योरप और अफ़्रीका के महामूखंडोंके संघटनसे पीरेन,

श्रातलस्, श्राट्य श्रादि । श्राजभी उत्तरीय भूभागका संसरण धरतीके भीतरही भीतर दाब रहा है, जिसके कारण हिमालय-चेत्रमें श्राधिक भृकंप श्राते हैं।

स्लीनको भी कनौरकी पशुविल देखकर बहुत क्षोभ हुन्ना था त्रौर उसने त्रपने हिन्दकोण्यसे लिखा था "इस कांडका देखतेही तुम्हें मालूम होने लसेगा, कि इन त्रप्रधसम्योगर धार्मिक पागलपनका भूत सवार हुन्ना है। त्रौर यह याद रिखये कि एकाधही दशाब्दी पहिलेकी बात है, जब यही छुरा इसी ढंगसे मानुषपत्रों पर पड़ता था।...साठसे सत्तर घड़ धरतीपर पड़े छुटपटा रहेथे। रक्तकी गंध त्रादमीको बेहोश कर रही थी।"

स्लीन १६२५ ईमें इधर श्राया था, श्रयीत पिछलीबार मेरे श्रानेसे एकसाल पहिले। उसका यह कहना गलत है, कि उससे दस-बीस साल पहिले कनौरमें मनुष्य वली हांती थी। सराहनमें पिछली श्राताब्दीके श्रारम्भतक मनुष्य-बिल करूर हुश्रा करती थी।

रामपुरमें ऋौर कुञ्ज बातें मालूम हुई जिनमें राज्यके संबन्धमें निम्न बातें उल्लेखनीय हैं —

१८०३ — १४ तक बुशहरपर गोरखोंका ऋधिकार रहा। राजा (उगरसिंह) भागकर चगाँव चला गया। गोरखा वङ्त्से ऋागे ऋपना ऋधिकार नहीं जमा सके।

१ नवम्बर १८१४ ई० को अंग्रेजोंने लखनऊमें गोरखोके विरुद्ध युद्ध घोषित किया, जिसका अन्त २ दिसम्बर १८१५ ई० को सुगौलीकी सन्धिके साथ हुआ । राजा महेन्दर सिंह घेषेवाले आठ-दस वरसके लड़के थे, जब कि फ्रंजर १८१५में सराहन पहुँचा था। राजा महेन्दरसिंहके मरनेपर १८५० में उनके पुत्र शमशेरसिंह लड़के ही थे जब गहीपर बैठे । महेन्दरसिंहके बड़े भाई मियाँ फतेहसिंह, (जन्म १८३७ ई० मत्यु १८७६ ई०) ने १८५६ में विद्रोह किया था। १८६५ईमें मोरावियन पादरी ई पीज़ल स्पूमें गये और १८ वष

काम करनेके बाद १८८३में मरे, फिर पादरी स्क्रीन वहाँ काम करने लगे श्रीर १८६७ में उन्होंने २५ श्रादिमियोंको ईसाई बनाया। १८४० में चर्चिमशनने चिनींमें काम शुरू करना चाहा था, किन्तु श्रन्तमें मोराबियन पादरी ब्रूस्की मिशन स्थापित करनेमें सफल हुये।

राजा शमशेरसिंह दुर्वल मांध्तष्कके स्त्रादमी थे। इनके उत्तरा-धिकारी टीका रघुनाथ सहने १८८७-६८ई-में स्त्रपने मत्युतक राज्य कार्य सँभाला भ्रार उन्होंने ही १८८७-६० राज्यका परिमाप कराया। उससे पहिले पोस्रारी वज़ीर रन बहादुरकी बहुत चलती थी। टीका रघुनाथसे उसका भगड़ा होगया स्त्रौर स्त्रन्तमें रनबहादुरको कैथू 'शिमला'-के जेलमें निस्सन्तान मरना पड़ा। राजके खानदानी वज़ीर पोस्नारी, शोबा स्त्रौर कुलहवंशके हुस्ना करते थे। शोवा वजीरका घर स्नकपामें था।

पजांव सरकारकी त्र्योरसे छपे मुख्य कुलोंके वंश-वृक्ष त्र्यौर वंशावलीमें रामपुरका वंशवृद्ध निम्नप्रकार (पृष्ट ३२३) मिलता है —

जेम्स बेली फं ज़रने १८१४की अपनी यात्राका वर्णन पुस्तक "हिमाल पर्वतमें" सुन्दरही नहीं बहुत ही ज्ञानवर्धक किया है। यह उन पुस्तकों में है, जिन्होंने १६वीं सदीके आरम्भ और कुछ पहिले के भारत का बहुतही व्यापक चित्रण किया है। फं ज़र जैसे कितने लेखकोंने तो छस समयकी वेशभूषाका रेखाचित्र भी खींचा था। वेलीने निरतके पास न्यारियोंको बालू धोकर सोना निकालते देखा। उसने वज़ीर टीकमदाससे पापाणशतक्नीका वर्णन सुनकर लिखा "बिल्कुल ठीक रोमकोंके कतापुन्त (पापाणपातिका)की भाँति होती है, जो मन दोमनके पत्थरोंको फंकती है। इसकेलिये रस्या बहुत मोटा होता है और सो-सो आदमी मिलकर एक बड़े वक्षके सहारे फंकते हैं।" फंज़रने लिखा है कि राजा उगरसिंहके मरनेपर २२ व्यक्ति सती हुये, जिनमें ३ रानियाँ, १२ अन्तःपुरिकायें, २ वज़ीर और १ चोबदार थे। वह

The Hind Mountain (Lomabon 1820)

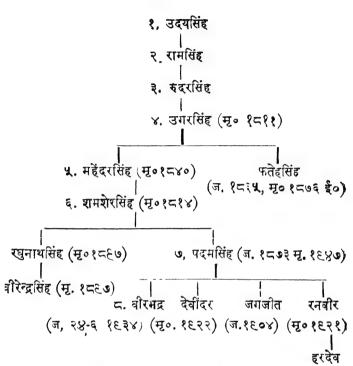

लिखता है कि बुशहरकी स्त्रियाँ श्रिधिक सुन्दर होती हैं, इसलिए बाजारमें यहाँ की दासियों की बड़ी माँग हैं। यहाँ जो श्राठ-दस तथा बीस-पचीस रुपयों में खरीदी जाती हैं वह पहाड़से नीचे जाकर डेढ़सौ दो-सौ में बिकती हैं।" श्रियांत १८१५ ई० में नीचे श्रीर यहाँ दासप्रथा खूस धर्मानुमोदित थी। वह भारतीय दासस्वामियों की प्रशंसा करते हुये लिखता है "हिन्दुस्तान-निवासी करूर स्वामी नहीं हैं, बल्कि इनके दास बहुत श्रानन्दके साथ रहते हैं। बहुधा श्रपने स्वामियोंसे इतने हिलमिल जाते है, कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहते"

कनौर लोगोंकी फ्रीज़र बड़ी प्रशंसा करते हुये कहता है "कनौर

निवासी उससे बिल्कुल भिन्न भाषा बोलते हैं, जो हिमगिरिके दिल्खि-पार्श्वमें बोली जाती है, किन्तु साथही यह भी कहा जाता है, कि वह चीन-भूमिक भोटियोंकी भाषासे भी भिन्न है। कनौरोंके ऊपर तातार (मंगोल) मुखमुद्राकी बहुत गहरी छाप है। वह खुले दिलके तथा स्दभाव-बर्तावमें स्पष्ट वादी होते हैं। " वह वीर हैं, परिश्रम श्रौर स्वतन्त्रता प्रोमी होते हैं। वह निष्कपट, नम्न, श्रांतिथिसेवी, ईमानदार श्रौर विश्वासपात्र होते हैं। "इसिलये यह कोई श्राश्चर्यकी बात नहीं है, कि राजा इनपर इतना विश्वास करता है, श्रौर राजशक्ति इतनी श्रिषक इनके हाथोंमें है। राजके बहुतसे मुख्यपरिवार श्रौर सरकारके प्रधान-प्रधान पदाधिकारी कनौरवंशके हैं। राजाके वैयाक्तिक परिचारक उसी प्रदेशके हैं श्रौर सैनिक विशेष करके वहाँहीसे भरती किये जाते हैं।" (पृष्ठ २४४)

#### 

२० त्रागस्त तककेलिये में यहाँ ठहर गया। त्राज कल शहरकी बाजारमें चहल पहल कम थी। स्कूलकी लम्बी छुट्टी है। एस० डी॰ त्रां० साहब दौरपर गये हैं। बरसातके समय लोग बहुत कम दूर-दूर जाते हैं। यह तो में ही था जो, इस समयभी यात्रा कर रहा था।

२० ऋगस्तको पंडित सत्त्यदेव ऋौर मास्टर ऋनुलालसे भेंट हुई। मास्टर ऋनुलालको सात सालकी सजा दी गई थी, ऋौर यहाँके पुराने ऋधिकारी, जो ऋब भी शासन-यन्त्र सम्हाले हुये थे, बहुत निश्चित थे। लेकिन, वह यह नहीं समभ पाये, कि प्रजाके राजमें ऋाँखोंमें धूल भोंककर प्रजासेवकोंको ऋाँखोंका काँटा समभकर दूर फेंका नहीं जा सकता। में इस रायसे सहमत था, कि रियासती मशोनको उन्हीं जाकड़ी पुर्जों से चलाया जा रहा है, नौकरशाहीकी रफ्तार बदतर हो गई है, ऋौर हर काममें वह दीर्घस्त्रता प्रदर्शित करती है। ऋपनी जान वचानेकेलिये बहानोंकी उसके पास कमी नहीं है। हिमाचल-सरकार

स्थापित हो गई है, किन्तु प्रजा-प्रतिनिधियोंका उसके साथ सहयोग नहीं है। प्रजा प्रतिनिधियोंके हाथमें शासनकी बागडोर देनेमें कठिनाई श्रवश्य है. क्योंकि रियासतोंमें - जननिर्वाचित कोई भी संस्था नहीं थी। सरकार प्रजामंडलके कुछ पुराने नेताओंको परामर्शदाता बनाना चाहती है. लेकिन सड़े श्रीर वदनाम पुराने रियासती नौकरों की श्राज भी जारी काली कारतृतोंका पुचारा वह अपने मुँहपर पुतवानेके लिये तैयार नहीं। वस्तुतः केन्द्रीय सरकारको चाहिये था, कि दूसरी जगहां की तरह यहाँ भी ऋस्थायी मन्त्रिमन्डल बना देवी । जन-निर्वा-चित राजकीय संस्था कोई भलंही न हो. किन्त प्रजामंडलने कई रियासतोंमें काफी संघर्ष किया। उसके तपे-तपाये नेता श्रोंमें ऐसे लोग मौजूद हैं, जा शामनके दायित्वका सम्हाल सकते हैं। उन्होंने जनता के संघर्षका नेतृत्व किया, इसिलिये यह कहना ठीक नहीं होगा, कि जनता उनके साथ नहीं है। मैं यह बात सिर्फ बुशहरको लेकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारे हिमाचल प्रदेशमें नौकरशाही ऋयोग्यता से जो प्रतिक्रिया होरही है, यह किसीभी सरकारकेलिये अन्धी नहीं। श्रदालका कुँड टूट गया है, जहाँ से कि गाँवके लोगोंको पीनेका पानी मिला करता था। लिखा-पढी होते कितनेही महीने हो गये, किन्तु कोई लाभ नहीं। लोग कहते हैं - इससे भलातो राजाही का राज था। सामने दोरुपया नज़र रखके ऋरज़ लगाते, ऋौर तुरन्त ऋोवर्सियर भेजकर कुडकी मरम्मत करादी जाती। ऐसे कितने ही उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें ऋयोग्य मैट्रिक पास पुराने रियासती नौकर प्रथम श्रीणीके मैजिस्ट्रेट बना दिये गये श्रीर बहुतही लायक तथा ईमानदार व्यक्ति नीचे डाल दिये गये। स्रभी हिमाचल-सरकार चार महीनेकी है, उसके पूरे संगठन ब्रौर कार्यपरायण होनेकेलिये इतना समय पर्याप्त नहीं, यह ठीक है, किन्तु जिन ईंटोंसे यह इमारत खड़ी की जा रही है, वह बहुत दूषित श्रीर निर्बल है।

स्कूलमें मुक्ते खटमलों ऋौर मच्छुरोंसे संघर्ष नहीं करना पड़ा ऋौर

ऋधिक समय लोंगोंसे बातचीत करने में बीता । रियासतके पुस्तकालय से एक ही दो कामकी पुस्तकें मिल सकीं। ऐतिहासिक सामग्रीकेलिये सभी सराहनकी स्रोर इशारा कर रहे थे। मुभे यह जानकर प्रसन्नता हुई, कि राजाको पेन्शन मिल गई स्त्रीर रानी गर्मियाँ विताने सरा-हन चली गई हैं। बिधवा राजबहू (लाड़ी साहबा) को १०००) मासिक पेन्शन मिली थी। उन्होंने उजुर किया, कि इतनेमें उनका खर्च नहीं चल सकता। सरकारने उसपर विचार किया और देखा कि एक अर्वेल व्यक्तिकेलिये हजार रुपया ऋधिक होते हैं, इसलिये हजारका ८००) कर दिया। सराहनमें मैने सुना कि किसी वकील साहबको नया ऋगबेदन पत्र तैयार करनेकेलिये वहा गया है। स्त्रावेदन-पत्र तैयार करनेमें वकील साहब तो घाटेमें नही रहेंगे, लेकिन सरकार फिर सोचनेके लिये मजबूर होगी-क्या जाने नौ हजार ६ सौ रुपया वार्षिक खर्च एक विधवा पुजारिनपर उसे ऋधिक मालूम हो। सामन्तशाही ठाट श्रव नहीं चलेगा, इस बातका बेचारीकां पता नहीं, ख्रौर नाहक वकीलीं-में रुपया बाँट रही है। छोटी रानीने भी इसीतरह कई हजार रुपया दरबारी चापलूसोंमें बाँटे, कि पेन्शनका आधा रुपया उसके लड़के-को मिले, किन्तु बुशहरकेलिये क्या ख़ास नियम बनाया जा सकता है ?

× x

२१ अगस्तको मैने रामपुरसे प्रस्थान किया। भैराखड्तक उतराई थी.। वहाँतक तो सवारी बेकार थी। किन्तु आगो छ मील ठाऐदार की कड़ी चढ़ाईकेलिये घोड़ा अच्छा समभा और सामानके दो खचरोंके साथ घोड़ेका इन्तजाम भी कर लिया गया। नी बजे चलते समय नोगढ़ीके लाला खुशीराम भी साथ हो गये। मन्योटी किन्नरकी सीमा है और नोगढ़ी-खडु सराहन-देवीके मन्दिरमें प्रविष्ट होनेवालोकी सीमा है। लेकिन, नौगढ़ीकी तरफ मेरा ध्यान इस सीमाके कारण आकृष्ट नहीं हुआ। लाला खुशीरामने अपनी स्म और

परिश्रमसे यहाँ एक ऐसा नमूना खड़ा कर दिया है, जो इस बातका प्रमाण है, कि कैसे कम पैसेमें भी हिमाचलका श्रीयोगीकरण किया जा सकता है। स्राज जहाँ कई एकड़ोंमें बाग स्रीर खेत लहलहा रहे हैं. तथा एक कारखाना चल रहा है; पन्द्रह साल पहिले वहाँ कुछ भी नहीं था। लाला खुशीरामके पिता जंगलोका ठेका लिया करते थे, किन्तु मरते समय पुत्रोंको ऋार्थिक कठिनाइयोंमें छोड़ गये। खुशीरामने माम्ली हिन्दी उद्दे के सिवा श्रिधिक पढ़ा भी नहीं था, लेकिन वे मनस्वी तथा परिश्रमी जीव थे। राजासे जमीन ली। पत्थर तोड्ते बटोरते उनके हाथोंमे छाले पड़ गये । वहाँ कुछ खेत तैयार किया । पासके खडुसे जल ले आये। उनकी उडान मामूली पनचिक्कियों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने कूलको श्रीर ऊँची तथा बड़ी करके जलके परिमाण श्रीर पतन शक्तिका बढ़ाया। साथ ही उनके दिमागमें योजना भी बढ़ती गईं। त्राज इस जलशिक से दो त्राट-की चिक्कियाँ चल रही हैं, तेल पेलने, चावल कूटने-फटकनेकी मशोनें भी काम कर रही हैं काष्ट, चीरनेकी मशीन त्र्यलग लग गई हैं। साथमें ११० वोल्टका डिनामो विजली तैयार कर रहा है, किन्तु विजलीका उपयांग चिराग वालने ऋौर रेडियांकी कुर्व बैटरियाँ भरनेके सिवा ऋौर नहीं। दोनों चिक्क्यां रोज ३४∫ मन ऋाटा पीस देती हैं । कोल्ह्र मरसोके दो स्त्रीर चूली होनेपर चार कनस्टर तेल पेल देता है । चावल-कूटनी प्रतिदिन ४०) चावल कूट देती है । यह सारा काम ऋल्प वित्त ऋल्प साधन होते हुये भी लाला खुशीरामने किया । स्त्राज उनकी जायदाद चालीस-पचास हजारकी है, जो सब की सव उत्पादनमें लगी हुई है। श्रभी भी उनका दिमाग थका नहीं है। कह रहे थे, जंगलके ठेकेमें फंन गया यह ख्याल करके कि इकट्टा कुछ रुपये मिल जाँयगे स्त्रोर कारखानेको स्त्रीर स्नागे बढाऊँगा. किन्तु पिछले सालकी गड़बड़ीमे चिरे-चिराये बल्ले नदीने डाले नहा जा सके, रुपया कहाँसे निकलता ! मैंने पूजा-यदि पचास हजार रुपये

श्रापको श्रौर मिल जाँय, तो श्राप श्रपने कारखाने में क्या क्या चीज़े वढायेंगे १

—मैं तीन हजार रुपये लगाकर कूलके पानीको तिगुना केर दूँगा। दस हजार रुपयेमें दोसीवीस वोल्टका डिनामो श्रीर पाँचहजारमें दोसी बीस वोल्टकी मोटर लगा दूँगा, जिसमें मशीनें पनचक्कीसे नहीं बिजली से चलें। श्राट हजारमें ऊन धोने, धुनने, रँगने श्रीर पूनीं करनेकी मशीन श्रीर पाँच हजारमें ऊन कताईकी मशीन श्रा जायेगी।

उनकी रँगाई श्रौर पूनीका प्रवन्ध यदि होजाये श्रौर लोग तकली की जगह चखेंसे उसका सूत कातने लगें, तो पहाड़के लोग मालामाल हो जायँ। खुशीरामजीने यह भी बतलाया, कि सभी मशीनें भारतकी बनी मिल सकती हैं, वह विदेशी मशीनोंकी तरह दीर्घजीवी नहीं होती, किन्तु साथही उनका दाम कम होता है।

भलेही उतनी दीर्घजीवी न हों, किन्तु स्वदेशी मशीनें हमें डालर श्रोर पौरडकी परतन्त्रतासे तो बचा सकती हैं। लाला खुशीरामने एक सफल उद्योगही स्थापित नहीं कर लिया, बिल्क इस बातको भी सिद्ध कर दिया, कि हमालयके हरएक खडुपर थोड़ी पूँजी श्रोर स्वदेशी मशीनों द्वारा बिजली चालित कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। यह बिजली रोपवे द्वारा पहाड़के दुर्गम स्थानोंमें मालके यातायातको सुगम श्रोर सस्ता बना सकती है। मुफे श्राशा है, हिमाचल-सरकार श्राधिक सहायता दे लाला खुशीरामको श्रपनी योजना सफल बनानेमें हाथ बटायेगी श्रोर साथही नेगी सन्तोषदास जैसे हिमाचलके कितनेही मनस्वयोंको नोगड़ीकी तीर्थयात्रा करके वहाँसे सीखनेका मौका देगी। सिर्फ श्राधिक सहायतासे ही काम नहीं चलेगा, सरकारको बिजली श्रीर यनत्र-विद्याकी शिक्षाका भी शीष्ठ प्रवस्थ करना होगा।

मैंने कारखानेमें जाकर कूलसे गिरते पानीको देखा। दोनों पन-चिक्कयोंकेलिये त्रालग जलपातिनकायें थीं। पानीकी कमीके कारण चिक्कयाँ श्रौर मशीनें एक साथ नहीं चलाई जा सकतीं। कूलका सारा पानी एक बड़ी जलपातानिका द्वारा एक वड़े चक्के पर डाला जा रहा था। चक्के का सिर्फ धुरा लोहेका था, बाकी भागको लकड़ीसे यहाँ के बढ़इयोंने बनाया था। धुरेके दूसरे शिरेपर धुमाऊ पेटीवाला चक्का था। सभी चीज़ें सीधी सादो थी, किन्तु देशकेलिये कितनी लाभ-दायक ?

खुशीरामजी उत्साही जीव हैं। उन्होंने छूतछात उठानेके वारेमें आज्ञकल चलरहे आन्दोलनपर कुछ टिप्पणी करते हुये राजनीतिकी तरफ भी पग बढ़ाना चाहा। मेंने समभाया—आप अपने इस कारखाने द्वारा सिर्फ अपनीही भालाई नहीं बिक्क देशकी भलाई कर रहे हैं। आप देशका एक उपयोगी दिशामें पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी काममें आगे बढ़ें। राजनीतिक अखाड़ेवाजी आपके कामको खराब कर देगी। उन्होंने मेरी बातको बहुत पसन्द किया।

कारखानेको देखकर पंगी ब्रह्मचारीका दिया लंबा डंडा हाथमें लिये में त्रागे बढ़ा, त्रीर नोगडीसे चारमील (रामपुर से प्रमील ) पर त्रावस्थित दत्तनगरमें बूँदे पड़ते पड़ते पहुँचा । हरियालीके विचारसे तो पहाड़ोंमें वर्षा त्राच्छी है, किन्तु गाँवोंमें एक त्रोर की चड़की सड़ांध उछलती हैं त्रीर दूसरीक्रोर घरोंमें लाख लाख मिक्खयोंका भुंड एक एक जगह बैटा मिलता है। दत्तनगरकी दूकानोंमें तो त्राधा क्रियिकार मिक्खियोंका था। दत्तनगर कुछ ऐतिहानिक स्थान सा मालूम होता है, किन्तु ऐतिहासिकताके चिह्न देवीके मिन्दरमें त्रास्तव्यस्त लगे कुछ उत्कीर्ण पत्थर भर हैं। सम्भव है, धरतीके नींचे कुछ त्रीर भी चीज़ें छिपी हो।

दोबार वर्षाके भोंकोंका मुकाबिला करते चार मील श्रीर चलके मैं निरत पहुँचा। निरतके सूर्यमन्दिरको देखना अत्यावश्यक था। इसे आउवीं शक्षाब्दीका बतलाया जाता है, जिसपर सन्देह करनेकी बहुत गुंजाइश नहीं है। चार घर भारद्वाज ब्राह्मण सूर्यभगवानकी पूजा करते हैं, श्रीर श्रादिगीड़ होतेहुये भी मांसाहारी हैं। मन्दिर बहुत बड़ा

नहीं है, किन्तु सुन्दर है। गुप्तकालीन शिखदार मन्दिरोंके स्राकारका तल बहुत नीचे है, यह भी उसकी प्राचीनताक: द्योतक है। पुजारी से फाटक खुलवाकर आँगनमें गया। पहिले मेरी हिंड अन्यवटके नीचे गई। श्रक्षयवट यह मेरा रक्खा नाम है। पुजारीजीने इतनाही कहा, कि हमारी कितनीही पीढियाँ इस वटबृक्षको इसी रूप-में देखती चली गई, यह न बढ़ता है न घटता है। बढ़ेगा कैसे १ वह एक चट्टानपर उगा है, जहाँ खाद-जलकेलिये वरावर चान्द्रायण चत्रता रहता है। ऋक्षयबटके नीचे पुरानी खंडित मूर्तियाँ थी, जिन्होंने मेरे ध्यानको अपनी स्रोर स्नाकर्षित किया था। खंडित तो सभी मूर्तियाँ थीं, किन्तु ऋघिक तर घिसी भी थीं। इनमें वह मूर्तियाँ भी थीं, जो कभी मन्दिरमें स्थापित की गई थीं। इनमें एक स्रोर लम्बोदर भगवान भी विद्यमान थे। उनके पासकी द्विभुजमूर्ति ता स्त्रौर भी मुन्दर थी, फिर एक स्रोर दो बूट घारी सूर्य भी थे, जिनके दोनों हाथों में दो सूर्य मुखीके फूल थे। पुजारीजी ,सूर्यके बूटपर विश्वास करनेकेलिये तैयार न थे, घद्यि त्रांबोंसे उसे देख रहे थे। हिन्दू जूता पहिने ऋपने घरमें ( घरके गर्भमें ) नहीं जा सकता, फिर सूर्य भगवान क्यों ऐसा अप्रतिचार करते हैं ! लेकिन उनको क्या मालूम कि बूटधारी सूर्य मूलतः शक-देवता थे, यहाँ आकर उन्हें उसी प्रकार ठोंक-पीटकर हिन्दू देवता बना दिया गया, जैसे लाखों शकोंकां हिन्दू। फिर मन्दिरके भीतर जगमोहनमें दाखिल हुये। ऋघोंवस्त्र (पैन्ट, पाजामा ) पहनकर भीतर जाना निविद्ध है, किन्तु घाती तो विस्तरेमें बँघी थी। खैर, भीतर चले ही गये। यहाँ श्री कुल टूटी फूटी मूर्तियाँ देहली के पास खड़ी की गई थी, उनमें सूर्यभी ये श्रीर पूरे नहीं। गर्ममन्दिरमें पुजारीके सिवा कोई नहीं जा सकता। वहाँ की खड़ी मूर्ति हमें उतनी अच्छी भी नहीं लगी। जान पड़ता है, एकसे ऋधिक बार यहाँ मूर्तिध्वंसक ऋाये ऋौर खंडित मूर्तियों को हटाकर दुसरी भद्दी ऋौर भद्दीतर मूर्तियाँ बनवाकर स्थापित की

गई'। मंडपके भीतर विष्णु श्रीर हरगौरीं की भी मूर्तियाँ थी श्रीर बहुत छोटी भी नहीं थीं। तो क्या सूर्य मन्दिरके श्रितिरक यहाँ छोटे माटे कुछ श्रीर भी मन्दिर थे ? श्रांगनमें दूसरी जगहकी खंडित मूर्तियाँ इस बातको श्रीर पुष्ट कर रही थीं। सूर्यभगवान फलाहारी हैं, किन्तु बगल के छोटेकी मन्दिरकी देवीका बिलके विनाकाम नहीं जताता। हम मन्दिर को श्राठवीं सदीहीं का मान लेते हैं। उस समय जान पड़ता हैं, निरत एक विशिष्ट स्थान था। क्या यहाँ कोई पहाड़ी राजाकी राजधानी थीं या प्रतिहार-सम्राज्यकी क्षत्रपी थी ? नीचे जानेका रास्ता शिमलासे तो नहीं रहा होगा, फिर तो सतलजके साथ-साथ जाना होता होगा। श्राठवीं सदीमें भोट साम्राज्य बहुत प्रबल था, क्या वह सराहनके श्रासपास तक श्राके रक गया था ? मन्दिर श्रीर निरतका इतिहास तो लुत हो गया या यहीं भूमिमें निहित है। खशों श्रीर शकोंसे सूर्य पूजा जोड़ी जा सकती है, लेकिन इस मन्दिरको शक कालमें नहीं लेजाया जा सकता। श्राज मन्दिर, पुजारी श्रीर गाँव-बस्ती सभी श्रीहीन हैं।

मन्दिरका दर्शन करानेकेलिये पुजारीजीको एक हपया दक्षिणा दी। दूसरे पंडे लड़केने त्राकर पूजा — त्रागने सबकेलिये दिल्ला दी ना ?। मैंने कहा — नहीं, मैंने निर्फ पुजारीको दिया। निरतमें राजकी धर्मशाला श्रीर सड़क-विभागका डाकबँगला दोनों हैं। मैंने सराहनके बाद डाकबँगलेमें न जाना तै कर लिया था श्रीर साथके पाथेयको जाकर धर्मशालामें खाया। चलते समय देखा, एक श्रादमी जाल बुन रहा है। पूळुनेपर उसने यही नहीं वतलाया कि सतलजमें मळुलियाँ मारी जाती हैं, बिक सेर-दो सेर मळुली उसके पास मौजूद भी थीं। मळुली साथ लिवाये मेहमानीमें जाना मैंने पसन्द नहीं किया, यदि सुनी या तली होती, तो जरूर कुळु लेलिया होता। साईसने सिगरेट केलिये पैसा माँगा। चौदह-पन्द्रह वरसका लड़का था, मुँहसे फक-फक धूश्रा फेंकते चलनेका उसे श्रीक क्यों न होता। मैंने उसे श्रीर खच्चर

वालेको भी पैमा देकर जल्दी ऋानेकेलिये कह रास्ता लिया। दो-तीन मील जानेपर भेड़ा खड़ु मिली। यहीं उतराई खतम हुई। यही पुराने बुशहर राज्यकी सीमा है, लेकिन इसका यह ऋर्थ नहीं, कि सतलजके मैदानमें उतरने तक इसपार सारा हिमाचल-प्रदेश है। ऋप्रोजोंने बीच-बीचमें दां-दो चार-चार गाँवोके द्वीप पंजाब-सरकारके हाथमें रक्खे थे. जो ऋब भी बदस्तर-साविक मौजूद हैं। भारत-सरकारने यह सीचने का कष्ट नहीं उठया, कि इन द्वीपोंके कारण शासनमें कितनी कठिनाई पड़ती है। लालचंद स्टोक कह रहे थे - ठाणेदारके इलाकेके रास्तेमें खनहो गया। एक आदमी कई साल पलटनमें नौकरी करनेके बाद कमाई लिये घर जा रहा था, स्थानीय कुछ लांगोंने पैसेकेलिये उसकी हत्या कर दी। पुलिसको अकर्मण्य देखकर वह शिमलामें सुपरिन्डेन्टसे मिले । कहनेपर सुपरिन्डेन्टने कुछ करनेमें श्रानिच्छा प्रकट की -वह हमारे पंजाबमें नहीं है। लालचन्दने जोर देकर कहा - कोटगढ़ श्रौर ठाणेदार पंजाबमें हैं, यदि इसके बारेमें ऋाप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो स्थानीय बदमाशोंका मन बढ़ जायगा। लेकिन २६ अगस्त तक तो पुलिस चादर तान कर सोई हुई थी। दूसरे प्रान्तमें द्वीप बनाने का ऐसा ही फल होता है। भारत-सरकारका यह कर्तब्य था. कि हिमाचल प्रदेशको बनाते समय इन द्वीपोंको खतम कर देती।

मेंने भेड़ा-खडुको पुलसे पार किया। यहाँसे छ मील ठाणेदार तक चढ़ाई है। रास्तेमें आदमीको साढ़े चार हजार फीट जपर उठना पड़ता है। पहिले पुलपर फिर थोड़ा जपर चढ़कर काफी देर प्रतीचा करनी पड़ी, तब कहीं साईस घोड़ा लंकर आया। यात्रामें ऐसी अपु-विधाओंपर गरम हो जानेको में बुद्धिमानी बात नहीं समभता। मैं घोड़े पर सवार हुआ और 'चढ़ाई चढ़ने लगा। मेघ देवताने भी बरसनेको ठान ली थी। मैं अपने विस्तर-बन्दपर कंबल रखना चाहता था, किन्तु खच्चरवालेने पाल डालनेकी बात कहकर वैसा करने नहीं दिया। और अब वह बक्स तथा विस्तरेको खुली वर्षामें भिगोते ला रहा था।

सवारीका घोड़ा लंगड़ा किन्तु मज़कूत था श्रीर उसने चढ़ाईमें कहीं कायरता नहीं दिखलाई। पहाड़ोंकी हरियालीके बारेमें क्या पूछना है ? हाँ, श्रितिवर्णासे कहीं कहीं खेत ढह गये थे, कितनीही जगह हमे घने कुहरेमें चलना पड़ा, जिसमें दस कदम श्रांगे देखना मुश्किल था। जब कुहरा हटा तो दूर तक पर्वतके लहलहाते खेत दिखलाई पड़े। सतलज नीचे बहुत दूर थी, जिसके उसपार कुल्लुकी पर्वतश्रे शियाँ थीं।

सात वज गया था, जब हम ठाणेदार पहुँचे। मैंने ठाणेदारमें न ठहरकर डाक्टर भगवानसिंह के पास कोटगढ़ जाने का निश्चय किया। ठाणेदारमें डाक बँगलेमें ठहरना पड़ता श्रीर श्रगलं दिन फिर सामान ढोने का प्रबन्ध करना पड़ता। मोटरकी सड़क तक पहुँचने पर पथ-फलक भी वतला रहा था, कि कोटगढ़ यहाँ से ढाई मील है। सूर्यास्त हो चला था। रास्ता यदि जरा भी भूलते तो श्राँधेरेमें भटकते रहने का डर था किन्तु मैंने चलनाही निश्चय किया। खचरवाले रास्ता ढूँढ़ लेंगे, इसलिये उनकी परवाह न कर मैं कदम तेज बढ़ाने लगा, किन्तु कितना ही कदम बढ़ाया, श्राँधेरा होनेसे पहिले कोटगढ़ नहीं पहुँच सका।

डाक्टर भगवानिसंह घरही पर थे श्रौर वहाँ मेरी प्रतीचा दो दिन पहिलेसे ही हो रही थी। खचर भी श्रा पहुँचे। श्रव में घरमें श्रा गया था — डाक्टर भगवानिसंह श्रौर उनकी पत्नी लाजदेवीके श्रातिथ्यके कारण भी श्रौर साथही यह ख्याल करके कि श्रव यात्राका स्वरूप भी बदल गया है। श्रभी तक हम ऐसे स्थानमें थे. जहाँ पैता किसी कामको समयपर श्रौर श्रव्यातम श्रुद्धविधाके साथ करानेमें सहायता नहीं दे सकता था, किन्तु यहाँ ठाणेदारमें मोटरकी सड़क है। वष ने कुछ दिनोंसे मोटरके श्रावागमनको बन्द कर दिया था, किन्तु चिरस्थायी रूपसे तो नहीं। यहाँ ते खचर श्रौर श्रादमी भी मिल जाते हैं। किठनाइयाँ यहाँ भी हो सकती हैं; किन्तु वह नीचेके शहरोंकी तरह ही, नहीं जिनके कि हम चिराम्यस्त हैं।

## ( 22 )

## यात्राका अंत

शिमला जाना कब होगा, इसका अभी निश्चय नहीं था। मोटर-वन तो शिमलासे अठारह मील ठ्योग तक ही आकर कक जाती थी। हाँ, जीप यहाँ तक आ जाती थी, किन्तु रास्ता टूटनेसे वह भी अब वन्द थी। कोंटगढ़ और टाणेदार सेबोंकी खान हैं। यह सेवोंकी फसलका समय था, लेकिन वर्षाने सड़क खराब करके सेबोंके भेजनेमें बड़ी ककावट पैदा कर दीथी। बागवाले बहुत परेशान थे। खचरोंपर ढोनेमें पैसा भी अधिक लगता था और समय भीं। मुक्ते अपनेलिये चिन्ता नहीं थी। अब टौर पर पहुँच गया था और जब चाहूँ यहाँसे आगो जानेका इन्तिजाम हो सकता था। डाक्टर भगवानसिंह तो डक्टर टहरे ही, उनकी पत्नी भी चिकित्सिका हैं। मुक्ते यह जातकर बहुत संतोष हुआ, कि दो-दिनकी परी ज्ञामें चीनी नहीं निकली अर्थात् मैंने भी डायाबेटिस्को दबोच लिया; तो भी डाक्टर साहबने सावधान किया, कि पहाड़में रोग दब जाता है मैदानमें दवा रहे तब है अवली दबोचना।

कोटगढ़ ईसाई-धर्मप्रचारका केन्द्र प्राय: एक सदीसे रहा है। यहाँ
मिश्रानके बहुतसे बँगले श्रौर वगीचे हैं। किन्तु मिश्रान श्रुपंजी राज्यके
महारे फल-फूल रहा था—दर्जनो साहब, साहिबिनें यहाँकी तापहीन हवामें रहकर धर्मप्रचार कर रही थीं। किसी-किसी वहाने सरकार
भी सहायता देती श्रौर बिलायतसे भी पैसा श्राता था। भारतकी स्वत्रन्ताके बाद दुनिया ही उलट गई। श्रभी सालही बीता है, किन्तु
मिश्रानका बगलवाला घर ढंड-मंड होने लगा। क्या यहाँके मिश्रानकी
भी वही हालत होगी जो स्रू, चिनी श्रौर केलङ्के मिश्रानोकी हुई ?
सभी बंगलों श्रौर टाटबाटके कायम रखनेके लिये पैसोंकी जरूरत है।
बगीचे उतने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन श्रभी मिश्रान कुछ बंगलोंको

बेंचबेंचकर भी जीवन रचा कर सकता है। श्रब मिशनके कर्णधार भारतीय हैं, वह चादरके श्रनुसार श्रपने पैरको पसार सकते हैं। स्कूल-में मिशनने श्रवनित नहीं की। स्वतक्त्रभारत हीमें मिडल स्कूल से वह, हाई स्कूल बनाया गया। पादरी धनसिंहकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी, जिससे श्राशा है मिशन सम्हल जायेगा। हमारे देशमें सभी धर्मों को विविध चेत्रमें सेवाका श्रिधकार है। सुके यह पसन्द नहीं कि, कहीं भी वे स्मृतिशेष रह जायें। श्रांभे जोंके रहते ईसाई-संस्थात्रोंने श्रदूरदर्शितासे काम भले ही लिया हो, किन्तु ईसाई-धर्म दुर्राष्ट्रीयताका पोषक नहीं है।

प्राय: चालीस बरस पहिले सत्यानंद स्टो कभी ईसाई-धर्मका प्रचार करनेकेलिये यहीं कोटगढमे आये थे, किन्तु भारतके साधुस्रों स्रौर सिद्धोंके जीवनने उन्हें ग्रापनी त्र्योर त्र्याकृष्ट किया, श्रीर सात बरसके लिये वह एक गुफामें बैठ गये। कोटगढसे ठाणेदार जाते समय बड़ी खड़ में सड़कसे नीचे ऋव भी वह गुफा मौजूद है। फिर गुफाबास छं।ड़ कर स्टोकने एक पहाड़ी तरुगीसे ब्याह करिलया, श्रीर अन्तमें तो **ई**साई-धर्म छोड़ सत्यानन्दस्टोक बन वह उपनिषद्के भक्त बन गये। जब मैं उनकी सौ वर्ष पहिले हरशिल ( गंगोत्तरी )में स्नाकर बसे साहेबसे तुलना करता हूँ, तो स्टोककी बुद्धिमानीकी दाद देनी पड़ती है। हर-शिलवाले साहेबने वहाँके लोगोंका बड़ा उपकार किया। उसीने वहाँ पहिलेपहिल त्रालका प्रचार किया. गंगा द्वारा नीचे लकड़ी बहाई। उसने भी स्टोककी तरह एक पहाड़ी स्त्रींस ब्याह किया । उसने लकड़ी-की मोटी दीवारोंका इतना ठोस मकान बनाया, कि अप्राज भी वह बड़ी अच्छी हालतमें है। व्याह करते, घर बनाते उसने सीचा होगा. कि उसकी सन्तान हरशिल-निवासी बनजायेगी। लेकिन उसकी सन्तान भारतीय नहीं एङ्लोइंडियन बनी, श्रीर कहां चली गई इसका पता नहीं। यदि उसने भी श्रपनी सन्तानको भारतीय बनाया होता, तो श्रवस्था दूसरी होती । हाँ, इसमें सन्देह नहीं, इसकेलिये उस समय

परिस्थिति स्नतुकूल नहीं थी। स्टोकने स्नयनी सन्तानको शुद्ध भारतीय बनाया, स्नौर स्वयं भी भीतर स्नौर बाहर दोनं।से वे भारतीय रहे।

मेंने सत्यानन्द स्टोकको १६२१ ई० की बरसातमें बम्बई में देखा या। ऋसहयोगका वह यौवन-काल था, सारे भारतमें राजनीतिक व्याख्यानोंकी धूम थी। स्टोक ऋसहयोगी थे, ऋौर शुद्ध 'खादीके घेती-कुतेंमे चौपाटीकी सभामें व्याख्यान दे रहे थे 'हिमालयसे कन्या-कुमारी तक वस हिमशुभ्र खादी ही खादी हो जाय''। में भी ऋसहयोग में भाग लेने कुर्गसे बिहारके रास्तेमें था। ऋसहयोगी स्टोक प्रथम विश्वयुद्ध में सैनिक भरती करानेमें उसी तरह तत्परता दिखला रहे थे, जैसे गाँधीजी। किन्तु युद्ध ममाप्तिके बाद जो नीति ऋँगं जोंने ऋपनाई, उससे उन्हें घोर ऋसन्तोप हो गया। जिस ऋसन्तोपका उन्होंने सिर्फ ऋपने ऋसहयोग द्वारा ही नहीं प्रगट किया, बिक युद्ध उपलक्ष्यमें जो विजय-शिखर स्थापित किया था, उसे तो इकर उन्होंने उसी स्थान पर हिन्दूपूजा-मन्दिर बनाया। मन्दिरमें लकड़ीमें खुदे जगह-जगह उपनिषद ऋौर गीताके संस्कृत वचन हैं। लालचन्द वतला रहे थे, कि इनमेंसे बहुतसे वाक्योंको पिताजीने स्वयं ऋपने हाथोसे खोदा था।

कोटगढ़केलिये तो सत्यानन्द स्टोक बहुत कुछ थे। वह आये थे यहांके लोगोंको ईसाई बनाने, और बन गये स्वयं हिन्दू। किंतु, उन्होंने कोटगढ़को एक दूसरीही चीज़ बना दिया, जिससे वहाँ के सभी नरनारी उन्हें आज भी प्रात: स्मणीय पितातुल्य समभते हैं। आज कोटगढ़का हलाका उत्कृष्ट जातिके सेबोंका बाग बन गया है, इसका आरम्म स्टोकने किया था। आज कोटगढ़के लोगोंका जीवन-तल इन्हों सेबों की बदौलत बहुत ऊँचा हो गया है। स्टोकने आपनी आरसे हाईस्कृल खोलकर लोगोंमें शिद्धाका प्रसार किया। इलाकेमें उसका व्यापक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। स्टोक बड़े उदार और दयालु स्वभावके थे। कोटगढ़के लोगोंकी भलाईका ध्यान उनको आपने जीवनके अन्तिम समय (१६४६ ई०) तक रहा। गरीब किसान ऋणा

खीकर अपनी जमीन बनियोंको बेंच देते थे। वह उन्हें बिना सूद अपूर्ण देते, श्रौर कहते थे-- अपनी जमीन बेंचो मत, यह आगे चलकर बहुत मूल्यवान होगी। स्टोकने ऋपने बगीचेमें बयालीस प्रकारके अन्हींसे अन्ही जातिके सेव लगाये थे. जिनकी पौधको उन्होंने अपनी जनसमूमि अप्रमेरिकासे ही नहीं दुनियाके दूसरे देशोंसे भी मंगवाया था, लेकिन यह सिर्फ अपने लाभकेलिये नहीं किया। कोटगढ़में सेबोंके प्रचारमें उन्होंने ऋपनेको सफल ऋौर बहुत उत्साही मिश्नरी सिद्ध किया। उन्होंने यह भी सिखलाया, कि ऋपने सेबोंका मचा श्रेणी-बन्धन करके प्राइकोंमें अपनी साख बढाना बहुत लाभदायक वस्तु है। उनकी समधिन तहसीलदार अमीचन्दकी पतनी अपने बागके सेबोंकी पैतालीस **इ**जार पर उठाकर भी श्रेणी-विभाजनका काम ठेकेदारके हाथमें नहीं छोड़ना चाहतीं। वह स्वयं बागोंमें जाकर फलांका श्रेखी-विभाजन करतीं हैं। स्टोकने सबसे पहिले ज़र्बदस्त आन्दोलन करके वहाँसे वेगार प्रथाको दूर कराया था। जनताके हितकी कौनसी बात थी, जिनमें स्टोक ऋागे ऋागे नहीं थे। फिर क्यों नहीं काटगढके लोग स्टोकके निधनको अपनी वैयक्तिक क्षति समसेगें १

स्टांकके तीन पुत्र श्रौर तीन पुत्रियाँ हैं। दोनो बड़े पुत्र कोटग ट के एक बड़े गएयमान्य व्यक्ति रायसाहेब देवीदासके दामाद हैं। सबसे छोटे लालचन्दका ह्याह स्वयं तहसीलदार रायसाहेब श्रमीचन्दकी लड़कीसे हुन्ना है। लड़कियाँ भी श्रच्छे घरोंमें व्याही हैं। स्टोक-परिवार एक सुशिक्षित सुसंस्कृत हिन्दू परिवार है, जो श्रपने पिताके यश: शरीरको चिरंजीवी करना श्रपना कर्तव्य समभता है।

× × ×

सड़कें खराब होगई हैं। मेघदेवता रातिदन बरसनेसे थकते नहीं, फिर जल्दी शिमला पहुँचनेकी क्या श्राशा हो सकती थी १ में तो श्रोर भी दिन लगने की श्राशा रखता था, लेकिन २६ श्रागस्त तक ही रह सका।

डाक्टर भगवानसिंहका परिचय १९३७ ईं में केलङ् (लाइल)में हुआ था। वह एक भक्त बौद्ध हैं, अपने नामके साथ बौध (बौद्ध) लगाते हैं। वह जन्मसे नहीं सत्संगसे बौद्ध हये। उनकी पत्नी लाजदेवी माता-पिताकी ऋोरसे बौद्ध भी ऋौर जातिसे भी तिब्बती। मेरेलिये सालके सात-ग्राठ महीने हिमालयमें विताना स्वास्थ्य श्रीर कार्य दोनों दृष्टिसे ऋनिवार्य हो गया है। बैरी डायाबेटिसकी रामबाए श्रीषधि हिमालय ही मालूम होती है। मेरे हिमाचलके मित्रोने कई जगह कुटीर बनानेका निमन्त्रण दे रक्खा है। ठाकुर गोबिन्दसिंह बाघी. ट्रुपानी श्रीर श्रपने गाँव ककोहमें निमन्त्रित कर रहे हैं, जो ६, श्रीर ७ हजार फीट ऊँ चे हैं। मैं पू से ७ हजार फीट तक हीकी ऊँ चाईको पसन्द करता हूँ, इससे ऊपर फल खट्टे हो जाते हैं, बर्फ जल्दी पड़ जाती है। साथ ही मैं मोटरकी सड़कसे बहुत दूर नहीं जाना चाहता, जिसमें श्रावश्यकता पड़नेपर नीचे श्रानेमं कठिनाई नही । चन्द्रकान्तजी अपने यहाँ कुल्लूमें आनेकेलिये जोर दे रहे हैं। डाक्टर मगवानसिंहने नारकं डासे २५ मीलपर अवस्थित अनीसे थोड़ा ऊपर एक पाँच-साढ़े-पाँच हजार फीटकी जगहकेलिये निमन्त्रण दिया है। ऊँचाई यहाँ बिलकुल ठीक है, पासमें देवदारोंका जंगल है, श्रीर पानीभा बहुत है। कोटगढ के त्र्यासपासभी बना-बनाया घर मिल सकता है. किन्तु वहाँ मई-जूनमें पानीका कष्ट होता है। डाक्टर साहब ४-५ एकड़ ज़मीन खरीद चुके हैं. जिसमेंसे मेरेलिये अपेक्षित एक एकड़ देनेको तैयार हैं ऋौर ऋपने मकानके साथ मेरे कुटीरको भी बनवा देनेको भी तैयार हैं। इसके साथ-साथ चिकित्सक स्त्रीर चिकित्सिकाके प्रतिवेशी होने का भी सलाभ । देखें अन्न-जल किधर लेजाता है। अगली गर्मियों में तो मैं ऋनी जा रहा हूँ, यह नारकंडासे २५ मीलपर है जिसमें चढाई उतराई श्राधी-श्राधी है।

डाक्टर साहबको मैंने अगस्त भर रहनेकेलिये लिखा था। दों-एक और सहकारियोंके भी नीचेसे आयानकी आशा थी, इसलिये मैंने एक मकान ठीक कर देने केलिये कहा था, श्रौर तहसीलदारनी महाशया (श्रीमती श्रमीचन्द, ने बहुत कृपा करके श्रपन यहाँ स्थान देना स्वीकार करिलया था। किन्तु जिस "शासन-शब्दकोश"केलिये मैं पहिले श्राना चाहता था, उसका काम तैयार न था। मैं २३ श्रमस्तको तहसीलदारनी महाशयाके घर मध्याह भोजनकेलिये गया श्रौर उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। तहसीलदारनी बागके काममें बहुत चुस्त हैं। उनके लड़के प्रकाशचंद कृषिके एम्० एस सी० हैं श्रौर उद्यान-विद्याके भी पंडित, वैसे तहसीलदारनी भी मजूरी देनेमें कंजूसी नहीं करतीं, किन्तु पुत्र तो लाल-लाल बातें करता था।

२४ स्रगस्तको भी वर्षाने स्रपने रंगको ढीला नहीं किया। ठ्योग से स्रागे इघर मोटर या मोटरवसके स्रानेकी कोई स्राशा न थी। सर्वन्यमा जीप किसी वक्त भी ठाणेदार पहुँच सकती थी, परन्तु स्राकाशवृत्तिका भरोसा क्या? रेलवेकी बाहरी एजेन्सी ठाणेदारम है। उसके कार्यकर्ता श्री रमेशचन्द्रजी भी नहीं कह सकते थे, कि जीप कब स्रायेगी। स्रन्तमें मैने यही निश्चय किया, कि जैसे ही वर्षा-चूंदी कम हो, स्रसवाब खचर पर लदवा यहाँसे नारकन्डे चल देना चाहिये, स्रागे देखी जायेगी।

डाक्टर भगवानसिंहके साथ पहाड़की स्वास्थ्य-समस्यापर एक दिन विचार होरहा था। उन्होंने बतलाया, कि रितज रोग यहांकी भयकर समस्या है। उनके अनुमानके अनुसार कुल्लूमें ७०%, लाहुल में २५%, बाघीमें ७०%, निर्मंडमें ७०%, कोट खाईमें ७०%, श्रीर कोट-गढ़में २५% लोग इस रागसे पीड़ित हैं। इसे अंग्रजी शासनकी देन समिन्यों, जिसे दूर करने केलिये भारी परिश्रम और धनकी आवश्य-कता होगी। काटखाईमें वह बतला रहे थे, एक दर्जन घर मूत्रकुच्छुके कारण निस्सन्तान हो गये।

२५ स्रागस्तको धूप निकल स्राई। मन जानेंकेलिये उकताने लगा, किन्तु जीपकी स्राशाने दिलासा देकर रोक दिया। २६ स्रागस्तको

दिन दर्दिन नहीं रहा । घुमते-घामते ठागोदार चलेगये । श्री रमेश-चन्द्रजीकी बातसे स्त्रभीभी जीपका कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। फिर उनके साथ स्टोक-भवनमें गये। सेव तोड़नेका मौसिम हो, फिर उद्यान-पति घरमें कब मिल सकता है ? खबर गई तो लालचन्दजी चले श्राये। उनसे कितनी देरतक पहाड़के जीवनके बारेमें बातचीत होती रही। श्चपने पिताके बारेमें बतला रहे थे -पटाईमें मेरा मन नहीं लगा श्रौर मैं कालेज छोड़कर चला श्राया। पिताने जराभी श्रयस्तोष नहीं प्रगट किया श्रौर मेरे हाथमें दोहजार रुपये देकर कहा -- जाश्रो सारा भारत घूम ऋाऋो। मैं दो साल तक घूमता रहा। पहाड़ी जनगीतकी बात चली, तो उन्होंने बतलाया -- यहाँ एक रामाय एका गीत है, जो रात-रात भर गाया जाता है। इसकी कथामें कितनीही बिचित्रितायें हैं, जिनमें एक है सीताजी के बनाये बड़ेका लंकामें पहुँचना । मुफे उस वक्त ऋपना डिक्टोफोन प्राप्त करनेका प्रयास याद ऋाया । यह मशीन साढे पन्द्रसौ रुपयेमें मिल रही है। वह आपके भाषण या गानेको तार पर रेकार्ड कर लेती है और फिर उसीपर लगाकर आप ग्रामोफोनकी तरह उसे सुन सकते हैं। तारको सलेटकी तरह साफ किया जा सकता है. श्रीर फिर नये रिकार्ड किये जा सकते हैं। चीज बड़े कामकी है। उस पर मैं श्रपनी पुस्तक भी बंलकर लिखवा सकता हूँ, जिसे पीछे धीमी गति करके टाइप कर लिया जा सकता है। उसपर जन-गीतों ऋौर जनपवाड़ोंको भी उतारा जा सकता है, दाम भी बहुत नहीं है, लेकिन वह सिर्फ़ ए० सी० बिजलीसे चलता है। उसमें न डी॰ सी० बिजली काम देती है न बैटरी। यदि बैटरी काम देती, तो फिर क्या कहना ? मेरे लिखनेपर डाक्टर बासदेव-शरण अभवालने श्रीर पूछताछ करके लिखा. कि साढे आठसी रुपये स्प्रीर खर्च किये जाँय तो २३० वोल्ट ए० सी० जेनरेटर स्प्रीर ट्रान्सफार्मर भी लिया जा सकता है। उत्साह मन्द पड़ गया, क्यों कि यह दोनों मशीने एक-एक मनकी हैं। उनको चलानेकेलिये पेटरौल चाहिये, जो ब्राजकल बड़ी दुर्लभ चीज है। फिर साथ ही लेखक के साथ बिजली-मिस्त्री भी बनना होगा या किसीको रखना पड़ेगा। तो डिक्टोफोन केलिये तबतक प्रतीचा करनी पड़ेगी, जब तक कि बैटरीसे चलनेवाला डिक्टोफोन तैयार नहीं हो जाता।

लालचन्दजीने मैन्दिर दिखलाया । कोटगढ़के उद्यानपित चमगादड़ोंके मारे परेशान हैं। श्रुँधेरा होतेही हज़ारोकी संख्यामें वेकहीसे उड़कर चले त्राते हैं, श्रौर खानेसे भी श्रधिक सेबोंको वरबाद करते हैं। पचासों हजारका नुकसान हो रहा है। लालचन्दकी बन्दूक दो-चारकां गिराती है, लेकिन उससे क्या बनने वाला है ? उन्होंने उद्यानपित-संघके सामने प्रस्ताव रक्खा, कि दस-बारह मील दूर चमगादड़ोंके दिनके बसेरेमें पहुँचकर उनका संहार करना चाहिये। स्टोक-परिवारन इसकेलिये तीन-चार हजार रुपया भी देनेको कहा लेकिन दूसरे लोग पैसा खर्च करनेको तैयार नहीं—बकरेकी माँ कितने दिनोंतक खैर मनायेगी ? जिस तरह किन्नरोंको बानर-यज्ञ करना त्रावश्यक होगया है, उसी तरह कोटगढ़वालोंके लिये चमगादड़-यज्ञ करना श्रावश्यक है।

उसीदिन मैंने तै कर लिया — यदि आर्ज जीप नहीं आई तो कल खचरपर सामान लादकर नारकंडा चलदूँगा।

### × × ×

२७ त्रागस्तको खचरपर सामान रखवाकर में पैदलही नारक एडे—को चल पड़ा। ११ मील के रास्तेमें ढाईमील चढ़ाईका था। एक जगह सड़क टूट गई थी, तो भी जीपका रास्ता बना लिया गया था। नारकंडा पहुँचनेसे चारमील पहिले बाघी जानेवाली नई मोटर-सड़क देखी। यह १२ मील की सड़क इसी साल ताजा-ताजा बनाई गई है, जो त्राशा है कुछ दिनों में त्रागे खदराखा पहुँच जायेगी फिर कुछ सालों बाद रोंहडू होते टौंसके किनारे चलकर एक डाँड़ा पारही सहयामें त्रा

देंहरादून-- चकराता मोटर-सड़कमें मिल जायेगी। इसी सड़कपर कुटीर बनाने के लिये ठाकुर गोविन्द सिंहने निमत्रंण दे रक्खा है।

पौनं चार घंटा चलने के बाद दोपहरको में नारकंडा पहुँच गया। नारकंडा वस्तुन: नागकंडाका 'स्रपभ्रंश है। कंडा पर्वतपृष्ठको कहते हैं। नाग देवताकी मढी स्रव भी मोटरके श्रद्ध के पास मौजूद है यद्यपि पासकी देवीने नागकी मिहमाको घटा दिया है। नारकंडा ११६० फीट स्र्यांत् प्राय: चिनी के बराबर जँचा है। जाते समय यह स्थान जितना सर्द मालूम हुस्रा था, स्रब उतना नहीं था। हिमालयके सभी डाकबंगलोको नारकंडे के डाकबंगला जैसा होना चाहिये। यहाँ कोई भी पियक ३) दिन किराया देकर ठहर सकता है। भोजनकी वस्तुस्रोंका भी मूल्य निय्कत है, स्रोर रसोहयाँ मौजूद रहता है।

यदि श्राशा न होती, तो मैं दोचार दिन भी मोटरकेलिये ठहर सकता था, लेकिन कांई श्राशा-भरोसा नहीं था। श्रागेकेलियेमेंने तो ते किया है, बरफ पिघलते ही अप्रेलके श्रारम्भमें नीचेसे इधर श्राजाऊँ, श्रीर श्रकटूबरके श्रन्तमें लौटा कहेँ। श्रनी यहाँसे २४ मील है; जिसमें सतलजके किनारे लूरी तक १३ मील उतराई हो उतराई है, —वहाँ तक श्राज भी जीप जा सकती है। फिर दो मील नदीके किनारे नीचे जाकर पुलपार हो ह मील चढ़ाई चढ़कर श्रनी श्राती है। श्रनीसे साठ-बासट मील श्रागे बनजारमें कुल्लूवाली मोटर-सड़क मिल जाती है। नारकंडेमें बैठे-बैठे मेरा ध्यान श्रनीपर गया, फिर श्रिमला-कुल्लू सड़कपर भी।

त्राज कृष्णजनमाष्टमी थी। लोग बड़ी देर तक गानाबजाना करते रहे। मैं भी निश्चिन्त होगया था, क्योंकि किसी बीमारको शिमलासे लेकर एक रिक्शा रामपुर गया था ऋौर ऋब खाली लौट रहा था। मैंने उसी को ठ्योग तकके लिये १८)में करलिया। वैसे होता तो २२ मीलकेलिये १८) कौन लेता १ लेकिन रास्ता उतराईका था ऋौर खूछे जानेसे १८) पैदा कर लेना बुरा नहीं था। यद्यपि रिक्शा सामान ऋौर सवारी दोनोंकेलिये किया था, लेकिन सवारी करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी।

### x x ×

चार उवले ग्रंडे ग्रीर सेव पाकेटमें रखकर २८ ग्रास्तकों में सवेरे ही मात बजे चल पडा। २२ मील में साढे सत्रह मील ऋगियावैताल की तरह चलता ही गया। सड़क कहीं बुरी नहीं थी, लेकिन मोटर वालोंका काम जब ठ्योगसे ही बन जाता है. तो वे स्त्रागे क्यों जाँय ? उनकी बलासे सेबके बगीचे और श्रालुके खेतवाले रोते रहें। मैंने सुना था, दो बजे ठ्योगसे मोटर चलती है। ब्राखिरी साढे चार मील में रिक्शे पर बैठ गया। वहांसे कई मील पहले सड़क पर कई जगह कोलतारके पीपे पड़े हुये थे, जिनमेंसे बहुतसा अलकतरा बहकर बरवाद हो रहा था। सङ्ककी मरम्मत करके उसपर डालनेके लिये पीपे लाये गये थे, लेकिन काम खटाईमें पड़ गया। सड़ककी मालिक पंजाब-सरकार यह निश्चय नहीं कर पा रही है, कि श्रमी सङ्कको एकतरफा यातायातकेलिये रखकर मरम्मतकर दी जाये, अथवा उसे दूनी चौड़ी करके दोतरका यातायात-लायक बना दिया जाये १ नौकर-शाहीकी "जय जय" कैसे मनाई जायगी, यदि सड़क दीचार जगह धसक कर नीचे नहीं गिरी, दस-बीसहजारका श्रीर खर्चा न पड़ा श्रीर पाँच-दस हजारका अलकतरा भी नष्ट न हुआ ! सरकारों को कुछ मत कहिये. कामके मारे उन्हें साँस लेनेकी फुरसत नहीं। श्रीर बहुतसे काम हो रहे हैं इसी तरह। पुराने नौकरशाह अप्रोजोके कोंड़ेके डरसे कुक काम भी करते थे, किन्तु श्राबतो "परमस्वतंत्र न शिर पर कोई"; क्योंकि मन्त्रियोंको ऋंगुली पर नचाने की विद्या यह ऋच्छी तरह जान गये हैं। मैं सामान-सहित दाबजेसे पहिले ठ्योग पहुँच गया। कैलाश कन्पनीकी मोटर-बस सवारीकेलिये ब्राई थी, लेकिन लादा जा रहा था श्रालु। मिलने वाला था श्रालु का चार रूपये मन, श्रीर श्रादमी

का डेढ़ रुपया, फिर वह क्यों सवारी लेजाना पसन्द करता । दस-बारह सवारी बैठाली, श्रीर भीतर तथा छतपर जितने श्रा सके उतने श्रालू के बोरे लाद लिये, फिर ड्राइवर साइबने हुकुम दिया, कि श्रब जगह नहीं है। श्रन्थेर-नगरीमें कौन पूछता है, मैं ताकता ही रह गया श्रीर बस चली गई। बंगलेके चौकीदार-साहेबका भी कहीं पता नहीं था, नहीं तो सामान वहाँ रखाकर निश्चिन्त बैठता। श्रव मैं छ बजेकी बस-का प्रतीचा करने लगा।

बस काफी देर करके आई और धड़ाधड़ आलूके बोरे लादे जाने लगे। ३०८ लादने का ऋर्य था १२० रूपया। सवारीसे इतना कहाँ निल सकता था ? मुफ्ते डर लगने लगा, कि कहीं इस समय भी छूट न जाना पड़े। खैर, मैं उन भाग्यवानोंमें से था, जिन्हें स्त्रालु के साथ वसमें बैठनेकी जगह मिल गई। कई यात्री ऋबभी छुट गये। यह भी कैलाश-कम्पनीकी मोटर-बस थी। श्रादमीकी जगह श्रालू लादना त्र्यवैध था, दुर्लभ पेटरौल लोगोंकी सुविधाक लिये इन मोटर-बनियो को दिया जाता था. श्रौर उसका था यह सद्पयोग !! श्रालुके किरायेमें इगइवरको भी कुछ मिला होगा, लेकिन २५८मनके सौ रूपयोमें पाँचसे ऋधिक नहीं, बाकी रूपये शिमला पहुँचनेसे पाइले ही रास्तेमें मेठ साहबके हाथमें उसने देदिया। इस पाप और अत्याचारके रोकने के लिये वहाँ कौन था? पुलिसको भी कुछ मिलता होगा, तभी तो क्योंगमें श्रपने सामने यह सब होते देख श्रांख मँदे बैठी थी। भ्रष्टाचार इटानेका सारे देशमें होहल्ला मचा हुआ है, किन्तु वह इतना सहल रोग नहीं। स्त्रीपधि कठोर है, नहीं तो रोग स्त्रसाध्य नहीं है। सी-पचास मोटी तोंदवालोंको कालेबाजारी ऋौर भ्रष्टाचारीके ऋपराधः में नगरोंके चौरस्तेपर फाँशी लटका दीजिये श्रौर सर्वस्वहरण कर लीजिये, फिर देखिये किसकी हिम्मत होती है । यदि भारतको भयंकर श्रार्थिक संकट श्रीर राजनीतिक श्रसंतोषसे बचाना है, तो "नान्य: पन्थ विद्यतेऽयनाय''।

६ बजे बस शिमला पहुँची, श्रीर कुछ मिनटों बाद मैं फरप्रोवमें नायर-परिवारमें था।

### × × ×

चिट्ठियोंसे पता लगा कि भू सितम्बरको सम्मेलन कार्य-सिमिति की बैठक है, जिसमें ३ को चलकर ही में उपस्थित हो सकता था। पाँच दिन मेर पास थे, श्रव इन्हें चाहे शिमलामें बिताऊँ या दिल्लीमें ? मैंने दिल्लीके प्रोग्रामको स्थिगत कर दिया। प्रोफेसर लाजपतराय नायर, उनकी पत्नी श्रौर बहिन सबने मेरे स्वास्थ्यमें सुधार होनेकी बात कही। मुक्ते भी मालूम हो रहा था, किन्तु यह था हिमालय श्रौर नित्य प्रति कमसेकम पाँच मील टहलनेका बरदान। शिमलामें एक काम या, मेहताजीसे मिलकर कनौरके सबंधमें बातचीत करना श्रौर प्राग्वौद्धकालीन समाधियोंके कांस्य-पात्र तथा मद्य-कुतुपको संग्रहालय केलिये भेंट करना। यह काम श्रगले ही दिन हो गया। मेहताजीका श्राप्रह रहा, कि मैं चम्बा जाऊँ, जिससे श्राठ मीलपर खित्यार स्थान पाँचहजार फीटसे ऊँचा श्रौर बहुत रमणीय है। उनका यह भी कहना था, कि चम्बा चित्रकला तथा पुरातत्त्व दोनोंकी हिन्दसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैं "किधर लेजाऊँ दिल दोनों जहाँ में सख्त मुश्कल हैं"।

३ सितम्बरको शिमलासे प्रस्थान किया। पहाड़ी रेलसे कार कालिका जल्दी पहुँचाती है, यह सोचकर कारसे ही चला। शिमला से अव्वल तो कार ही लेट चली, फिर हमारे भद्र सहयात्रियोंने सोलोन के रेस्तारोंमें घंटे भर लगा दिये। गाड़ीकी रोशनी भी जैसी ही तैसी थी। मेरे दाँतमें दर्द अलग हो रहा था ख्रीर गाड़ीके खडुमें गिरनेका हर वक्त डर था ख्रलग। जैसे-तैसे आठ बजे कालिका पहुँचे। कलकत्ता-मेल तैयार था ख्रीर हमारी वर्ष रिजर्व थी। सामान रखवाकर लेट गये। अवतो सीधे प्रयाग चल कर उत्तरना था, लेकिन गर्मीकी बात न पूछिये।

### २३

## किन्नर-देशपर एक ऐतिहासिक दृष्टि

यह किन्नर देश है। किन्नरकेलिए किंपुरुष शब्दभी संस्कृतमें प्रयुक्त होता है, अतः इसीका नाम किंपुरुष देश या किंपुरुषवर्ष भी है। किन्नर या किंपुरुप देवतात्र्योंकी एक योनि मानी जाती थी, किन्तु उससे हमें इतिहासके जाननेमें कोई सहायता नहीं मिलती। यदि किन्नरका शब्दार्थ "बुरा ऋादमी" ले लें, तो ऋपने शत्रकेलिये ऐसे शब्दोंका प्रयोग स्त्राज भी हुस्रा करता है। किन्हींने स्रपने शत्रस्रों-को यह नाम दिया होगा, यह तो जरूर मालूम होता है, स्त्रीर ऐसा नाम त्रायों की भाषामें होनेसे :यह त्रपराध त्रायों का ही हो-सकता है, तो क्या किन्नर आयों से भिन्न थे ? हाँ, आदिम रूपमें भिन्न ज़रूर मालूम होते हैं। किन्नरदेशियोंको श्राजकल श्रासपास वाले कनौरा कहते हैं। पहिले कनौर या किन्नरका चेत्र बहुत विस्तृत था। कश्मीरसे पूर्व नेपाल तक प्राय: साराही पश्चिमी हिमालयतो निश्चित ही किन्नरजातिका निवास था, चन्द्रभागा (चनाव) नदीके तटपर स्त्राज कहीं कनौरी-भाषा नहीं बोली जाती, किन्तु सुत्तिपटकके 'विमानवत्थु' (ईसापूर्व द्वितीय-तृतीय सदी )में लिखा है "चन्द्रभागानदीतीरे श्रहोसिं किन्नरी तदा'', जिससे स्पष्ट है कि पार्वतीय भागके चनाबके तटपर उस समय किन्नर रहा करते थे। इसी तरह उत्तरकाशी (टेहरी)के पासके घरासू अप्रादि "सू" शब्दान्त गाँव बतलाते हैं, कि कभी वहाँ-भी किन्नरीमाषा बोली जाती थी-किन्नरीमाषामें "शू" या "स्" शब्द देवताकेलिए त्राता है। त्रायों द्वारा त्रपने पड़ोसी पहाड़ियों को यह नाम शत्रुतासे ही नहीं बल्कि उनके स्नानादिकी उपेक्षाके कारण भी दिया गया हो सकता है, किन्तु इसे हम तभी कह सकते हैं, जब मालूम हो, कि उस समयके श्रार्थ उनसे श्रिधिक शुद्धता-प्रेमी थे।

त्रस्तु, जैसेभी हो आधुनिक "कनौर" शब्द किन्नरका ही अपभ्रंश है, श्रौर किसी समय किंपुरुपवर्ष प्राय: सारे हिमालयका नाम रहा होगा, यद्यपि आज वह संकुचित हो बुशहर-रियासत ( अब महासू जिला )की एक तहसील चिनी, तथा कुछ नीचे उत्तरकर उससे लगे हुये २०, २५ गाँवोंकेलिये व्यवहृत होता है।

भापातत्वकी दृष्टिसे विश्लेषण करनेपर कनोरी भाषामें (जिसका सर्वाधिक प्रचलित रूप हम् स्कद है, श्रीर बोलियाँ हैं थोशङ् पो-स्कद, शुम्-छो-स्कद्, शुन्नम् स्कद्, उस्कद्, न्यम्स्कद्)तीन भाषाश्रों के तत्व मिले हुये हैं — तिब्बती (भोटभाषा), संस्कृत श्रीर इन दोनोंसे भिन्न एक तीसरी श्रनामिका भाषा जिसे श्रासानीकेलिए हम "श्रू भाषा" कह लेते हैं। मानव-समाजकी श्रतिपरिचित वस्तुश्रों के नामोंमें इन तीनों भाषाश्रो का भाग कितना है, इसे श्रभी ठीकसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किन्नरका श्रभी पूर्ण शब्दकोश तैयार नहीं हुश्रा है। यहाँ इम कनोरीभाषा (हम्-स्कद्) के शब्दोंकी कुळ बानगी देते हैं।

- (१) सबसे पहिले भोटभाषाके शब्दोंको ली जिये: में (श्राग), शिड् (काष्ठ), सेम्चन् (प्राणी), चङ्क् (भेड़िया), शा (मांस), का (केश), मिक् (श्राँख), मिक्पू (भोँ), कद् या स्कद् (भाषा), निश् (दो), शुम् (तीन), ङ:(पांच), दुग् (छ), किम् (घर), लान् (उत्तर), शीमिक् (मृत्यु), तोङ् मिक् (मारना), ताङ्मिक् (देलना, दिखाई देना), ज़ल्मिक् (भेंट करना), फ्रिमिक (हराना), शीमिक् (मारना), तुङ-्मिक् (पीना-पिलाना)।
- (२) श्रीर संस्कृतके तत्समे, तद्भव शब्द हैं—इनका प्रयोग करते समय श्रम्तमें बहुधा इड्- या श्राड्- जोड़ दिया जाता है— मटिड्- (मिट्टी), दुवड्- (धुश्राँ), श्राञ्यारड् (श्राधार), सोर्गंड-(स्वर्ग, श्राकाश), रतिड्- (रात), रितड्- (श्रुत्त), भारड् (भार), खेरड्. (क्षीर), दुवारड्- (द्वार), मज्ड्- (मध्य), कुखिड् (कुक्षि)। कभी कभी संस्कृत शब्दोंके श्रान्तमें श्रास भी होजाता है, जैसे—

चोरस् (चोर), परमेशरस् (परमेश्वर), ज़ेपालस् ( श्रजपाल ) । संस्कृतके शब्द कनौरी भाषामें काफी मिलते हैं श्रौर सभी तरह के — काठां ( काष्ठ ), कोहर ( कुहरा ), बिजुल ( विजली ), रिखा (रीछ ), खड ( खाद्य ), छोप ( सूप, मौंसरस ), रंडोलस् ( रंडुवा ), बोगवान् ( भगवान् ), पुज़ा ( पूजा ), बोदी ( बहुत ), बया ( भैया )। संस्कृत धातुश्रोंमें निक् , मिक् लगांकर खूब प्रथोग किया गया है — लोन्निक ( लाना ), भगेन्निक ( भागना ), हटेमिक ( हटाना), विचारेमिक ( विचारना ), भयड मिक् ( भय करना ), पुज़ा-लिनिक ( पूजा करना ), पकयामिक ( पकाना ), फेक्यामिक ( फेकना ), पोलटेन्निक ( पलटना ), जोडेमिक ( जोड़ना), लटक्यामिक ( खंजना ), पुज्यामिक ( भूजना ), वसन्निक ( बसना), बज़मिक ( खंजना ), सुज्यामिक ( भूजना ), रङ -यमिक ( रंगना ), सज्यामिक ( संजाना), लजाशेमिक ( लजाना), सुंचिन्नक (सोचना ), कटयामिक ( काना ), गोल्यामिक ( गलाना ) ।

(३) "शू" भाषा वस्तुतः कनौरी भाषाका मूल श्रंश है। श्रव कुछ उसके शब्दोंको लीजिये— शू (देवता), श्रोम् (पथ), रङ्- (गिरि) ती (पानी), शुप् (फेन), पोम् (हिम), ठंड- (वर्ष), ठो (श्रॅगार), रॉक (त्भप), लान् (वायु), जू (बादल), युनेक (स्वर्ष) लाइ (दिन), गोल् (मास), रुद (सींग), कुइ (कुत्ता), फो (हरिन), होम् (भालू), ऐरङ्- (श्राखेट), खस (भेड़ी), दमस् (बैल), रो (तख्ता), पोलाच (घिर), वस् (मधु), टालड्- (चमड़ा), शोक् (कएठ), ताकुस् (नाक), गार् (दॉत), बड़- (चरण्), लिड्- (हृदय), रिड्-स् (बहुन), छुड़् (पुत्र), चिमेत् (बेटी), हुद् (जामाता), तेम् (पुत्रबधू), रु (ससुर), तेते (दादा) कोतेते (परदादा), कोण्यस् (मित्र), ज़ड़- (सोना), ठोग् (सफेद) से (दस), रा (सो) लोन्निक (बहुत), कुस्वया (बहुत ज्यादा) केन् (तुम), कोमो (भीतर), रेनम् (बसन्त), य्वा (नीचे),

ईमिक (प्रश्न करना , रोमिक (बोजना ), हचेमिक (होना ), स्कुन्निक (उवालना ), छुन्निक (वाँधना ), रिन्तक (देना ), रेन्तिक (बेंचना ), युन्तिक (चलना, चूर्ण करना), लिन्नक (करना), किन्निक (बुलाना ), बुन्तिक (स्त्राना ), दिल्लिक (निकलना, प्रकट होना ), लेलिक (कहना ), ग्वालिक (खोदना, काटना ) कस्मिक (मिलाना), लिलिक (बनाना पकाना), उल्लिक (लेना, माँगना), तोशे मिक (बेंडना ), बिलिक (परिहास करना, हँसना), छिवमिक (चूसना), पिलिक (उवालना पेंछना ), हुलिक (सीखना), नार्मिक (गिनना), चेंच्मिकमीना, (सक्युवमिक), लादना (उटाना)।

कनीर लोगोंके प्रगैतिहासिक परिचयकेलिये अभी तक उनकी भाषा ही एकमात्र सहायक है, आगे चलकर संभव है, उस समयकी भौतिक सामग्री भी प्राप्त हो जाये। किन्नर जातिका सबसे पुराना स्तर है ''शू", उसका आयोंसे पहले खशोंके साथ समागम हुआ मालूम होता है। आर्य ताम्रयुगमें भारतमें पहुँच चुके थे। संभव है उस समय चंद्रभागासे बहुत पश्चिम तक किन्नर रहते हों; और उसी समय आर्य पशुपालोंसे उनका संपर्क हुआ हो। आगे चलकर तो यह संपर्क तथा प्रभाव इतना बढ़ा, कि आज अधिकांश किन्नरों (कनेतों)ने आगी (शू) भाषाको सर्वथा छोड़कर आर्य-भाषाको अपना लिया। जैसे हिमाचलके निम्न भागके किन्नर आर्योंके बाहुल्य और प्रभावके कारण आर्य-भाषा-भाषी बन गये, वैसे ही उत्तरी छोरके किन्नर पीछे भोट-देशियोंके प्रभावमें आकर भोट भाषा-भाषी हो गये।

भोटवासियों के संपर्कमें कब आये १ आजकी आबादीकी भाषा और मुखाकृतिको देखकर यह समम्भना गलत होगा, कि मान-सरोवर प्रांत, लदाख और कनौरके सीमांत भाग (हङ्रङ्) में पहिले भोटवासी रहा करते थे। वस्तुतः भोट-जातिका पश्चिममें विस्तार ईसाकी सातवीं सदीमें होने लगा, जबकि भोटसम्राट् सोङ्चन-गेम्बो (६३०-९८ ई०)ने सारे तिब्बत, सारे हिमालय और गिलगित्, चीनी तुर्किस्तानसे हाङ्हो- पत्येक पुरानी वस्तीमें पाई जानेवाली वह मृतक समाधियाँ हैं, जिन्हें यहांके लोग भ्रमसे "खछे-रोम्खङ्" (मुसल्मात-क्रब्र) कहते हैं, इसीलिये क्योंकि आधुनिक कनौरे सिवाय आपत्कालके अपने मुदोंको जलाते हैं, मकानकेलिये नींव खोदते, खेत बनाते या सड़क निकालते समय जब कोई पत्थरके दुकड़ोंसे चिनी, पिट्यासे ढंकी मृतक-समाधि निकल आती है, तो उसे वह मुसल्मानकी कब कह उठते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम, कि मुसल्मानी कब्रोमें वर्तनोंमें भोजन और मिदरा नहीं रखी जाती, और नहीं इस प्रदेशमें मुसल्मानोंका कभी निवास रहा। वह यह भी नहीं समक सकते, कि कभी उन्हींके पूर्वज अपने मृतकोंको जलाते नहीं गाड़ते थे, और मृतात्मायें कब्रमें आकर भूखी न रह जायें, इसकेलिये प्राचीन मिस्तियोंकी भांति कब्रमें खाद्य और पेय सामग्री रखते थे।

जहां तक मुफे स्मरण है, किन्नरकी इन मृतक-समाधियोंकी त्रोर विद्वानोंका ध्यान त्राकृष्ट नहीं हुत्रा, यद्यपि लदाखंकी मृतक समाधियों का उल्लेख हुन्ना है, न्त्रीर यह भी माना गया है, कि पहिले लदाखमें तिब्बती-भाषा-भाषी जाति नहीं रहती थी। जून १२४८ में जपरी कनौर केलिप्पा (लितिङ) गांवमें मैं ठहरा था। वहांके जोतिसी लामाने बात कर तो किसी गुंवा (मठ)की नींव डालते समय हड्डी निकलने की वात कही। फिर कान खड़ाकर जब मैंने पृछा, तो सीधा सादा उत्तर मिला इधर "खब्छे-रोम्खङ्" बहुधा निकल त्र्याती है। खब्छे (मुसलमान)-कब्र यहां नहीं हो संकती, सोचकर मैंने पूछा —'हड्डीके साथ बर्तन भी रहते हैं ।' उत्तर मिला-" "वर्तन मिलना स्त्रीनवार्य है ।" यह भी पता लगा, कि बर्तन बहुधा मिट्टीके होते हैं, जिन्हें लोग फेंक देते हैं, या लड़के खेलकर फोड़ डालते हैं। श्रीर पूछताछ करने पर एक श्रादमीके खेतमें कुछ साल पहिले कब्र निकलनेका पता लगा। उसे बुलाकर कुदाल ले हम ज़ोग उसके बोये खेतकी स्रोर चल पड़े, यद्यपिवह बारबार कह रहा था, किं कब्रको हमने खोदकर फेंक दिया। उसके खेतमें कुदाल चलानेकी नौवत नहीं श्राई: उसके पड़ोसी पंजीरामके खेतमें भी कब्र निकलनेका पता लगा । स्राठ साल पहिले किसी पुजारीकी स्रसावधानीसे स्राधा गांव जल गया—यहां के मकानों का स्रधिक भाग लकड़ीका होता है । पंजीरामने स्रपना घर गाँव के बीचमें स्रवस्थित स्रपने खेतमें बनाना स्रारम किया। नींव खीदते समय कुदाल पत्थरके पिटयेसे टकराई । पिट्या हटाने पर पातालपुरीकी स्रोर जानेका द्वार मिला, जिसके नीचे उत्तरनेका पत्थरकी खुडियां थीं। पजीरामने हाथ-दो-हाथ खोंदकर छुंड़ दिया। लोगोंने छिपे खजानेकी बात बतलाकर उत्साहित किया। गांवके जेलदार बंसीलाल भी पहुँच गये, स्रौर कुदालें चलीं। चार-पांच हाथ नीचे जानेपर जगह कुछ चौड़ी भी, जिसमें मुदेंकी हिडुयां स्रौर चीजें भिलीं। पंजीरामने चीजोंके मिलनेसे मुक्ते इनकार किया, किन्तु जेलदार के कथनानुसार उसमें बर्तन स्रादि निकले थ। हाँ, खजाना नहीं मिला। पंजीराम स्रव उस स्थानपर स्रपना घर खड़ाकर चुके थ। मैं कुदाल लिये उसे भीतरसे देखनेका स्राग्रह कर रहा था। पंजीरामने कहा—स्रभी एक मास पहिले इसी खेतमें यहां ऊगरी दीवार (मेंड़)के पास एक ''खड़े रोम्खरू'' निकली थी।

पजीरामकी जानमें जान ब्राई, जब मैंने कहा — चली, इसीकी खोदा। कब्र खेतके ऊपरी सिरेपर दीवार (मेंड) की जड़में थी, जिसके ऊपरसे पानीको नाली बहती थी, श्रीर वरसोंसे पानी उसके भीतर पहुँच चुका था। खुदवानेपर तीनहाथ लम्बी डेव्हहाथ चौड़ी हाथभर ऊँची पषाणखंडोंसे चिनी कब्र मिली। पंजीरामकी पहिली कुदालने ढांकने की एक पिटयाको ही वहाँ रहने दिया था, उसे हटवाया गया। हिंदु याँ अस्तव्यस्त फेंकी हुई थीं, ब्रीर पानी लगनेसे खुसखुकर टूट रही थीं। खोपड़ी श्राधी (लम्बाईमें) थी, जिसकी लम्बाईका ख्राधा घेरा १८ इंच श्रीर चौड़ाईका ख्राधा घेरा छ इंच था। देखनेसे स्पष्ट मालूम होताथा, ख्रादमी दीर्घकपाल था। हाथपैरकी हिंदु याँ बतलारही थीं, कि ख्रादमी लंबे कदका था ख्रीर उसे कबमें पैरोंको मोड़करही रखा जा सका होगा। खोपड़ीमें ऊपरी दांतोंकी ख्राधी पंक्ति मौजूद थी, जिसमें तीन

दाल्ं (तीसरी खोखली), फिरदो दांत, एक कुकुरदंत फिर एक टूटे दाँतकी जगह श्रीर तब दो सामनेके दाँत — जड़में कुछ श्रागेको बढ़े थे। श्रादमीकी श्रायु ३४-४५ सालकी रही होगी। हिंदुर्यों इतनी खुसखुसी थीं, श्रीर इतनी टूटती थीं, कि उन्हें दिल्ली पहुँचानेका प्रबन्ध नहीं किया जा सकता था। यद्यपि मेरी बड़ी इच्छा थी, कि एक सम्पूर्ण कंकाल हाथ लगे, किन्तु यहाँ कब्रें स्वेच्छासे खोद कर निकाली नहीं जा सकतीं। गाँवके वैद्यने श्रांचल फैलाकर हिंदुर्योको मांग लिया। उन्होंने उन्हें जला-घोटकर दवा तैयारकी होगी, श्रीर उसे कितनेही बीमारोके पेटमें उतारा होगा।

इस कब्रसे निम्न ऐतिहासिक जातोंका पता लगा-(१) लिप्पाके पुराने निवासी आजकलके अपने वंशजोकी भौति गोलकपाल या मध्य-कपाल न हो दीर्घकपाल थे - वैसेही जैसे लदाखके पुराने निवासी: (२) वह मुदें को जलाते नहीं गाइते थे, (३) कब्रमें मुदोंका शिर पश्चिमकी स्रोर होता था; (४) मुदेंके साथ खादा स्रौर पेय रखते थे; (५) संभवत: लोग लम्बे कदके थे। कब्र खोदते समय पंजीरामको मालूम हुआ, कि मैं कब्रसे निकली चीजका अच्छा दामभी दूँगा, इस लिये उन्होंने घरसे लाकर एक कांसेका कटोरा और एक मिझीका टोंटीदार मद्यक्तुप देदिया। उनका कहना था, कि दोनों चीजें इसी कब्रमें शिरके पास दाहिनी स्रोर रखी हुई थीं। लेकिन उनकी बात संदिग्ध है। हो नहीं सकता, कि बड़ी कब्र के मुदेंके पास कोई बर्तन न रहा हो। जेलदारनेभी दूसरे दिन चीजोंके निकलनेपर जोर दिया, श्रौर जब पंजीरामको बुलाया. तो उन्हें श्रानेकी हिम्मत न हुई । ऐसा कटोरा श्रीर मिट्टीका मद्यकुतुप श्राजकल इस इलाक्नेमें नहीं बनते। दोनोंके कारी-गर अपनी कलामें दक्ष थे। कटोरा साढ़े सात इंच ज्यासका पूर्ण श्रर्घगोल है, जिसकी पेंदीकी धात बहुत जगह उड़ गई है। कुतुपमें श्रंगुठे जाने लायक मुँह श्रीर एक पतली सुन्दर टोंटी लगी है।

समाधिके कालके बारेमें कुछ बातें कही जा सकती हैं-(१) उस

समय यहाँ दीर्घकपाल आदिमियोंकी बस्ती थी, जिनका तिब्बती गोलकपाल लोगोसे सपर्क नहीं हुआ था; (२) अभी बौद्ध धर्मके कर्मके सिद्धान्तका परिचय नहीं हुआ था, इसिलये मृतकके खाद्य और पेयका प्रबन्ध करना पड़ता था—अर्थात् यह सुगाधियाँ उस समयकी हैं, जबिक भोट (तिब्बती) लोगोंका पश्चिममें बिस्तार नहीं हुआ था, या राज्यबिस्तार होनेपर भी अभी उसका न्यापक प्रभाव नहीं पड़ा था। भोट इतिहाससे हमें मालूम है, कि ईसाकी सातवीं सदीके मध्यमें भोट राज्यका बिस्तार इस प्रदेशमें हुआ था, न्यापक प्रभावकेलिये कमसेकम एक सदी और होनी चाहिये। इस प्रकार ऐसी कब्रें आठवीं सदीसे पीछेकी नहीं हो सकतीं।

कब्रोंके वर्णनसे हम विषयांतरमें नहीं चले गये, यह वहनेसे यह भी मालूम हुआ, कि कनौरकी भाषामें तिब्बती शब्द और लोगोमें तिब्बती-रक्त भी सातवीं सदींके मध्यसे समिनिलत होने लगा। आयों- की भाषा संस्कृत और रक्तका भी प्रभाव उनके प्रथम संपर्कके समय ताम्रयुग अथवा ईसापूर्व दितीय सहस्राव्दीमें आरम्भ हुआ, जो आगे बढ़ताही गया और आजतो किन्नरोंका ऐना बहुत थोड़ा ही भाग रह गया, जिसने अपनी आदिम भाषा ("शू")के कुछ अंशको सुरक्षित रखा है। प्राचीन किन्नरोंका भारतकी अन्य प्राचीन जातियों और विशेषकर प्रागार्य सिंधुजातिसे क्या सम्बन्ध था, इसपर कल्पना दौड़ानेका इस छोटेसे लेखमें अवसर नहीं है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

किन्नर जाति श्रीर देशके इतिहासको इम निम्नभागोंमें बाँट सकते हैं —

(१) प्रागार्थ (या प्राग्-खश श्रादिम किन्नर) काल

(२) आर्य या प्राग्भोटकाल

(३) भोटकाल

ताम्र युग ईसवी सातवीं सदीतक ईसवी तेरहवीं सदीतक (४) ठाकरश्रद्धी

पंद्रहवी सदीके श्रांततक फर्वरो १९४= ई० तक

(**४** कामरू (रामपुर)-राजत्रं**श** प्रथमकालकी भौतिक सामग्री अभी हमें प्राप्त नहीं है, उसके बारे में भाषाके त्र्याधारपरही इस कुछ कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि इसने ऊपर किया भी और सजातीय भाषाओं के तुल्नात्मक अव्ययनसे कुछ श्रीर कह सकते हैं। प्राग् भोटकालकी सामग्रीसे हमें श्रिधिक बातोंका पता लग सकता है, यदि इन ''खछे-रोम्लङों''की सावधानीसे खोदाई स्रीर जांच-पड़ताल की जाये। इनका पता मुफ्ते लिप्पासे नीचे ( जंगी, रारङ् ,श्रक्षा)होमें नहीं बल्कि ऊपर कनम्, स्पू द्वोते भोटसीमापर श्रवस्थित भारतके त्रातिमं गांव नम्प्या तक मिला है। स्पूसे एक मिट्टी-का बर्तन भी इस्तगत हुन्ना। कनम्में कुछ साल पहिले तिब्बत-हिन्दु-स्तान सड़कको नई जगहते निकालते समय कई कब्रें निकलीं, जिनके मिट्टीके बर्तनों स्त्रीर हां द्वयोंको ''खुछे-रोम्खडू'' समभक्तर फेंक दिया गया। ऋाश्चर्य यह है, कि इस सड़ककी देखरेख भारतीय इन्जीनियर श्रीर श्रोवर्सियर कर रहे थे, जो श्रमपढ़ नहीं थे। किन्तु, पठित होनेका श्चर्य संस्कृत होना अनिवार्य नहीं है। स्वतन्त्र हिमाचल-प्रदेश श्चौर उसके याग्य सस्कृति-कला-मर्मज्ञ चीक कमिश्नर श्री एन० सी॰ मेहता को देखना होगा, कि अबसे ऐसी बहु मूल्य ऐतिहासिक सामग्री नष्ट न होने पाये।

मृतकसमाधियोंकी उपलब्ध सामग्री (कांसेका कटोरा श्रौर मिट्टीका मद्यकुतुप)से पता लगता है, कि प्राक्, भोटकालमें किचर लोगोंका सांस्कृतिक तल श्राजसे निम्न नहीं था, यद्यपि श्रभी उनके धार्मिक विश्वास श्रधिक प्रारंभिक थे।

भोटकाल (अवीं - १३वीं सदी)—भोट-साम्राज्य-स्थापक सींड-्-नन्-गेम्बो (६३० ६८ ई०)का वंश ६०८ ई० तक शक्तिशाली रहा। स्रतिम सम्राट् स्रोद्-स् ड्रन्स (काश्यप ६०८-६५)के समय वह छिन्न-भिन्न होने लगा, श्रीर श्रतमें स्रवस्था यहातक पहुँच गई, कि स्रोद्-सुड्र्सके

पुत्र दपलु-खोर्-व-चन् (६⊏३ ई०)को राजधानी ल्हाबा छोड़ पश्चिमकी त्रोर भागना पड़ा । उसने पश्चिमी तिब्बत (मानसरोवर प्रान्त या ङरी-कोर सुम्)को ऋपने ऋधिकारमें किया । बाब्तिस्तान, लदाख, लाहुलही नहीं वर्तमान कनौर ऋौर उत्तरकाशी (टेहरी)से नीचे तक गढ़वालके कितने ही भाग परभी उसका ऋधिकार था। किन्तु उसके पत्रने राज्यको श्रपने तीन पुत्रोमें बाँट दिया, जिसमें हदे-चुग-गोन्को शङ -शुक्त. गूगे) मिला। इसीके राज्यमें कनौर, ऊपरी टेइरी श्रौर ऊपरी बदरीनाथभी था । इस के पौत्रनागराजने उत्तरकाशी (बारहाटमें) एक बौद्ध बिहार बनाया था, जिसकी सुन्दर श्रीर श्रपेक्षाकृत विशाल बुद्ध-प्रतिमा श्राज भी वहाँ दत्तात्रेयके नामसे पूजी जाती है। प्रतिमा नीचे भोट-भाषा के लेखमें दानपति नागराजका स्पष्ट उल्लेख है। दपल्-खोर्-व-चन् (६८३)की तेरहवीं पीढ़ी अर्थात् तेग्हवीं सदीके मध्यमें प्रेग्स-प-दे गूगेका राजा था, उसके उत्तराधिकारी जिन्दरमल, ऋजितमल, कलनमल, परतपमल ( १३२० ई० १ )के नाम बतलाते हैं, कि उनपर भारतीय प्रभाव बहुत पड़ चुका था श्रीर इसमें कनौरवालोंका विशेष हाथ रहा होगा, इसमें सदेह नहीं क्योंकि गूगेकी जनतामें सबसे श्रिधिक संख्या उनकी थी, श्रीर सांस्कृतिक-तलभी उनका श्राजकी भांति उनसे ऊँचा था।

दसवीं सदीके बाद भोट-जातिका नेतृत्व— विशेषकर साँरकृतिक श्रीर धार्मिक चेत्र — में गूगेने किया। गूगेके राजा खोर्-ल्दे (भिज्जनाम येशे-श्रो) ने सतलजतट पर थोलिङ्का महाविहार बनाया, जिसे गढ़वाली लोग द्यादिबदरी कहते हैं। इसमें श्राश्चर्यकरना नहीं होगा, यदि खोजसे पता लगे, कि हमारे बदरीनाथ मूलतः एक बौद्धतीर्थ श्रीर देवालय था। खोर्-ल्देने बौद्ध-प्रचारक बनाने केलिये २१ भाट तक्योंको कश्मीर संस्कृत पढ़नेकेलिये भेजा, किन्तु उनमें दोही जीवित लौट सके, जिनमें एक था, महाभाषान्तरकार रिन्-छेन्-जङ् पो-(रक्षभद्र ६५८-१०५५ ई०) इसभा षान्तरकारने ऐसे सैकड़ों संस्कृत प्रथीका भोटभाषामें श्रनुवाद करके सुरिच्त करें दिया, जिनमें अधिकांश संस्कृतमें सर्वदाकेलिये लुप्त हो चुके हैं। रिन्-छेन्-ज़ङ्गोंके बनवाये कई मन्दिर कनौर. स्पिती और लदाखमें है। कनौरमें कनम्, रिब्बा और स्पूमें अब भी उसके बनाये मन्दिरोंका परिचय कराया जाता है, यद्यपि स्पूकी बुद्ध-प्रतिमाको छोड़कर किसीका उस समयका होना संभव नहीं है। योलिङ्-संस्थापक येशे-ओके प्रयक्तका ही फल था, जो उसके मरनेके बाद १०४२ ई० में भारतीय पंडित दीपकरश्रीज्ञान योलिङ् पहुँचे। यद्यपि वह कनोर (खुनू) में नहीं गये, किन्तु इसमें सदेह नहीं कि ग्यारहवीं सदीकी धार्मिक और साहित्यिक हलचलका कनौर पर पूरा प्रभाव पड़ा।

अपरके वर्णने जात होगा, कि भोटप्रभावानित्रत कनौरका इतिहास सम्राजीय श्रीर गूगे दो भागोंमें विभक्त है। सातवींसे दसवीं सदीतक भोटलाम्राज्यमें रहनेसे कनौर पर ल्हासाका प्रभुत्व रहा । यद्यपि उस समय भोटभाषा, भोटरकके साथ बौद्धधर्मसे परिचित होनेका उसे मौका मिला, किन्तु था यह विदेशो शासन स्त्रीर शोषणका समय। चीनी तुर्किस्तानकी मरुभूमिमें प्राप्त भोटिया हस्तलेखोंके उदाहर एसे हम जान सकते हैं, कि इन तीन सदिये में कनौरमें भी भोटराजकी जगह-जगह सैनिक छावनियाँ रही होंगी, मुख्य-मुख्य स्थानीपर उनके शासक रहते होंगे। सारे कनौरके शासकका निवासे-स्थान चिनीही रहा होगा, भोटिया लोग इसीलिये तो इसे राजधानी चिनी ( ग्यल्-स चिने ) कहते हैं। वैसे वस्पा उपत्यकाका साङ्ला गाँव भी इसका दावा कर सकता है, किन्तु वह विस्तृत सतलज उपत्यकाका शासनकेन्द्र नहीं हो सकता था। कनौर श्रौर भोटका इतना रक्त श्रौर भाषा सम्मिश्रण इन्हीं तींन सदियोंमें हुआ। बल्कि माषा सम्मिश्रण कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, इन तीन सदियोंमें तो मानसरोवर, लदाख, वाल्तिस्तान ग्रौर स्पितीकी पुरानी भाषा ही लुत हो गई, ऋौर उसका स्थान भोट-भाषाने लिया। यही बात मध्यरसियामें हम तुकों को करते देखते हैं। इनके दूरके सम्बन्धी भोटियोंकी भौति हणवंशज तुर्के भी छठीं सदीमें मध्यएसिया

पर अधिकार करते हैं, स्त्रीर चार पाँच सदियोंके बाद अपनी भाषा स्त्रीर अपनी जातिका वहाँ पूरा प्रभुत्व छोड़ते हैं।

इस कालमें कनौरे लंग पहिले और आजकी भांति कृषि और बाणिज्य पर गुजारा करते थे। यहाँ के आर्थिक ढाँ चेमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १६२१ में भिस्टर एच् एम् ग्लोवरने "सतलज उपत्यका जंगल सर्वें" के विवरणमें लिखा है — "कनौरकी आबादी बहुत कम है, और निवासियों केलिये खेती अपर्याप्त है। . उपरी कनौरमें सिंचाईकी नहरों के बिना खेती संभव नहीं है। ... हालमें; १६१२-१६१३ ई० में सिंचाईकी बड़ी योजना दोषपूर्ण इंजिनियरी के कारण असफल रही। कनौरमें ध्यवाले पर्वतगात्रपर, जहाँ पर बुक्ष और वन दुर्बल अवस्थामें हैं, खेतों की सीढ़ियाँ मिलती हैं। जान पड़ता है, कुळ शताब्दियों पहिले किसी सफल तिब्बती आक्रमण्यमें — जिसका वर्णन तिब्बती इतिहासमें और स्मरण स्थानीय परंपरामें मिलता है — सिंचाईकी प्रधान नहरें नष्ट कर दी गई, जो फिर कभी नहीं बनाई जा सकी।"

सफल तिब्बती त्राक्रमण सातवीं सदीका ही था, किन्तु वह चिणिक लूटकेलिये नहीं बिल्क स्थायी प्रभुत्व जमानेकेलिये था। हो नहीं सकता, कि जो शासन मध्यएसियाकी मस्भूमिके नगरोके जीवनको नहरों द्वारा कायम रख सका, वह कनौरकी नहरोंको ध्वस्त करता। देशकी समृद्धि परही तो उसका ऋषना लाभ भी निर्भर करता था १

सामाजिक, सांस्कृतिक ऋीर धार्मिक जीवनमें इस समय जो परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव ऋाज भी कनौरमें वर्तमान है। वह है, सुर्दा गाइने को जगह जलानेको प्रथा। तिब्बती रूपके बौद्ध धर्मके स्वीकारके साथ बहुपति विवाह (सभी भाइयोकी एक पक्ती) की प्रथाको हम तिब्बत की देन नहीं कह सकते। जीवनोपयोगी सामग्रीकी कुच्छतामें खानेवाले मुखोंकी संख्या सीमित रखनेकेलिये हिमालय ही नहीं लंकाके पर्वतोंमें भी लोगोंने बहुपतिताको स्वीकार किया था। ऋष्धुमन्त् भोटिया सैनिक ऋौर शासकोंने खुलकर किन्नरियोंके साथ वैध और ऋवैध यौन-संबंध

स्थापित किये, जिसका परिणाम भाषा श्रीर रक्त-सम्मिश्रणके रूपमें श्रव भी देखा जाता है।

दसवीं शताब्दीके त्रारम्भमें भोट-साम्राज्य लड़खड़ाने लगा, उसके दूर दूरके भाग स्वतन्त्र हाने लगे । इस समय हिमालयके सीमान्तपर उसका पड़ोसी कन्नोजका गुर्जरप्रतेहार साम्राज्य था। यह हो नहीं सकता था, कि अपने पड़ोसीकी निबंलतासे वह लाभ उठाये बिना रहता। दसवीं सदीके मध्यमें किसी समय किन्नर देशपर प्रतिहारोंका श्राधियत्य हो गया। कहा नहीं जा सकता कि शासन सीधे कन्नीज द्वारा नियुक्त ऋषिकारी करता था या कोई किन्नर सामंत । कोठीमें ऋाज भी इस कालकी सरस्वती, हरगौरी आदि ब्राह्मण-देवताओंकी मृतियाँ मौजूद हैं। कोठी देवीके कायथ (लेखक) नेगी ठाकुरसिंह वहाँकी परानी परम्परा सना रहे थे, जिसके अनुसार नीचेसे भागकर आया कोई राजा कोठीमें महल बनवाकर रहता रहा। एक दिन जब वह रानी-सहित बाहर टहलने या उद्यानमें चौपड़ खेलनेमें लगा था, तो देवीने उसके महलमें स्राग लगा दी स्रौर राजाको किन्नर-देश छोड़कर भागना पड़ा । इस परम्पराकी ब्याख्या यही हो सकती है, कि महमूद गज़नबीके बनारस तकके आक्रमणुसे जर्ज़ारत होकर जब प्रतिहार-साम्राज्य ध्वस्त हुन्ना। तो स्वयं कन्नोजका राजा या उसका कोई राजकमार भागकर किंतर-देशमें शरणार्थी हुआ। कन्नौजने बिगड़े राजबंशिकका खर्च छोटासा किन्नर-देश कहाँ तक वहन करता। लोगोंने विद्रोह किया श्रीर ग्यारहवीं सदीके प्रथमपादमें भगोड़े राजाको किन्नरसे भागना पड़ा। इसी राजाने कोठीमें आज भी मौजूद पाषाणुक्रएडके साथ एक सुन्दर शिवमन्दिर बनवाया । हो सकता है मन्दिर काष्ठ का रहा हो स्रौर जल जानेसे उसका स्त्रवशेष नहीं मिलता। लेकिन मन्दिरमें स्थापित दो फुटकी चतुर्भुजी शिवसूर्ति आज भी कुएडपर मौजूद है। इस श्रसाधारण सुन्दर मूर्तिके साथ उतनीही बड़ी एक दूसरी मूर्ति भी थी, जिसके प्रभामएडलका एक खंड मालाधारी किन्नरमिथुन

के साथ वहाँ रक्ला हुन्ना है। बहुत सम्भव ह, वह मूात गाराका था। कोठीकी इस ब्रद्धत शिवमूर्ति ब्रौर दूसरी इक्कीस काष्ठपाणगमयी ब्राह्मणुधर्मी मूर्तियोंकी ब्याख्या केवल इसी तरह की जा सकती है, कि प्रथम भोट-साम्राज्यके पतन (दसवीं सदी) स्त्रीर पश्चिमी तिब्बतके भोट-राजबंशके शक्तिशाली होनेके बीच किन्नर-देशपर गुर्जरप्रतिहारी का ऋधिकार हो गया। पश्चिमी तिब्बतके राजबंशका भी हाथ शर-णार्थी प्रतिहार राजाके विरुद्ध हुन्ना होगा। एक प्रतिहारराजकुमार इसी समय भागकर सिंहल गया था, अपोर वहाँकु इस मय उसे राज्य करने का मौका भी मिल गया था। कुल्लुके राजवंशको पालवंशकी शाखा बतलाया जाता है। परम्परा कहती है कि मुसल्मानोंके स्नाक-मण्से परास्त हो ११वीं सदीके तृतीय पादमे कोई राजकुमार मायापुरी ( हरिद्वार ) श्रीर गढ़वाल के रास्ते कुल्लू पहुँचा । मैं समभता हूँ, इस भगोड़े राजकुमार या राजाका सम्बन्ध पालबंशसे जोड़ना गलत है। ११वीं सदीमें पालवंश पर कोई संकट नहीं स्त्राया था। जान पड़ता है राजाके नामके साथ पालशब्द स्त्रानेसे यह भ्रम हुन्ना। गुर्जरप्रतिहारी में कई पाल नामवाले राजा हुये हैं। महीपाल तो दूसरा विक्रम था। ईसाकी ११वीं सदीके तृतीय पादमें कुल्लू जानेसे सन्देह होता है, कि कहीं वही कोठीसे भगाया राजा कुल्लू तो नहीं पहुँचा।

त्रास्तु, किन्नर-इतिहासमें गुर्जरप्रतिहार शासनका भी स्थान है। दसवीं सदीके चतुर्थपादमें सोङ्चन्बंशके ही एक राजकुमारने पश्चिमी तिब्बतीमें नये राज्यकी स्थापना की। त्रागे चलकर इस बशने किन्नर त्रीर बारहाट (उत्तरकाशी) तक भारतकी स्रोर त्रपना पैर बढ़ाया। यह भाट प्रभुताका द्वितीय युग है। राज्य पीछे लदाख, गूगे स्रोर पुरंग तीन भागोंमें बढ गया, यह इम पहिले कह चुके हैं।

भोट प्रभुता के द्वितीय काल (गूगे काल १०वींसे १३ वीं सदी) में कनौर दूरके शासकों की शांषित जनता नहीं रह गया। यद्यपि नया वश व्हासाके सम्राट्वशकी ही शाखा थी, किन्तु स्त्रव वह कनौरकी सीमा- पर श्राकर बन गया था श्रीर उसकेलिये श्रपेक्षाकृत श्रिष्क संस्कृत किल्लर-जातिकी सहायता श्रावश्यक थी। इस समय शासन मध्यभीटसे लाये शासकों श्रीर सैनिकोंके बलपर नहीं चल रहा था, बल्कि उसका प्रधान श्राधार था राजवशके संबंधी (साले, बहनोई, दामाद) के रूपमें कनौरी भद्रवर्ग— जोवो या ठाकरस् (ठाकुर)। इस कालमें विशेष कर ग्यारहवीं सदीमें संस्कृत-प्रथोंके भोट भाषामें श्रुनुवाद तथा धार्मिक सुधारका केन्द्र भी गूगे रहा। श्राशा रखनी चाहिये, कि इस कालमें भी कनोरकी श्रार्थिक समृद्धिमें बाधा नहीं पड़ी होगी। पहाड़ोंमें जहाँ तहाँ दूरतक फैले परित्यक खेत उस समय श्राबाद रहे होंगे। कनौज के गुर्जर-प्रतिहारोकी भाँति उनके उत्तराधिकारी गहड़वारे भी श्रपने उत्तरी पड़ांसियोंक दुर्गम स्थानों पर चढ़ाई करनेकी कोशिश नहीं करते रहे हांगे, श्रीर उनके व्यापारके लाभ, सौगातों तथा भेंटोंसे ही संताप कर लेते होगे, श्रीर "भोह ता पिह त चले" की नौबत कम श्राती होगी।

वारहवीं सदीके श्रातमें गूगेके शासनमें पश्चिमी हिमाचल (कमाय्से कुल्लू) के उत्तरीभागमें वसनेवालीं वह सारी जातियाँ थीं, जिनके चेहरे पर तिब्बती (मगोलीय) मुख-मुद्रा श्रीर भाषा पर पूर्ण या श्रपूर्ण तिब्बती प्रभाव है।

गूगेके श्रान्तम राजा श्रोके परतापमल जैसे नाम बतलाते हैं, कि कमसे कम राजवंशमें भारतीयताका बोलवाला था, सभव है उनकी रानियाँ पहाड़ी रागा श्रोंके घरोसे श्राती हों। इसका परिणाम यदि ब्राह्मणोंका प्रमुख बढ़नेके रूपमें न हुआ हो, तो भी जात-पांतका, छुआ छूतका प्रवेश तो जरूर हुआ होगा। कनौरमें वाड़ी (बढ़ई + लोहार + सोनार + कसेरा) श्रीर कोली (चमार + कोरी) को श्रद्धृत समभा जाता है। इस कालमें उपरोक्त पेशे इन्हीं लोगोंके हाथ में थे, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह लोग कनौरों भे था १० सैकड़ेकी कम संख्यामें रहते भी श्रपनी हिंदीवंशकी भाषा बोलते हैं, जो श्राज-

कलकी राजस्थानी श्रोर श्रासपासकीः दूसरी भाषाश्रोंके नज़दोक है। इसीलिये श्रपभ्रं शकाल ( द्वींसे १३ वीं सर्दामे ) इनका पहाड़में जाना मुश्किलसा मालूम होता है।

ठाकरशाही (१४ वीं १५वीं सदी)- बारहवीं सदीके श्रांतके साथ उत्तरी भारतके बौद्ध-केन्द्रों नालंदा, विक्रमशिला, उडवपुरीका श्रंत होता है। स्रंतिम भारतीय बौद्ध संघ-राज शक्यश्री-भद्र (११२७-१२२५) शरणार्थीके तौरपर १२०३ ई० में मध्यभोटमें गये ह्यौर वहाँ दस साल रहकर १२१३ ई० में ऋपनी जन्मभूमि कश्मीर चले गये। कश्मीर जानेका रास्ता गूगे, कनौर, श्रीर कुल्लूसे ही रहा होगा, किन्तु इस यात्री का कोई विवरण देखनेमें नहीं आया, जिससे कि कनौरकी अवस्थाका ।वशेष परिचय प्राप्त हो सके । गूगे राजवंशकी शक्ति अवश्य उत समय क्षीण होने लगी थी, श्रीर तेरहवीं सदीके श्रांत तक पहुँचते पहुँचते राजवंशका प्रमुख थोलिंगके स्त्रास पासके कुछ गाँवों तक सीमित रह गई। वृटिश शासनके उठ जानेपर ग्रगस्त १९४८ में शिमलाके पास ठियागके एक गाँवके रानाने जब ऋपनेको स्वतंत्र घोषित करनेकी धृउता की. तो गृगे राजवंशके निर्वल होनेपर उसके शासक श्रीर सामन्त, जिनमें कितने ही राजाके रुगे-संबंधी हानेसे काफी प्रभावशालाथ, क्यों न ऋपने को स्वतंत्र घोषित करते ? गूगे राजवंशका उच्छेद नहीं निवल ह ना मैंने कहा, वंशका उच्छेद तो श्रव भी नहीं हुआ है, श्रीर थो लिङ्के पास श्राज भी एकदो गाँवका "राजा" बनकर वह मौजूद है।

इस प्रकार चौदहवीं सदिकि आरंभमें गूगेके राज्यमें हर दो-दो चार-चार गीवके स्वतंत्र राजा बन गयें, जिन्हें कनोरी भाषामें ठाकरस् कहते हैं। ठाकर, ठाकुर और ठाकरस् एक ही शब्द है। यह मूलतः किस भाषाका शब्द है, यह कहना मुश्किल है। यद्यपि इसका प्रयोग काठियावाड़, बंगालसे लेकर सारे भारतमें कहीं सामन्तों, कहीं राजपूतों कहीं ब्राह्मणों और कहीं हजामों केलिये होता है, पुरीके जगनाथको भी ठाकुर्जी कहा जाता है; किन्द्य इससे इसका संबंध संस्कृतसे नहीं जोड़ा जा सकता। मुक्ते तो संदेह होता है, इसकी उत्ति हिमालयके इसी कोनेमें हुई। मुलतः यह तिब्बती शब्द ठक्-कर (श्वेत रक्त,) से निकला मालूम हाता है, जो राज-रक्तका पर्याय है। किन्तु इस व्याख्यामें एक दिक्कत है. ठक्-कर इस अर्थमें तिब्बती साहित्यमें कहीं देखनेको नहीं मिलता। जो भी हो सोलहवीं सदीके आसपास कामरू (रामपर) राजवश द्वारा ध्वस्त होनेके पहिले सारा कनौर सात ठाकरस्में विभक्त था, जिसके अधिकृत चेत्रको "सात खुंद" भी कहा जाता था। सातों खु दोंके अपने अपने ठाकरस् और आपने राजदेवता थे, जैसे —

| MIC MICE MICE          | 1101 4 401 13 010                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थान                  | देवता                                                                                   |
| गौरा श्रौर नीचे        | बसारू                                                                                   |
| गान् मी                | लाछी                                                                                    |
| सुङ्रा                 | मेशू (मेशुर)                                                                            |
| भावा                   | मेशू                                                                                    |
| ठोल <b>ङ् (चगाँ</b> व) | मेशू                                                                                    |
| चिनी (छुवङ्)           | चंडिका (कोठी)                                                                           |
| कामर (मोने)            | बदरीनाथ                                                                                 |
|                        | स्थान<br>गौरा श्रौर नीचे<br>गान्मी<br>सुङ्रा<br>भावा<br>ठोलङ् (चर्गांव)<br>चिनी (छुवङ्) |

त्राज भी कोठीकी चंडिका तथा दूँसरे कनौरी देवता लोगोंको धमकाते हैं—हमने सातों खूँदों क्रौर ऋठारह गढ़ोंको नष्ट कर दिया। तुम्हारी भी वही दशा करेंगे, यदि बात नहीं मानोगे। ऋठारह गढ़ रामपुरसे नीचे शिम्लाके पहाड़ी ऋठारह राजाओं के गिने जाते थे।

सात खूँदोंमें पहिलीको छोड़ बाकी कनौरी भाषा-क्षेत्रमें पड़ती हैं, इनमें श्रान्तिम चार हो बर्तमान चिनी तहसीलके श्रांतर्गत श्रायवा मुख्य कनौरके श्रांग है। ठीक ठीक सीमा निर्धारित करनेपर नीचे (सतलज उपत्यकामें) मनोटी-धार (चौरासे ३ मील नीचे, श्रोर रूपी नाला (रूपीसे ४ मील नीचे) से लेकर ऊनर भावा खड़ु (नदी) श्रोर बस्पानदीके उद्गमों एवं श्यासो-खड़ु तक कनौर-देश है। श्राजकल भाषा श्रोर संस्कृतिका कोई विचार कर दो कनौर-भाषा-भाषीं खूँदोंको

पहाड़ी भाषा-भाषी-हिन्दी रामपुरकी तहसीलसे जोड़ रखा गया है, जिसमें केवल शसनके सुभीतेको ही ध्यानमें रखा गया है।

संभव है, अपने यौवनकालमें गूगेका राज्य देशां खूँद (रामपुर वाले इलाके तक) रहा हो, यह भी संभव है। कि ग्यारहवी सदीमें वहाँ कनोरी भाषा बोली जाती हो। गूगे-राज्यके छिन्न-भिन्न हानेपर सातों खूँदोंमें सात ठाकरस् कायम हो गये, जिनमें राजधाँनी (ग्यल्स-) चिनी का खूँद (छुवङ्) सबसे विस्तृत होनेसे पीछे कई और ठाकरसोंने बट गया इसका प्रमाण हमें लिप्पा (लितिङ्), लब्रङ. मोरङ् (स्गिनम्) तङ् लिङ् और चोलिङ् में स्पष्ट मिलता है। इनके अर्तिरिक्त सङ्गममें भी ठाकुर रहा होगा। ठाकरोंके वशाजोंका अब पता नहीं लगता, सिर्फ स्पिलो (लब्रङ्के नीचे)में एक ठाकुरवंश बतलाया जाता है।

यह ठाकरशाही कनौरके हासका काल है। देश सात खूंदों ही नहीं श्रीर भी कितनी ठकरैतियों में विभक्त हो गया। हर ठाकुर दूसरे ठाकुर पर श्राक्रमण श्रीर लूटकरना श्रयना हक समभता था, ऊपरसे समयसमय पर उत्तरी श्रीर पूर्वी पड़ोसी भोट-भाषा-भाषी भी लुटमार करनेसे बाज नहीं स्राते थे। स्रभी बारूदके हथियारोंका समय नहीं था। ठाकरोंने बड़े गावोंमें छोटे-छोटे गढ़ बना रखे थे, जिनमेंसे कुछ स्राजभी लब्रङ, मोरङ ख्रौर कामरूके गढ़ोंके रूपमें बर्तमान है। यह गढ़ ३०, ४० हाथ लंबे, कुछ कमचौड़े, छ: सात मंजले काष्ट श्रीर पाषाण खंडोंके ऊँचे मकान होते थे, जो ऐसी जगह बनाये जाते थे, जहाँ ऋाक्रमणकारियोंके लिये चढ़ना ऋाषान न हो। शत्रुका ऋाक्रमण होनेपर लोग इन गढ़ों में पनाइ लेते ख्रीर वहींसे शतुक्रोंपर तीरों ख्रीर पत्यरोंकी वर्षा करते थे। श्रपने प्राणोंकी रक्षा वह इसप्रकार भलेही कर सकते हों, किन्तु श्रसफल अतएव कृद्ध शत्रुसे वह अपनी नहरों और खेतोंकी रक्षा नहीं कर सकते थे। ठाकरशाहीका दूसरा श्रर्थ था घोर श्रशांति, धन-प्राण की श्रुरत्ता, जिसका ही फल है, श्राजके जगह जगह परित्यक खेत, ग्रामी श्रीर विहारोंके ध्वस । तिब्बतमें भी चौदहवीं, पद्रहवीं श्रीर सोलहीं सदियां ठाकरशाहीकी थीं, जिसका श्रांत मंगोल-सेना द्वारा भोट-विज्ञय श्रीर उसे पांचवे दलाईलामाके हाथमें समप्णके साथ १६४२ई० में हुआ। कनौरमें इसका अनंत एक सदी या कुछ ऋधिक पहिले हुआ।

कामरू (रामपुर) राजकाल (१६४८ई०तक)—वसुपा-उपत्यका में या दुक्षा खंदको हम स्मरण कर चुके हैं। वस्पा सतलजको शाला नदी है, श्रौर श्राठ-साड़े-श्राठ हजार फीट ऊपर श्रव स्थत इसकी उपत्यका बहुत ही चौरस, बितृहत श्रौर सारे कनौरमें अत्यधिक उर्वर मानी जाती है। यही कामरू श्रीर साङ्लाके एक दूसरेके श्रातिसमीप दो महाग्राम हैं। कामरूको कनोरी श्रीर तिब्बती भाषामें मोने भी कहा जाता है। सारे बस्पानिवासी कनोरीभाषा बीलते हैं। यह उपत्यका कृषिकेलिये हो श्राति उपयोगी नहीं है, बिक वस्पा उद्गमवाले डांडे को पारकर आसानीसे तिन्त्रत पहुँचा जा सकता है, जो पशम श्रीर ऊनके व्यापारकेलिये बहुत सुभीतेंकी चीज है। बस्वा उपत्यकाके दक्षिणमें रोहडू (तहसील )में पहाड़ी हिंदी-भाषियोंकी घनी आबादी है, जहाँसे होते श्रशोकके समयकी भांति श्राज भी कनोर श्रजपाल कालसी पहुँचते हैं। इस प्रकार बस्पा-निवासियोंको कृषि श्रौर तिब्बतसे व्यापारका ही ऋधिक सुभीता नहीं था, बल्कि वह भारतीय मैदानसे भी श्राधिक संबंध रखते थे। ऐसी श्रावस्थामें यहाँ के ठाकरस्की शक्ति का बढ़ना स्वामाविक था। बस्पा या दुक्पा खंदके-ठाकरस् की राज-धानी कामरू मोने) थी। उसने जहाँ, कृषि स्र र व्यापारकी स्रनुकृतता से अपनी शक्तिको दृढ़ किया, बहाँ भारतमें नवागत बारूदके दृथियारी से भी लाभ उठाया। शायद उसकी उपत्यकामें कहीं सीसेकी खान मौजूद थी। इस शांकिके साथ वह आसपासके ठाँकरसों पर चढ़ दौड़ा। यह सोलवीं सदीका मध्य रहा होगा। एक एक करके कनौरके सारे ठाकरस् ध्वस्त हुये। विजेताने शत्रुवंशको जीवित रखना पसद नहीं किया। उस समयकी चिनीसे नीचे सतलज पार तक लिक में ठाकरस्था, जो पहिले कामरूका निशान बना, फिर मोरङ श्रीर श्रागे

तक का सतलजका ऊपरी ब्रायां तट ले उसने नीचेकी श्रोर मुंह किया होगा।

कामरूके एक या श्रानेक विजेताश्चोंने किस तरह श्रानी विनय यात्रा पूरी की, ऋौर ऋंतनें ३८०० वर्ग मीलका राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन हमारे पास तक नहीं पहुँचा। हां, उनके द्वारा ध्वस्त ठाकरसोंके गढ़ श्रीर कुछ जनअ तियाँ श्रवश्य हमारे पास तक वहुँची हैं। चिनीसे नीचेकी क्रोर जानेपर उरिनीके नीचे चोंलेड्के खंडधर अवभी स्तलजने दाहिने तट पर मौजूद हैं। इसका ध्वंस कामरूके ठाकरने किया । इसी तरह चिनी ठाकरसका भी संहार हुन्ना । ठाकरस् जितना स्रापनमें लड़ने भिड़नेनें बहादुर थे, उतना ही भिल कर शत्रसे मुकाबिलान करनेसे निबंल भी थे। कहते हैं, कामरूके इशारेपर प्रजाने स्वयं चिनीके ठाकरके महलमें आग लगा दी। आग लगाकर चिनी ा गढ जलाया गया. यह ता सच्ची बात है । १६१०-११ ईं में जब गढ़ के एक भागको स्कूल बनाने किलये बराबर किया जा रहा था, तो वहाँ कोयजा, जले पत्थर निकले थे। किन्तु यह विश्वास करना मुश्किल है, कि कामरूके ठाकरका बिन्ना लड़ेही चिनीपर श्रिधिकार मिल गया होगा। फिर श्रिन्तिम ठाकरके हाथमें चिनीके अप्रतिरिक्त दो मील पूर्व कश्मीरका भी छोटा गढ़ था, वह वहां भी नुडा होगा। चिनी ठाकरसका नामलेवा न रह गया। उस समयवे नेवासियोंके सिर्फ दो खान्दान (खटियान श्रीर रुवाँ के बंच रहनेसे जान पड़ता है, लड़ाई बहुत कर हुई । गढ़की जगहके अतिरिक्त आज कोई पुरानी चीज चिनीमें दिखाई नहीं पड़ती। ( राग् )-बाई (पाषाण-वायी)का जलस्रोत पुराना है। श्यानङ् (श्मशान)में शायद उस समय भी मुदें जलाये जाते थे। इसीके पास परित्यक खेतोंकी दीवारे बतलाती हैं, कि किसी समय कुषि और श्रिधिक होती थी। वस्पा-उपत्य काको छोड़ चिनीके बराबर कृषि-उपयोगी ढालुब्रा भूमि सारे कनौरमें कहीं नहीं है, स्रौर स्राज भी बहुतसे ध्वस्त खेत हिमाचल-सरकारकी विशाल नहर-योजनाकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिनी भविष्यमें एक श्रीयोगिक नगर बनै।

श्यानङ्के दो फर्लाङ ऊपर किसी समय तलरवेरङ्नागस्का चश्मा था, जिससे बहुतसा पानी निकलता था। नागस् (नाग) किसी कारण नाराज हो। उड़कर सतलज पार चला गया, श्रौर श्राज बारङ् गांवको पानी दे रहा है। कश्मीरसे नेपालतक ऐसे कितने ही उड़े नागों तथा स्खे चश्मोंकी कथायें प्रसिद्ध हैं, किन्तु यह हिमाचल-सरकारके हाथमें है, कि कनौरमें नहर निकालकर कितने ही नागोंको फिरसे लाकर बसादे।

किन्नरकी सारी ठकुराइयोंको ध्वस्त कर एक राज्यके रूपमें परिणत करनेवाला वह कामरूका ठाकुर कौन था ? कामरूकी परम्परा बतलाती है कि वहाँके किसी शासकने फतेहपर्वत (पहाड़ी टौंस) से बहुतसे सैनिक बुलाकर कामरूमें बधाये श्रौर उनकी मददसे उसने चिनीके प्रचरड ठाकर एमरस्को ध्वस्त किया । पीछे, कामरू ठाकरके,बंशज , बुशहरके राजा श्रपनी किन्नर-जातीयताको छिपानेके लिये बहुत उत्सुक थे। इसीलिये उनकी स्रारसे इस बातकी पूरी कोशिश की गई। कि उनके वंशका सम्बन्ध किन्नरोंके साथ न जोड़ा जाय। बुशहर राजाकी बंशावली बहुत लम्बी चौड़ी है जो कृष्णके पुत्र प्रयुम्नसे श्रारम्भ होकर राजा पदमसिंह (१६१४-४७) तक १२१ पीड़ियानें समाप्त होती है। यह बंशावली कितनी भूठा है जिसे इम अपन्यत्र बतला चुके हैं। प्रयुचके पुत्रका नाम छुबल एक इस्तलेखमें बतलाया गया है। दूसरे इस्तलेखमें राजाऋगेंकी संख्या ऋौर भी ऋधिक है। उरुमें प्रदुमनसिंहके पुत्र अभिकासी है। छुवल एक एतिहासिक पुरुष मालूम होता है, जिसीका ही विगड़ा रूप जमल है। छुबल् वस्तुत: भोटिया शब्द छोबलका बिकृत रूप है। शरानङ् (सराहन)के राजा छोबलके राज्यकालकी सोनेके अक्सोंमें लिखी अष्ठ-साइसिका प्रजापारमिता (भोटभाषा) छितकुलसे लाकर आजंभी

कामरूमें रक्ली हुई है। हो सकता है। यही कामरूका सर्विकेनर-विजेता शासक हो, श्रीर इसीने श्रपनी राजधानी कामरूसे सराहनमें बदली।

राजधानी क्यों बदली ?

इतने ठाकरोंका राज्य छीनकर कामरूका ठाकर ऋधिकार रखता था, कि वह श्रव टाकरस् नाम छोड़कर राजा बन जाये। कामरू राजाने कनौर-विजयके बाद उत्तरके आक्रमणकारियोंका पीछा करते श्यास्-खड्ड श्रीर सुङनमकी जांतसे श्रागेके भोट-भाषाभाषी इलाके हरू क्को भी जीत लिया; वह कार्य सोलहवीं सदीमें ही संपादि हो गया और तब तक पश्चिम और दक्षिणमें भी काफी राज्य विस्तार हो गया था। कामरू ठाकरस्को राजा कहलाने भरसे ही संतोष नहीं हुन्ना, न्नाखिर उसका शासन कनौर भिन्न दूसरी जातियों पर भी था, जां रुच्चे चित्रयको ही बड़ा माननेकेलिये तैयार थे। आब कामरू राजाको सचा क्षत्रिय बननेकी धुन सवार हुई। इस कठिनाईका हल करना ब्राह्मणोंके द्दायमें या, लेकिन वह जानते थे, कि जब तक राज-धानी कनौर-भाषा-भाषी बस्या-उपत्यकाके कामरू गांवमें रहेगी, जब तक राजवंश कनौरी भाषा बोलता रहेगा, तब तक उनका जोर नहीं लगेगा। राजधानी उठाकर पहाड़ी भाषाभाषी सराहनमें लाई गई। सराहनको बाणासुरकी राजधानी शोशितपुर बनाया गया, श्रीर कामरू ठाकरवंशका वंश-वृक्ष सूयवंश चद्रवशसे जोड़ दिया गया। सराहनसे हटते हुये राजधानी पीछे रामपुरमें ख्राई, क्योंकि वहां वर्फ ख्रौर स्रांधी-का डर न था। रामपुर राजवंशने किन्नरी भाषा छ्रौर रक्तसे इन्कार कर दिया. उसने श्रपनी रोटी-बेटी राजपूत राजाश्रोंसे ही रखी। श्रव कौन कह सकता है, कि रामपुर-जुशहरके राजा साहेब चन्द्रवंशावतंस नहीं हैं । इतना होने पर भी राजाकी पुरानी राजधानी कामरू है, कामरूकी गद्दीपर बिना बैठे वह पक्का राजा नहीं हो सकता। श्रंतिम राजा पदमसिंह-को १९१४ में रामपुरमें भ्रौर १९१५ में कामरूमें गही पर बैठना पड़ा। रामपुर राजवंशमें राजा केहरसिंह भी एक शक्तिशाली राजा था। इसीने सम्बत् १६११ (सन् १४५४)में रामपुरको बसाया श्रीर दो साल बाद विजेताके तौर पर तिब्बतके साथ सन्धिकी। इस सन्धिपत्रका इयौरा इस प्रकार पाया जाता है—

गूगेके • राजा ग्जोद् योके समय लदाखके राजाने इतिकोरसुम् (पश्चिमी तिब्बत) ले लिया। इतीमरयुलसे नीचेका प्रदेश लदाख श्रीर हुशंहरके संयुक्त श्रिषका में रहा। उसी समय भोट-सेनापित गलदन्- छेवं इने संाचा, यदि में इतीपर सैनिक श्रीभयान करूँ, तो इतीमरयुलको जीत सकता हूं। इसीलिये गलदन् छेव इन् इतीकी श्रोर गया। इसी समय बुशहरके राजा केहरीसिंहने पड़ोसके हक्कीस राजाश्रो श्रीर श्रयारह टाकुरोंको तिब्बतपर श्रीभयानकेलिये निमन्त्रित किया, लेकिन कोई नहीं श्राया। तब राजा केहरीसिंहने मानसरोवर-तीयमें स्नान करनेके बहाने श्रीभयानका स्वयं श्रारम्भ किया। उत्तरी गूगेमें पूलिङ्-थाङ् पर उनकी सेनापित गलदन छेवङ्से मुलाकात हुई। फिर मित्रतापूर्ण सक्वनधके सुवर्णायको प्रशस्त करनेकेलिये भोट-राजाकी श्रोरसे गलदन् छेवङ् श्रीर बुशहरके राजा केहरीसिंहने महामुनि बुद्धकी श्रपथ ले निम्न प्रकारकी सन्धि की:

"हमारा पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तब तक उभयपक्ष द्वारा श्रारित्यक्त श्रौर श्रापित्याच्य रहेगा, जब तक कि भूकेन्द्रवर्ती कैलाश, देवताश्रोंका श्रानन्त-निवास हिमिवहीन नहीं होगा, मानसरोवरका जल नहीं स्खेगा, काला कौश्रा सफेद नहीं हो जायेगा श्रौर लोकमें प्रलय नहीं श्राजायगी। दोनों राजाश्रोंकी प्रजाकी मलाई श्रौर राज्योंकी श्राबुएए। कायम रखनेकेलिये दूत भेजना ते हुआ, श्रौर बुशहर प्रति तीसरे वर्ष करांके चार प्रान्तों — चपरक्, स्पुरक् तावा श्रौर रूदोक् तथा राजधानी गर्तोक्में एक दूत मेजा करेगा। दोनों राजाश्रोंकी प्रजा भी स्वत्रह श्रे ग्रुटकों श्रौर करोंसे पूर्णत्या मुक्त हो नहीं चाहें वहाँ व्यापार

कर सकेंगी | दोनों राजात्र्योंके बीच बहुत श्रच्छा सम्बन्ध रक्खा जायगा।''

"फिर सेनापित गलदेन्-छेवङ् श्रौर बुशहरके राजा केहरसिंहकी संयुक्त-सेनायें एक जगह एकत्रित हुई स्त्रीर उन्होंने लदाख-विजयकेलिये प्रयाण किया । तिन्वती सेनापित गलदेन्-छेवङ् श्रीर बुशहर सेनापित छोदास्ने लदाखर्मे संगेगोमोन्में छावनी डाली । मैदानी प्रदेशके हथियार-बन्द पठान श्रौर (ङरी) कोरसुम्के लोग लेह-लदाखमें जमा हुये। गलदेन्-छेवङ्को इस बातमें सन्देह होने लगा, कि मैं युद्ध जीत सक्रूंगा श्रीर ङरीमरयुलसे श्रागेके प्रदेश पर श्रधिकार प्राप्त कर सक्रा। तब उसने सफेद खता (रेशमीवस्त्रखंड) एक घोड़ेके कन्धे ऋौर पूँँ छुमें बाँधके प्रार्थनाकी कि यदि मुझे विजय मिलनेवाली है, तो घोड़ा रात्रु सेनाके भीतर होता लीट आये; अन्यथा कहीं आधि रास्तेसे ही चला आये। सेनापति गलद्रेन-छेवङ्को बहुत चिन्ता हुई, जव देखा कि घोड़ा निश्चित रास्ते पर गये विना लौट ऋाया । बुशहरके मन्त्री तथा चोपोन् ङवङ्-दोन्डुप्ने सलाह करके मैदानी लोगोंको पाँच तोड़ा सोने-चाँदीका घूस दिया। वह साथ छोड़कर ऋपने घरकी स्रोर रवाना हुये। लदाखकी राजधानी तिब्बत श्रौर बुशहरके हाथ श्राई, सेनापति गलदेन् छेवङ्कोबहुत प्रसन्नता हुई। लदाखकी राजधानी लूट ली गई स्त्रौर तिब्बत तथा बुशहरने सभी चीज़ोंको लेलिया। थोड़े समय बाद गलदेन्-छेवङ् मर गया । उसके सहायक पलजङ्ने सेनापितको ध्यान पूजामें बैठा कहकर ऋधिकार ऋपने हाथमें ले लिया।"

कामरू वंशने ठाकरशाही समाप्त कर सारे कनौर श्रौर बाहर भी एक बड़ा राज्य स्थापित किया। राज्यमें शांति श्रौर ज्यवस्था स्थापित होना लोगोंके कम लाभका काम नहीं था। शासन-प्रणाली वही पुरानी थी, जिसमें गुणदोष दोनों रहते भी वह कम खर्चीलो थी। शासन श्रौर न्याय चलानेकेलिये गांव-गांवमें एक "मुख्या", एक "चारस्" एक "हलमंदी" श्रौर एक ''टोक्न्या" रहा करते। हलमंदी श्रौर टोक्न्या

कोली (श्रङ्का) जातिके होते । इनके श्रितिरिक्त गाँवकी पंचायतमें २,३ ''मलेमानुस'' भी होते थे । कर जमा करना भगड़ोंका फैसला करना इन्हींका काम था । साल दो सालमें एकबार राजधानीसे दरोगा श्राता, जो बड़े मुकदमोंका फैसला करता । बंदियोंके रखनेकेलिये एक क्यें जैसा जेल कामरूमें था, जिसमें बंदीको उतारकर समय समयपर रोटो पानी रस्तीसे लटका दिया जाता । यह शासन, न्याय श्रीर दंड व्यवस्था पहिलोके शासनके समयसे चली श्राई थी, इसमें संदेह नहीं ।

राज्यको गोखोंने १८०३ १४ में छीन लिया था, जबिक गोरखा-राज्य काँगड़ा तक फैल गया था। गोखोंको हराने के बाद अंग्रेजोने बुशहर राज्यका फिर राजा महेंदरसिंह के हाथमें देदिया। तब से राज्य अप्रजोंकी छत्रछायामें रहा। उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें तिब्बत एक अजात रहस्य-पूर्ण देश था। वह स्वयं चीन के आधीन था, जिसकी शक्तिका अभी पूरा पता नहीं लग पाया था, जनरसे उसके उसपार कहीं अंग्रेजोंके प्रतिद्वंदी रूलियोंका राज्य था; इसलिये बुशहर राज्यकी उत्तरी सीमा पर अंग्रेज खास तौरसे ध्यान रखते थे। उन्होंने इसीलिये "तिब्बत-हिन्दुस्तान सड़क" बनाई, रियासतके प्रवन्धक भी कभी अंग्रज हुये और बुशहरका विशाल जगल तो १८६४ ई० में जो अंग्रेजोंने ठिकेमें लिया, तो उनके रहते तक वह फिर नहीं छूट सका, और अब भी हिमाचल-प्रदेशिक बन जाने पर भी यहांके जंगल तथा "तिब्बत-हिन्दुस्तान सड़क" प्रवन्ध पूर्वी-पंजाब सरकारके हाथमें है।

रामपुर राजवंश के समय किन्नर लोगोंको इतना ही लाभ हुन्ना, कि किसी नऐ ठाकरों श्रीर बाहरी डाकु श्रोंकी लूटते वह बच गये, लेकिन साथही राज श्रीर उसके नौकरोंकी लूटल पूट कम न थी। ठाकर-शाही जमानेकी ध्वस्त नहरें फिर श्राबाद नहीं हो सकीं। बड़ी-बड़ी तन्लाहवाले श्रंग्रेज़ बनाधिकारी जगह-जगह बने भन्य बंगलोंमें विहरते रहे, किन्तु उन्होंने जंगलकी श्रामदनी बढ़ानेके श्रातिरिक्त यदि किसी श्रीर तरफ ध्यान दिया, तो यही कि कनोरोंकी भेड़-बकरियोंपर कड़ा

टेक्प लगाया जाये, जिसमें उनकी संख्या कम हो, श्रीर कनोरे जंगल. विभागकी मजूरी करनेकेलिये मजबूर हो। राज श्रीर अंग्रेजी जगल विभागसे ऋधिक सेवाका काम बल्कि मोरावियन पादिरयोंने अपनी परिमित शक्तिके ऋनुसार करना चाहा। १८६५ई० में उन्होंने तिब्बतकी सीमासे दसमील इधर स्पूग्रामको अपना केन्द्र बनाया ऋौर तबसे १९१८ तक ग्रामवासियोंको मसीहका सदेश ही नहीं दिया, बल्कि उनकी स्रवस्थाको बहुतर बनानेकी कोशिश की। स्राधे दर्जनसे ऋधिक अर्मन तथा दूसरे युरोपीय पादरी यहाँके लोंगोंकी सेवा करते वहीं मर गये। स्राजभी उनकी उपे चित कबों के पत्थर वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बचोकेलिये स्कूल खंला, श्रीरतोंका मोजा-बनियान तथा ऋच्छे ढंगके ऊँनी कपड़े बुननेका ढंग सिखलाया; दर्जनी मदीको बढ़ईका काम सिखलाया। यद्यपि त्र्याज उनके बनाये ईसाइयोंमेंसे एक भी नहीं हैं, किन्तु उनके स्कूलमें पढ़े श्रादभी मौजूद हैं, मोजा-बनियान श्राज भी स्पूमें अञ्च्छी बुनी जाती हैं, स्त्रीर दर्जनों बढई के काममें चतुर स्नादमी पादरीका गुनगान करते हैं। स्पूसे कुछ समय बाद चिनीमें भी मोरावियन पादिरयोंने ऋपना केन्द्र खाला । यहाँ पर भी उन्होंने शिका-प्रसार करनेका ध्यान किया । कनौरमें जो ब्राज सेव, श्रंगूर, नास्पाती, श्रालुचा, बादाम, खुबानी आदि फलोंका इतना प्रचार हुआ है, इसमें मोरावीयन मिश्नरियोंका काफी हाथ था।

राजकी स्रोरसे सुधार यही हुन्ना, कि मालगुजारी बढ़ानेकेलिये १८८६ ई० में राजकी बाकयदा सर्वेकी गई, १८६५ में पुरानी पंचायतों स्त्रीर उनके सस्ते न्यायकी जगह चिनीमें तहसील स्त्रीर पंजीस बैठा दी गई। शिक्षा पर लाज-शरमके मारे कभी थोड़ा सा पैसा खर्च करनेका कष्ट उठाया गया। हाँ, देवतास्त्रोंकी जागीर स्त्रीर पूजा-उत्सवमें जराभी कसर नहीं रखी गई, न ब्राह्मणों स्त्रीर लामास्रोंको हो लोगोंका उल्लू बनानेमें सहायता स्त्रीर प्रोत्साहन देनेमें पीछे रहा गया। इस बातका पूरा प्रबंध रखा गया, कि कनौरसे स्रज्ञानकी काली रात हटने न

पाये, श्रीर इसमें वह सफल हुये, श्राज कनौर हिमाचलका सबसे पिछड़ा इलाका है।

लेकिन फर्वरी १६४८ के बाद, हिमाचल प्रदेशके बन जानेकेबाद भी क्या कनीर वैसा ही पिछुड़ा रखा जायेगा ? ऋभी तो यह के लोगों को कुछ नहीं मालूम कि उनके राजनीतिक जीवनमें कोई बड़ी घटना घटी है। यहाँ हिमाचल के इस सुदूर कानेमें गाँव-गाँव और घर-घरमें हमें विद्याका प्रदाप जलाना होगा, मेवों और खनिज पदार्थों से उत्पा-दन तथा ऊनीवस्त्र व्यवसायके विस्तारसे लोगोंके हाथमें घन पहुँचाना होगा, तब वह और उनके प्रोरी भोटिया लोग भी जान सकगे, कि हिमाचलमें नवर्जावन ऋगया है।

### २४

# किन्नर-गीत

दुनियाकेलिये स्रव्पपिश्चित दूर देशका नाम मुनने पर पहिले वह स्वप्रलोकसा मालूम होता है। फिर एकाएक वहाँ पहुँच जानेपर कुछ विस्मय, कुछ स्रजात स्राकर्षण, कुछ विचित्र नवीनतासी मालूम होती है। वहाँ कुछ महीनो रह जानेपर उसके वर्षमान स्रौर स्रतीतको नष्दिकसे यथाविधि स्रध्ययन करनेपर उसकी रहस्यमयता जाती रहती है, स्रात्मीयता स्रा जाती है। मेरा मन भी किन्नरके बारेमें इन सारी परिस्थितियोंसे/किसी समय गुजरा। किन्नरका स्रतीत मेरे लिये स्रच्छा मनोरंजनकी वस्तु है, किन्तु मैं उसके भविष्य— युगों बाद कलसे सुरू होने वाले भविष्य— के साथ स्रधिक स्रात्मीयता स्रतुभव करता हूँ।

श्रादमी किन्नर-सम्बन्धी भाषुक, देशानिक कल्पनाश्रों श्रौर गवेषणाश्रोमें ही लीन नहीं रह सवता, जबकि उसके श्रासपास मेविके उद्यान लह्लहा रहे हों। उनमें छोटेसे छोटे सेव वृक्ष भी फलोसे इतने लदे हों, कि थून्ही लगानेपर भी शाखात्रोंकी रत्ना संदिग्ध मालून होती हो। सेव भी ऐमे जो स्नापके सामने ही छोटी छोटी हरी बतियासे बढते गंदे लाल रंगके हो एक दिन एकाएक ऐसे चमकीले रक्तवर्णमें परिग्रुत हो जाते हों. कि उन्हें देखकर ईरानी कवि सन्दरियों के कपोलको "सेबसुर्ख" की उपमा देनेकेलिये मज्बूर हों। नास्पाती-यहां नास्पाती नहीं उसीकी श्रेष्ठ जाति नाखें होती हैं -- श्रापके पड़ोसमें हो, जा पिछले साल फलभारसे अपनी एक शाखा नहीं एक अगंगको गँवा चुकी हो, श्रीर पूछने पर मालूम हो, कि यह श्रमृतातिशायी फल सितम्बरमें पकैगा, तो स्त्रापका मन कैसा करेगा, यदि स्त्रापको स्त्रगस्तके स्त्रारम्भ ही में स्थान छोड़ना पड़े। मैं २० मईको चिनी पहुँचा, तबतक सेबों पर फूलों की बहार खतम हो चुकी थी ख्रौर छोटे छोटे दाने लगे थे। मेरे सामने ही वे बचानने तह गाईकी स्त्रोर स्त्रप्रसर होने लगे। मैंने चूलीकी तो बचपनसे ही चटनी शुरू करदी -- 'जोई राम सोई राम"। फिर पहिला फल जो खानेको मिला, वह चूलियों (इधरकी खूबानियों) का था। लेकिन सोच रहा था, क्या सेब-श्रंग्रको बिना चस्ते ही किन्नर छोड़ना पड़ेगा। पहिले तो डौल कुत्रु ऐसा ही मालूम हुन्ना था. किन्तु अन्तमें प्रस्थानको जुलाईके ब्रारम्भमे ब्रागस्तमें स्थिगत करना पड़ा । जूलाईके उत्तरार्धमें सेव स्त्राया -- पिछले सालका रखा सेव तो बहुत बार खा चुका था। यह शर्माजीके रेंजरकार्टरका सेव था. जो चिनीमें सबसे पहिले पकता है। खट्टा तो था, किन्द्र ताजा था। सुनं रखा था, उसमें विटामिन 'सी' बहुत है। उसके बाद तं श्च जूचा भी त्राने लगा, त्रीर त्रान्तमें उससे मन ऊब गया। मूसाये श्रनुयायियोंका जब बहुत खाते-खाते स्वर्गीय भोजन "मन्ना"से मन अब गया, तो श्रालूचाकी बात ही क्या करनी ? डर था, कहीं नई द्राक्षा चखे ही यहाँसे निकलना न पड़े। देवता कभी कभी मेरी कडर्ब मीठी बातोंसे कितने ही पाठकोंकी भांति बिटकते भी हैं किन्त शहरा

ज्लाईको खबर भर भेजकर दिलासा दी- नीचे नेवल (नदी तट)में श्रंगूर पकने लगा है। लेकिन में भी भारी यथार्थवादी हूँ, में देवताश्रों के दिलासेसे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। श्रन्तमें २७ ज्लाईको पके श्रंगूरोंका गुच्छा देखनेको नहीं खानेकेलिये श्राया उसके बादसे तो रोज ही कभी श्रव्यहरित श्रोर कभी काले श्रंगूर श्रा रहे हैं। श्रव्यहरित पहिले श्राये, खट्टे श्रोर श्रमनोज्ञ गधी होने पर भी श्रच्छे थे, किन्तु जब किन्नरके श्रपने काले मधुर श्रंगूर श्राने लगे, त' घरसे कई हरितगुच्छों-को हटाना पड़ा। श्रभी यह पहिले पकनेवाले श्रंगूर हैं, श्रसली श्रंगूरोंके लिये मधीना भर श्रोर टहरनेकी जरूत है, खैर पेट भरना नहीं परिचय श्रसल चीज है, खासकर लेखककेलिये! साक्षात् परिचय पर ही उसकी लेखनी इत्मीनान श्रोर प्ररतीके साथ चल सकती है।

श्रभी (२ श्रगस्त )चीनीमें पांच दिन श्रौर रहना है श्रौर किन्नरमें तो पूरे डेढ़ सप्ताह, इतने समयमें श्रौर भी परिचय प्राप्त हो सकता है।

### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

किन्नर-कंठकी प्रशंसामें जब हमारे सतयुग तकके मनीषिनोंने "नेति नेति" कहा है, तो उसके बारों मेरी अनेक बार पुनरुक्ति, आशा है, यदि भूषण नहीं तो दूषण भी नहीं समभी जायेगी। किन्नर-कंठ मधुर है, किनर-गीत मधुर है, साथ ही वह अत्यन्त सरल और अक्निम है, उसमें कोई उस्तादी कलाबाजी नहीं है। संगीत और किनता दोनोंसे मेरा सम्बन्ध वहुत अञ्झा नहीं रहा है, मालूम नहीं किसका दोष है। संगीत सम्राट और किवपुंगव आदेश करते हैं— रसगुल्लेका पारखी हलवाई होता है और मै कहता हूँ खानेवाला। मुक्ते नहीं मालूम छन्द (बोट) मेरे पचमें अधिक हैं या दूसरे पक्षमें। पक्के संगीतके बारेमें मेरा मतमेद हो सकता है, किन्तु जनसंगीत अधिकतर मुक्ते प्रिय लगते हैं। जनसगीतमें पहाड़ी संगीत सुक्ते बहुत मधुर

मालूम होता है, श्रीर उसमें भी प्रथम स्थान मैं किन्नर संगीतको देता हूँ।

बसंतश्री स्रबोध-पक्षियोंको मुखरित कर देती है। जान पड़ता है प्राकृतिक सुषमा स्रोर मधुर सगीत तथा मधुर कंठका कोई नैसर्गिक सम्बन्ध हैं, तभी तो पहाड़िने कोकिलकठी होती हैं, स्रौर किन्नरकठकी हतनी महिमा गाई गई है। हिमाचलकी नारियाँ कोई भी काम बिना गीतके कर नहीं सकतीं। हृदय सिहरानेवालो पहाड़ी जगहमें खड़ी घास काट रही हैं, स्रौर उनकी गीतध्विन नदीके कलकलके साथ मिश्रित हो रही है। हरे खेतोंमें निराई कर रही हैं, स्रौर मधुरकंठ दिगन्तको मुखरित कर रहा है। किन्नरमें तो स्रोर संगीत नरीका स्वांस बन गया है। २२ जुताईको हम टहलने जा रहे थे। बगलेसे दो मीलसे कुछ स्रागे देवदाह बनस्थलीमें पहुँचे। एकाएक कहींसे मधुर ध्विन स्राने खगी "नान ननन ननन ननन ना है। गान नन नन नन नन नन ने नो ने ने अप प्रवास करी स्वांस कर सही स्वांस स्वांस करी स्वांस कर स्वांस करी स्वांस करी स्वांस करी स्वांस करी स्वांस करी स्वांस कर स्वांस कर स्वांस करी स्वांस करी स्वांस करी स्वांस कर स्वांस करी स्वांस करी स्वांस कर स्वांस करी स्वांस कर स्वांस कर स्वांस करी स्वांस करी स्वांस करी स्वांस कर स्वांस करी स्वांस कर स्वांस कर स्वांस करी स्वांस कर स

"जङ्मोपोती बोली सिखि हे सखो। चलो बिरने कंडे\*, खेत रचा करें।..."

कृष्ण भगती बोली ''बिहरने तो कहती हो, कलेवा क्या ले चर्जे ?'' 'कलेवा तो ले चर्जे रोपङका भुना गेहूँ ..। किल्वा फाफड़का ब्राटा।

ं ठोकरोके काले उड़दकी दाल।..."

में गीतकी भाषा नहीं समभता था, किन्तु सुन्दर सङ्गीतकेलिये भाषा समभानेकी उतनी स्रावश्यकता भी नहीं है, यद्यपि इसका यह स्रर्थ नहीं कि नैसर्गिक सौंदर्थ स्राम्षणके मूल्पको स्रोर नहीं बड़ाता। इम सुनते हुये स्रागे बढ़ते गये। स्वर मधुर था, साथ ही ठोस भी, यद्यपि उसका स्रर्थ यह नहीं कि वह कर्कश था। धीरे धीरे स्वर दूर

<sup>\*</sup>पर्वतका ऊपरी भगग।

होता गया, ऋौर प्रतिध्वनि ऋबभी कानोंमें गुंज रही थी। ऋाध मील जाकरं लौटे. तो देखा ऋंब भी वह तरुणकंठ उसी तरह गीतमम है। मैंने गायिकाको देखनेकी कोशिश पहिले व्यर्थ ही की थी, किन्तु श्रबंकी ऊंचाईकी श्रोर सड़कके छोरपर श्रीर जाने पर प्राय: पांचसी फीटके ऊगर शिलातल पर कोई तहुण बंदिन (सुन्दरी) उसी तरह संगीतमें लीन थी, जैसे वाणकी महाश्वेता आच्छोदसरीवरके तटपर। यहां पशुपक्षी संगीत के ऋानन्दमें विभोर हो निश्चेष्ट श्रचेतनसे नहीं बन गये थे - मैं नहीं समभता, हम दोनों के ऋतिरिक्त भी वहाँ कोई श्रोता था। यहां बंठिनके हाथमें बीणा नहीं श्री, श्रीर न वह शुभ्र सुन्दर वेष ही, जो उस दिन महाश्वेताने धारण किया था। वीणाका काम उसका शरीर दे रहा था-कभी वह दोड़ को हिलाती कभी चादरको कभी फिर श्रपने पैरोंको, फिर दोनों हाथोंको, श्रीर वस्त्र — बहुत मिलन प्रनी चादर (दोड़ू) कन्थेपर सुई से बॅंधी। काफी दूर, ऋौर सो भी सीधे शरके ऊपर जैसे स्थान पर, इसलिये मैं नहीं कह सकता, कि वह रुपहीना गी या नहीं, किन्तु आयुमें घोडशी नहीं तो विशिकासे अधिक नहीं थी। गोड़ी ही देरमें किसी देहवासीने उपद्रव किया श्रीर वह संगीत छोड़ होड़ के ऊपर दोनों कन्धोंको ढाँकनेवाली चदरिया उतारकर उसे रेखने लगी। हम भी वहांसे बिदा हो गये।

जहाँ संगीत इतना प्रिय हो, वहाँ गीतकी ऋषिक मांग होना भी
ऋावश्यक है। गीत किचरमें बहुत बनते हैं, किन्तु ऋषिकांशकी ऋायु
दस-पन्द्रह सालसे ऋषिक नहीं होती। जनगीतोंके कवियोंका नाम तो
दुनियांमें सभी जगह प्रायः ऋजात रहता है; इसिलये यहां भी वही
बात हो, तो कोई ऋाश्चर्य नहीं। किचर-गीतोंके देखनेसे पता लगेगा,
कि यहाँ के जनकिवका मिस्तिष्क काफी विकसित है। छंद बहुत
सरल हैं, ऋौर प्रायः गायत्री छंदकी भोति तीन पादके होते हैं। छुद
भी वैदिक छंदोंकी भांति ही ऋक्षर-छंद है, जहाँ गायकको हस्व-दीर्यस्नुत करनेकी पूरी स्वतंत्रता है। गीतमें ऋन्तिम पदको दुहराते ऋगले

छुंदके प्रथम पादसे जोड़नेका वही ढंग दिखाई पड़ता है, जो भोजपुरी श्रादिके कितनेही जनगीतोंमें पाया जाता है। गीतोंमें नये भावोंके व्यंजक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे "भाव" (ब्हाव) शब्द ही, जो प्रेम, चाह श्रीर भावकताकेलिये प्रयुक्त होता है। संगीत सार्वजनीय वस्तु है, इसका यह श्र्यं नहीं, कि यहाँ संगीतका व्यवसाय करनेवाले व्यक्ति हैं ही नहीं। मैं कोठीकी बढ़हन —हिरपोतीका जिक कर चुका हूँ। उसकी दो बुग्रायें, जिनमें खहछो श्रमी भी जिन्दा है, प्रसिद्ध गायिकायें ही नहीं विख्यात जनकविषित्रयां भी थीं। सभे खेद है, उनकी श्रव्छी कवितायें हिरपोतीको याद न थीं। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा, यहांके जनगीत चिरस्थायी नहीं होते। "मियां सा'व" श्रीर "गुरकुम्पोती"के गीत तीन पीढ़ी पुराने हैं, श्रीर कुछ वृद्धोंको ही याद है।

किन्नरके जिन ग्यारह गीतोंको में यहां दे रहा हूँ, उन्हें स्त्राजकलके प्रचलित गीतोमें सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। सर्वश्रेष्ठ ग्यारह गीतोंकेलिये कमसे कम दो सौ सर्वप्रिय स्रच्छे स्रच्छे त्रीतोंके समह करनेकी स्त्रावश्यकता थी, जिसकेलिये मेरे पास समय कहां था? इन जनगीतोंमें प्रेमका स्थान स्त्रधिक होना स्वामाविक है। किन्तु यहाँ संग्रहीत गीतोंमें "रूपसिंह" (१०) स्त्रौर "चुन्नीलाल डागडर" (११) को ही प्रेमगीत कह सकते हैं। "गुक्कमपोती" (२) स्त्रौर "भियाँ सा'ब' (१) एकान्तेन प्रेम गीत नहीं हैं। "उतमवीर नेगी" (३), "स्रजमोनी" (८) स्त्रौर "व्यासमोनी" (६) किन्नर-जीवन के विभिन्न पहलुस्रोंकी काँको देते हैं। "युम्दासी" (६) स्त्रौर "सागरसेन" (५) पारिवारिक-सामाजिक जीवनके चित्रणके साथ करुण भावोंको व्यक्त करते हैं। "पोतिष्टङ्" (४) में कोई कला नहीं है, जहाँ तक भाषाका सम्बन्ध है, किन्तु संगीतका माधुर्य तो कंठ पर निर्भर है। हाँ, इससे यह स्त्रवश्य मालूम होगा, कि किन्नरके देवता स्त्रक भी कितनी बातोंमें मानवोंसे भेद नहीं रखते। "बेलीराम बाव्यू" (७)

श्चानियंत्रित कामुकनाका निदर्शन है, जिसमें यौन सम्बन्धके कठोर प्रतिबंधवाले समाजसे ख्राये व्यक्तिके ऐसे देशमें ख्रनाचारकी सुलमताको बतलाया गया है, जहाँ यौन-स्वातंत्र्य स्वामाविक रूपमें पाया जाता है।

जनगीत माधुर्यमें उत्तमसंगीत होते हैं, श्रीर रस-परिपाकमें सुन्दर काव्य। मानव-जीवनका जितना वास्तविक चित्रण जनगीतोंमें होता हैं, उतना श्रीर जगह मिलना कठिन हैं, श्रीर यथार्थवाद तो उनकी श्रपनी विशेषता है। इसीलिये प्रत्येक जनगीत श्रपने पीछे जीवन-इतिहास रखते हैं।

किन्नर जनगीत इतने श्रहायु क्यों होते हैं ? गायकोंका यहाँ कोई विशेष वर्ग नहीं है, जवानी ढंलनेसे पहिले जैसे प्रत्येक किन्नरी नर्तकी है, वैसे ही वृह गायिका भी है। इसीलिये वही गीत गाया जा सकता है, जो इन नारियोंके हृदयको श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर सकते हैं। जिस गीतने एक बार उनके हृदयको श्राकृष्ट कर लिया, वह कुछ्ही महीनोंमें मन्योटी-धारसे हङ् रङ्के डाँडे तक नदीतटों, जङ्गलों, खेतों श्रोर पहाड़ी डाँडोंको मुखरित करने लगेगी। यहाँ किसी गीतको संरक्षण-प्राप्ति या कलाकी दुहाई देकर प्रचारित नहीं किया जा सकता। यही बातें सभी जनगीतोंके बारेमें कही जा सकती है।

मैंने गीतोंके किवयों स्त्रीर उनमें वर्णित घटना स्त्रोंकी सचाई स्त्रादिके जाननेके लिये थोड़ा-बहुत प्रयत्न किया । 'चुन्नीलाल डागडर' का गीत किल्बासे सम्बन्ध रखता है। शर्माजीका नौकर वहींका रहनेवाला है। एक दिन उससे पूछा —क्या ज़ब्सोपोती स्त्रव भी है।

- -- हाँ, 'श्रमी उमर नहीं दली है, दो बचौंकी माँ है।
- -- क्या वह इस गीतको सुनकर नाराज नहीं होती ?
- --पिहले नाराज होती थी, लेकिन किसका किसका मुँह रोके ?

उसने बतलाया, जरू मोपोती तहण-कुमारी थी। डाक्टरकी उसके भाईसे दोस्ती थी, आते-जाते उसके साथ डाक्टरका प्रेम हो गया। गीतकी कवियत्रीने जरूमोपोतीके प्रति न्याय नहीं किया है। गीतसे

मालुम होता है, डाक्टर सच्चा प्रमी था, जड़ मोपोतीने ही विश्वासघात किया। किन्तु यह कभी विश्वास करनेकी बात नहीं, कि एक नगर (सरगोधा, पंजाब) का शिक्षित अपने व्यवसायमें भी दक्ष डाक्टर तरुण एक अशिक्षिता प्रामीण साधारण तरुणी के साथ जीवन बिताना स्वीकार करता। यदि जङ्मोपोतीको यह विश्वास होता, तो वह कभी उसे नहीं छोड़ती। यह भी स्मरण रहना, चाहिये, कि जिन देशोमें स्नी-पुरुषों के सम्बन्धमें पूरी स्वतंत्रता बरती जाती है, वहाँ कुमारियाँ निराबाध प्रम का अधिकार रखती हैं। इसे आप किन्नरही नहीं, तिब्बत, अम्दो, मंगोलिया और जापान तकमें पायेंगे। हाँ, ब्याहके बाद वह स्वच्छंदता सस्य नहीं मानी जाती। जङ्मोपोती कुमारी थी, उसे स्वच्छंदता उपयोगका, पूरा अधिकार था, साथही अपने रास्तेको बदलनेका भी, जबकि उसने देखा, उसका प्रमी एक क्षणकेलिये ही प्रमका उपासक रहना चाहता है।

जङ्मोपोतीको अपने प्रमका गीत पसन्द नहीं, किन्तु "उतम्बीर" का प्रमिका "यालू जोमो" (वनफूल भिच्चुणी) सेरयड् ६ • से ऊपर सालकी वृद्धा अब भी जीवित है। उसका गीत जब यहाँ चिनीके बनों-में इतना प्रचलित है, तो कनम् और सुङ्नम्में कितना होगा, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। मैंने उसके भाई जेलदार तोव्यारामके पुत्रसे पूछा—सेरयङ्को तुम जानते हां!

- -सेरयङ् ! मेरी बुन्ना है-उसने बड़े इत्मीनानके साथ उत्तर दिया ।
  - -सरयङ् अपना गीत सुनकर खुश होती है ?
  - -हाँ, खुश होती है।

वहाँ, नाखुश होनेकी कोई बात नहीं हैं। सेरयङ् भिच्छुणी बनी थी, पीछे व्याह करिलया, इसे बौद्धदेशोंमें कहीं बुरा नहीं समभा जाता। चाहे उतमवीरकी बुद्धाने पचासों रिस्सियोंमें बटी चोटीवाली बहूकी जगह शिरमुन्डी ''ज़ोमों''को देखर भले ताना दिया हो। सेरयङ्केलिये भी यह गीत प्रोमकी एक मधुर-स्मृतिका भी उद्घोधक है, इसलिये भी वह उसे प्रोमसे सुनती होगी।

"मियाँ सा'व" गीतमें जनजीवनके एक दूसरे पहलूका चित्रण किया गया है। मियाँ साहब फतेहसिंह राजासे ज्येष्ठ पुत्र होने परभी साधारण स्त्रीके पुत्र होनेके कारण गद्दीसे वंचित हुये। पीछे भाई राजा शमशेरसिंह से आजा ले सुरूर हरू ररूमें जा राज्यसे विद्रोह किया; किन्सु इस पहलू ने हजनमनको अपनी आरेर नहीं खींचा। उसका ध्यान अधिकतर उत्पीड़नकी और गया। राजा शमशेरसिंहमी कन्नीर आते, तो उसी तरह मेट-मुखियोंको ५० असवाब पर ६० बेगारू तैयार रखने पड़ते, उसी तरह घी-चावल-बकरा जमा करना पड़ता। एकतरह इस गीतमें सामन्ती उत्पीड़नका अप्रत्यक्षरपेश विरोध है।

किन्नरके जो पुराने गीत आव भी प्राप्य हैं, उन्हें संग्रहीत किया जाना चाहिये। ज़इड़ोकी भाँति अभी भी कितनी हो बुदायें मिलेंगी, जिनसे बहुत पुराने गीत मिल सकोंगे। यदि ४४ वर्षकी आयुवाली स्त्रियोंसे अस्सीसाल पुराने गीत मिल सकते हैं, तो ज़इड़ोसे सवासी वर्ष तकके गीत भी मिल सकते हैं। फिर व्याह उत्सव आदिके भी गीत हैं, जो और भी पुराने काल तक जायेंगे। किन्नर पाठकोंकी वर्तमान पीढ़ीका यह कर्त्तव्य है, कि वह इन गीतोंको सर्वदाकेलिये लुप्त होनेसे बचायें।

किन्नर भाषाका थोड़ासा नमूना पुस्तकके अन्तमें दिया जानेवालां है। किन्नर इतिहासपर भी सिहांवलोकन करते समय उसका जिक आया है, किन्नरभाषा प्रारंभिक शिक्षाका माध्यम बनकर बहुत जल्द सारे किन्नरसे निरज्ञता दूर कर सकती है; किन्तु अभीतो यह बात अरएयरोदनसी ही मालूम होगी। तो भी इसमें तो किसीको आपित्त नहीं हो सकती, कि किनर भाषाके शब्दोंका सर्वा ग-पूर्ण शब्द-संग्रह किया जाये। किसी समय प्राय: सारा पश्चिमी हिमालय प्राचीन किन्नरभाषा बोलता था, किन्तु धीरे धीरे उसका क्षेत्र संकुचित होते होते वर्तमान

कनौर भर रह गया। यहाँभी भाषाके बहुत से शब्द लुप्त होगये हैं. जिनका स्थान हिन्दी ऋौर भोटिया शब्दोंने लिया है। संशा ऋौर धात ही नहीं विभक्तियाँ ख्रौर सहायक कियायें तक हिन्दी या भोटियाकी न्ना पहुँची **हैं**—"है" के लिये किन्नरमें प्रयुक्त होनेवाला शब्द "दुगु" भोटिया है; श्रीर "गया"के लिये हिन्दीका "ग्योश्" जिसमें "श" विदेशी शन्दके साथ जुड़नेवाला अनुबन्धमात्र है, "ग्या" वही "गयो" है। जैपा कि मैं पहिले कह चुका हूँ, किन्नर शब्दकोशमें प्राय: २४ से ५२ सैनड़ा हिन्दी, १४ सैनड़ा भोटिया ब्रौर ३६ से ४६ सैनड़ा तक शुद्ध किन्नर (शू) भाषाके शब्द हैं। वस्तुत: इन दोनों भाषात्रोंने किन्नर-भाषा-प्रदेश के बहुतसे भागोको पहिले ही ले लिया । शायद किन्नर-भाषा का यह छोटा द्वीप बचा भी, इसीलिये, क्योंकि उसने सीमास्थ देश का रूप ले लिया। जब किसी भाषाका ऋधिकांश शब्दकोश ही नहीं बल्कि विभक्तियो तक का भी स्थान दूमरी भाषा लेने लगती है, तो समभ लिजिये श्रव वह श्रन्तिम घड़ियाँ गिन रही है। इसके श्रातिरिक श्रव शायद ही कोई किन्नर पुरुष भिले, जो काम-चलाऊ हिन्दी न जानता हो, स्त्रियोंने श्रमी काफी ऐसी हैं, जा हिन्दीसे परिचित नहीं हैं। इस प्रकार किन्नर भाषाको चाहे कुछ, दशाब्दियों भर न भी खतरा हो, किन्तु उसके शब्दकोशको खतरा जरूर है। अभी ही पचासों हिन्दींके धातु स्राचुके हैं, जिनके किन्नर पर्याय लुनहो चुके हैं। इसलिये कि 🚧र-भाषाके शब्दोके बृहत संग्रहकी ब्रत्यन्त ब्रावश्यकता है, श्रीर इसमें जितनी ही जल्दीहा उतनीही कम हानिकी संभावना है। मैंने मास्टर रामजीदासको इसकी प्रेरणा तो दी है, वह हिन्दीही नहीं भोटभाषा भी जानते हैं। संस्कृतिकेलिये मैंने भी सहायता देनेको कहा है। देखें उन्हें अपने "छम्" (जप-ध्यान)में इसके लये फुर्सत होती है, या नहीं। आगेती इस पुनीत कार्यके लिये कितने ही तक्ण मिलैंगे, किन्तु उनके कार्य चेत्रमें अवतीर्श होते समय तक किन्नरभाषा श्रीर भी सैकड़ों शब्दोंको खो बैठेगी, जिनमें कितनेही शायद कुनजीके शब्द हो।

किन्नर-भाषाकी रक्षाका काम एक श्रौर व्यक्ति कर सकते थे, किन्तु वह प्राचीनताके इतने गव्हरखोड्में डूबे हुये हैं, जिससे उन्हें पता नहीं लग पाता, कि भारतमें भारी परिवर्तनहां चुका है, श्रीर कुछही सालों में श्रीर भी घोर परिवर्तन होना चाहता है। वह हैं नेगीलामा तन्जिन ग्यल्झन्, तिब्बती-भाषाके प्रकांड विद्वान् । प्रकांड विद्वान् कहने मात्र से उनकी योग्यताका परिचय नहीं मिलैगा, मैं तिब्बतसे ही जानता हूँ, भोटराजधानी ल्हासामें वहाँके बड़े बड़े राज पुरुष श्रपने लड़कोंको उनके पास आग्रहके साथ भेजा करते थे। वहाँ उनका बहुत सम्मान था, किन्तु सबको लात मारकर वह काशीकी कुबु गर्मियों में मृत्यु-मुखमें रह कर तीनसालसे श्रपनी जन्मभूमिएं त्राकर लोगोंमें ज्ञान-धर्मका प्रसार कर रहे हैं। दूर दूरसे लोग उनका उपदेश सुनने आते हैं, जो किन्नर-भाषामें होते हैं। यदि उन्हीं उपदेशोंको किन्नर-भाषामें लिखकर छुपादें (जिसके हजार बारहसी ग्राहक ऋसानीसे मिल सकते हैं)। इससे जहाँ उनके विचारोंका प्रचार होगा, वहाँ किन्नर-भाषा भी लिपि-बद्ध हो जायेगी। श्रभी तक पंडित टीकाराम द्वारा संग्रहीत कुछ गीत (बगाल एसिया सभाके जर्नलमें प्रकाशित), एक इंजील तथा कुछ श्रीर प्रष्ठ ही किन्नर-भाषामें छप पाये हैं।

इन गीतोंको मैंने उनके निर्माणकालके अनुसार रखा है। कालमें भी कुछ वर्षों का अन्तर हो सकता है।

#### मियां सा'ब

किंबे—श्रशात गीतकाल—१८६६ ई० (१)
गायिका— {विद्याचरनी श्रायु—२०वर्षः जात—कनेत प्राम—चिनी
कमलानंद श्रायु ५१ वर्ष ,, ,,
लेखक— {भगतसिंह ता० ६-६-४८
पुर्यसागर

विवर्गा — मियां साहेब फतेहसिंह बुशहरके श्रन्तिम राजा पदम-सिंहके (मृत्यु १६४७ ई०) पितामह महेंद्रसिंह (मृ० १६१४)के बड़े भाई थे। राजकन्याके पुत्र न होनेसे गहीसे वंचित रहे, श्रीर पीछे, हरूरूमें जा राज्यसे बगावत करके लोगोंको हतना तंग किया. कि हरूरू वालोंने पकड़ लिया। फतेह सिंह राजकन्याके पुत्र न होनेसे गहीसे वंचित रहे, किन्तु उनके भतीजे राजा श्रम्शेरसिंह के योग्य पुत्र टीका रघुनाथसिह की मृन्युके बाद पदमसिंह ही पुत्र रह गये थे, श्रीर वह रायकन्याके पुत्र न थे। श्रम्शेरसिंह ने टेहरीके राजकुमारको गोद लिया, किन्तु श्रमेजोंको वह पसद महीं श्राया, श्रीर उन्होंने पदमसिहको ही गहोपर बिठाया।

खुना रामपुरो, कुमो दरबाह कुमा, नीचे रामपुरके, बीच दर्बार बीच। कुमो दरबाह, तुकुषदेन् महाराज, बीच दर्बारके, तख्त ऊपर महाराज। गिलमुदेन् शुम्गोर, गिलम् पर दर्बारी।

मियाँ साबुस् लोतोश, "कोन्सस् या कोन्सस्" ई स्रोरज् लन्तोक, शिरङ् लन्तोया ?"

मियाँ साहेब बोले ''छोटक ! हे छोटक ! एक ऋजं करता हूँ, स्वीकार करोगे !''

दे लोजिंग बेरक महाराजुम लोतोश् । यह कहने पर, महाराज बोले — "िकन्ठ दुया श्रोरज़ी, गली टू मरोन्चिक्।"

''हेद् श्रोरजी मानी, ग कनोरिङ् बीतोक्। कनोरिङ् मुलुक् ख्यामा, नुली मश्र्रियू मुलुक।

> "तुम्हारी क्या है अर्जी, मैं क्यों ना सुन्गा १" "और अर्जी (कोई) नहीं, मैं कनौर जाऊँगा कनौर सुल्क देखांगा, वह मशहूर सुल्क

देव-कालियु श्रम्थान, कैतासू ता दरशन। ? महाराज लोलितोश, "की कनोरिङ् था देह।

देवता कालीका स्थान, श्री कैलासका दर्शन।"

महाराज बोले,--" दुम कनौर न जास्रो।
पोरज़ाउ तकलिक रिनेद्दा''

पोरज़ाउ तकलिक रिनेद्दा''

प्रजाको तकलीफ दोगे।"

प्रोग्नइ मश्कोतिश्, ज़ी मियाँ साना। ''बीतोकी चृत्मा स्रोतिया पालारहें।

बिल्कुल नहीं माना, मियौ साहबजी ने। "जाना चाहे तो गरीबोंको पालना।

भन्या चूलारहँ।'' बड़ोंको नोचना।'' बुलबुली सङ्ता, हुन् वीमिक् नीयो। पह फटते फटते, तभी चल दिये। ''ग्रङ् चिलया हम् तोन्, चलो चलन्दोरा।'' ढाई नीज़ा श्रक्षवाब, शुम् नीज़ा ब्ग़ार।

ं 'मेरे चिलिया \* कहाँ हो, चलो चलौवा।' ढाई-बीस ऋसवाव (ऋौ) तोन-बीस बेगार ।

दो रिङ् रिङ् बिन्ना, वङ्त् ना जङ्त्। राजा ज़ङ्-दुम्देन्, फोयनानेङ् महाराज्,

> वाँसे ऊरर ऊपर श्रा, वङ्तू-जङ्तू में। राजाके पुलपर, फोकट नाम राजाका, वनाया (उसे) श्रंभे जने।

बन्याशित् श्रङरेज् । वनाय मियौ साविस् लोतोश ''मेट-मुखिया हम् तोन १ बं'रो बाथ करा, चवलस् कोनिकङ् बाखोरा।''

मियाँ साहेब बोले "मेट-मुखिया† कहाँ हो। रसद-बात लास्रो, चावल, गेहूँ बकरा।"

एक राती बेशो, शुपारी ता छीलो। एक रात बैठे, श्रौर सोपारी छीले। खुलबुली सङ्ता, हुन बीमिक नियो। पह फटते फटते, तभी चल दिये। ''श्रङ् चिलया हम् तोन्, चलो चलन्दोरा।'' ढाइ नीज़ा श्रसवाब, शुम नीज़ा ब्गार।

"मेरे चिलिया! कहाँ हो, चलो चलौवा।" ढाई-बीस ऋसबाब, तीन-बीस बेगार।

<sup>#</sup>नौकर-चाकर †गाँवोंके दो श्राधिकारी। २५

दो रिङ्-रिङ् बिुन्ना, डोंकीचु देन् कम्बा। मियाँ साविस् लोतोश, "ग (ली) कम्बा बीतोक्।

> वहाँसे ऊपर ऊपर ऋा, चट्टान ऊपर कम्बा। मियाँ साहेब बोले "मैं कम्बा जाऊँगा।

दुरिगायू दर्शन,द्रोरोमा सन्ताङोक्ष। दुर्गाका दर्शन,द्रारोमा देवल-स्रगने । द्रोरोमा सन्ताङो, कम्बा दुरिगा याशो ।" मियाँ साबिस्रन्येश, ङ रुप्या नजराना ।

मियाँ साबिस् लोतोश् ''मेट-मुखिया हम् तोन् ?

द्वारोमा देवल-श्रंगने, कम्बा-दुर्गा नाचती।"

मियाँ साहबने दिया, पाँच रुपया नजराना।

मियाँ साहेब बोले "मेट-मुखिया! कहाँ हो १
हमारा डेरा कहाँ है १"

श्रङ्क डेरो इम् तीन् ?" मेट-मुखिया लोतोश् "ज़ी लो ज़ी महाराज़ा ! किन् डेरो कैलितोक्, डोम्बर देवराङ।"

मियाँ साबिस् लोतोश् ''ग माबिक देवराङे । मेट-मुखिया बोले ''जी जी महाराजा !

स्रापका डेरा देंगे, देवताके देवालयमें।" मियां साहेब बोले "मैं ना जाऊं देवालय।

तन्ज्यान् कोठाल, ग्यातोक्। तंज्यानकी हवेली (मुक्ते) चाहिये। डेरो ता चुम् ग्योश्, तन्ज्यान् कोठालो।

तन्ज्यानु पेरङ् सोम्योरू मोज़री विग्योश् ।

डेरा तो लग गया, तन्ज्यान्की इवेलीमें। तन्ज्यान्-परिवार सबेरे मोजराको गया।

सोम् मोज़रो बेरङ्, ज़ीमियाँ साबू । 'सबेरे मोजरा बेला मियाँ साहेबजी ।''
गुरकीची वादो मियां साबिस् लोतोश् । मुस्काते हंसते मियां साहब बोले ।

<sup>\*</sup>देवालयके पासकी समतल भूमि जो नांचके अप्रवाड़ेका काम देती है।

"तन्ज्यानू नेगानी, तन्ज्यानू नेगानी"। किन्ना ता चेइतोइँ, मुरत् बन्टिन् हम्वियोश्" १

> "तन्ज्यान्की नेगानी, तन्ज्यान्की नेगानी ।\* तुम सब तो हो, मुरत् सुन्दरी कहाँ गई ?"

तुम सब ता हा, मुख् सुन्दरा कहा गई रि दे लोन्ना बेग्ड्, नेगानी ता लोतोश्। यह कहने पर, नेगानी तो बोली। 'बंग्रे ता बीग्योश्, कंडे ज़मी पोरी।' 'ननद तो गई, कंडे खेत राखने'। दे लोन्मू बेर्ड्, मुरत् बन्डिन् पोच्या। मुग्त् बन्डिन् पोच्या सोम् मुज़रो बीग्योश्। मियाँ साबिस् लोतोश् 'श्या मुग्त् बन्डिन्!

> यह कइनेके समय, मुरत् सुन्दरी श्रा पहुँची । मुरत् सुन्दरी पहुँची, भोरे मोजराको गई । मियौँ साहेब बोले "हे मुरत् सुन्दरी!

कशो श्रोमचू वातङ्, मोरज़ात् हले दुया ? मोरज़ात् हले बीशेहँ, दो गली मानेन्मा।

हमारा प्रथम वचन, मर्याद क्या रखोगी ?"

"मर्याद क्या भूलूंगी, सो नहीं जानती।

श्रङ् प्राचू मुन्दी।

मेरी ऋंगुली मुन्दरी।''

'सुरत् बन्ठिन् . लोतोश् , 'श्राम्च बातङ् तामा । ऋङ् त पोल्याशिम् बीतो,'' मियाँ साबिस् लोतोश् !

मुरत् सुन्दरी बोली "प्रथम वचन रखूंतों मुभे लजा आती।" मियाँ साहब बोले।

''हुन् बीमिक् नीयो, बुलबुली सङ्ता।'' 'ब्राभी चलना है, पह फटते फटते।'' दे लोन्मू बेरङ्, सुरत् बन्टन् लोतोश्। यह कहने पर सुरत् सुन्दरी बोली। ''ज़ी मियाँ साब्, की ता सुकुक मालिक।

"भियां साहेब ज़ी आराप तो मुल्क के मालिक । गता खोशियाउ चीमे।" • मैं तो खशियाकी बेटी।" नामङ् ता लोना, विसिवर वैयर। नाम तो कहिये, विश्वं मर भैया। बोरो बात काराश, चौलश्कोनिकङ् बोखोरा।

. रसद-पानी लाया, चावल, गेहूँ-बकरा।

एक राती बेशो, उरा बङलायू। एक रात बैठे उड़नी बंगलामें। बुलबुली सिङ्रङ्. हुन बीमिक नीयो। पह फटते प्रातः, तभी चल दिये। दोरिङ्-रिङ् बुिन्ना, मातोशोवाल्यङ्।

वाँसे ऊपर ऊपर ऋा, मातो शोवाल्यङ्गं। रोश्मालेयु चीने, तंबुवा चूक्योश्। रोशमालेगं चीनी, तंब् लगवाया। राबायू ऋामस्को। पाषाण वापीके पास। "रोशमालेयु चीनेयु, मेट-मुखिया हात तोश्रु?"

''रोश्माले चीनीका मेट-मुखिया कहां हैं १"

मेट-मुिलया लोना, सुवारस छाङा। मेट-मुिलया कि हिये, सुवारस का पूता।
सुखदास वैयारा सुखदास मैया।
सुखदास वैयारा सुखदास मैया।
सुम दियारो वैसो, भोलिया चुल्यायोशा। तीन दिवस बेटे, बड़ोंको नोचा।
स्रोलिया पल्यायोशा। गरीबोंको पाला।
तोंबुवा चुग् चुग्, बुनातो तोंबूया। तंबू लगाके, बनातका तंबू।
राकश्बाटे डःरी, दो नी तंबुवा कुमो।

मुरत् बंठिन् मुरत्, पसम पनिम् मा नेग्यो।

नीले स्तकी डोरी, वहां तंब् भीतर।
मुरत् सुन्दरी मुरत्, पक्षम कातना न जानै।

बुलबुली सङ्रङ, हुन् बृीमक् श्राये। पह फटते प्रातः, तभी चलते हुये। बाटी-वेगार चल्यो, चालेन् चालेयोश्। बेठ-वेगार चले, चला चलोवा। हङ्रङ् कुमो। हङ्रङ् कुमो। हङ्रङ् के भीतर, गुरमहल बनवाया। गुरमेल् वेशायोश् डाईगोलु कुमो। गुरमहल बनवाया, ढाईमास भीतर।

ंचीनीके पासके इलाकेका नाम, जो रोगीसे पंगीखडु तक है, श्रीर सदा से श्रंगूरका केन्द्र रहा 'श्रन्य गाँवोंकी भौति यह चीनीका विशेषण है। दुम्-साचे लन्रयोश्, हरू रङ्ग्यामा । किया पंचायत, हरूरङ् भोटोंने । हुन् हला लन्ते, बोसेन् मा हन्शो ।''श्रव क्या करिये, बस नहीं सकते १'' हरूो डोमरूस् लोतेश्, ''मजत् किना केरइ ।

हंगोका कोली बोला ''मदद तुम करो। चुम्मिक् गम् चुम्तोक्।'' पकड़ना तो मैं करुंगा।'' ज़ब्नाचे चुम्ग्याश, हिलन् चे ब्यङ्ग्योश् ।

"श्रङ् दुश्मन् बीदा, श्रङ् किम्शू इम् तोई ?

भपटके पकड़ा, कांगा डरा (मियाँ)। ''मेरा दुश्मन ऋाया, मेरे गृहदेव कहाँ हो ?

श्रक्ष किम्-श्रह्म तो हैं, मामह दुरिगा। मेरे यह देव कहाँ हो, माता दुर्गा। मामह दुरिगा, लगुरा वीरा! माता दुर्गा लकड़ा बीर (हे)! चोरम् ज़र्जु राहँ।" चमत्कार दिखलाश्री।" ज़रू ली ज़रू योश्, पोलाच रोदङ्। दिखाया तो दिखाया, रक्त की वर्षा, पोलाच रोदङ्। सिखाया तो दिखाया, रक्त वर्षा, पोलाच रोदङ्, होरप्।

रककी वर्षा, लंहेका स्रोले सोनेके सर्प।
मिया साबस लोतोश, ''धीरो हङ्रङ न्यम् कु,

देखियी तमासी हुना त्र्याङ्क्यूपी कान् ।" दो शोङ्शोङ्कायांश्, शास्यो देशङ्चो ।

मियाँ साहेव बोले "टहरो हङ्रङ्भोटो ! देखना तमाशा, ऋब तो मेरी, पीछे तुम्हारी ''' वहाँसे नीचे नीचे लाये श्यासो गाँवमें।

शास्यो विश्ट लोतोश् "ने लनशिम् मा शको।

श्याक्षो-मंत्री बोला "ऐसा करना नहीं ठीक।

नो ली मुलुकु देवङ्।" यह भी मुल्किके देव\*।"
सिक्या खोल्यायाश् विश्टइनरदासम्। बनन खुलवाया,मत्री इन्द्रदासने।
दो शोङ्शोङ् बिन्ना धारेउ देन् पाङ्। वांसे नीवेनीचे स्रायेधारपर पगीमें।

एकराती बेशो, दो शे'ङ्शोङ् बिन्ना । एकरात बैठे, वहांसे नीचे श्राये । खोनाचु उरने । उड़नी उत्पत्यका । युचा ला) डेना, बरन् साबुसत्री ।

नीचेसे ऊपर ( श्राई ) बर्नसाहबकी पुलिस । संत्रीस लोतोश् ''ने लिन्नग् महके।'' पुलिसने कहा 'यह करना नहीं।''

टिप्यणा— मियाँ साहेबको पुलिस पकड़कर नीचे ले गई, किन्तु फतेहिसिह शरीरसे बेकार हो चुके थे। हड़ -रड़ वाले अपने ऊपर किये गये अत्याचारोंसे कुद्ध हो उन्हें ताजे चमड़ेमें बाँधकर लाये थे, जिससे जकड़े उनके हाथ-पैर फिर ठीक नहीं हुये। फतेहिसिंहको छोड़ दिया गया, किन्तु वह अधिक दिन जीवित नहीं रहे। मुरत् सुंदरी बहुत दिनों तक अपने मायके में जीवित रहीं। मियाँ साहेबके बारेमें पहाड़ी भाषामें भी गीतें बनी थीं, जिनमेंसे कुझ पद हैं— मियाँ साहबी पालगी चाली, बीमा कालि आ खाँडो। मियाँ चालो फतिया थिंगा, लोगी गरची खादो।

मियाँ साहेबकी पालकी चली, साथे भीमा कालिका खाँड़ा।
मियाँ चला फतेहसिह, लोगोंकी खर्ची (जीविका) खाने ॥
धड़े पाँचे काँडडूदी, जलाँ आगियों घेटो।
ते ना जाणोंगो देवी मसाइया! मियाँ राजियों बेटो॥

थड़ेके पीछे कडेमें, जलती श्रागकी ज्वाला । तू नहीं जानता देवी मसोई ! कि मियाँ राजाका बेटा ॥ पारबाती घाडणे लाये देवियारे डंबा।पारसे निकालने लगी देवीकीसंदूकें। छेबीये थालटू घाले, नोबीये जगा ॥ खाई गरचीं देवी मसोई, दलमल उई। खाई गरची हुतहूई, रोटी लैना उई ॥

छ,-बीस (१२०) थालियाँ निकालीं, नौ-बीस कटोरे॥ देवी मसोईकी खर्ची खाई, खूब मौज हुई। हुतडूकी खरची खाई, एक रोटी भी न हुई॥ (२) गुरकम्पोती

कवि – श्रजात गीत-काल १८७० ई० (१) गायिका — हिरपोती, श्रायु—४४ वर्ष, जात — बढ़ई, गाँव — कोठी लेखक — पुग्यसागर ता० ३०-७-४८

विवरण — गुरकम्पोती य्वारंगी निवासी वजीर गुरदासकी बहिन थी, जिसका व्याह चिनीके चिनचारस् वंशके देवारामसे हुआ था। उसे पुत्र हुआ, किन्तु देवारामने उसे आपना पुत्र नहीं स्वीकार किया। राजा शमशेरिसह (मृत्यु १९१४ ई०) उस पर मुग्ध हुये और पालकी पर चढ़ा उसे अपने अन्तः पुरमें लेगये।

दो गोल्यो दङ्शोङ्, खोनेउ रम्पूरो । वहांसे वहाँ, रामपुर उपत्यका कुमो दरबारो, तोगतु देन् माराज । बीच दर्बारके, तखतपर महाराज । गेलमुदेन् शुम् गोर । गिलमपर दर्बारी ।

माराज़स् लातोश् "गुरदास वज़ीर हम् तोहँ?

महाराज बोले "गुरुदास वजीर कहाँ हो ?

श्रुङ् श्रोम्पे जारहँ।''
दे लोज वेरङ्, गुरदास वज़ीर। यह कहने पर, गुरुदास वजीर।
निश् अगुद् हथ् ज़ोरयो "ठ रिङ् तोहँ माराज़ ?''
"रिङ् मिग् ठ रिङ् तोग् किन् रिङ् जे ते दुहँ ?''

दोनों कर-हाथ जेड़के "क्या कहते महाराज ?"

"कहना क्या कहूँ, तुम्हारी कितनी बहिन हैं ?"

''जी (लें) ज़ी माराज ! स्त्रङ् रिङ्ज़े मा दुग्।''

"रिङ्ज मादुग् रिङो, ऋङ् पोय्रङ् सात्यइँ।"

''जी, जी महाराज! मेरी बहिन नहीं है।" "बहिन नहीं कहते, (तो) मेरा पैर छूत्रो।"

"पोयूरङ् मा सोत्याक्, श्रुङ् शुम्ले रिङ्ज़।

"पैर ना खुऊँगा, मेरी तीन बहिने।

<sup>\*</sup>गुद कन्नौरीमें हाथको कहते हैं।

जेश्मङ्से रिङ्जे मरखोन्यो \* जाङे । जेठी वहिन मरखोनी जंगीमें । ज़ाङ विश्पोन् गोरे; मज़ङ्से रिङ्जे, अक्पा-विश्टु गोरे, कोन्सङ्से रिङ्जे,

जंगी बिश्पोन् (वंश)के घरे, मभुजी बहिन, श्रक्पाके विश्दुकी घरे; कनिष्ठा भगिनी,

श्चानेतु मय्टे, चिनेचारस् छङ्रङ्, चिनचारसु देवाराम ''ब्रङ् छङ्मारिङो।''

> त्रपने मैकेमें, चिनचारस्के पुत्रके साथ, (थी किन्तु, चिनचारस् देवाराम बोला ''मेरा पत्र नहीं।''

वन्ठिन् गुरकम् गोती शांङ् दरवारोजवं क्योश्।

सुन्दरी गुरकम्पोती नीचे दर्बार गई। खोन उरम्पूरो, कुमो दरवारो। रामपुर उपत्यका, बीच दरबारके, तोखतुदेन् माराज, गुरकम्पोतिस् लोतोश्ः ''ज़े देव ज़ माराज़ ! ई स्रोर्जी लन्तोक्। हेट् ठ दु स्रोर्जी, ''चिनचारस् देवरामस्

तख्त पर महाराज, गुरकुम्पोती बोली "जयदेव जय महाराज! एक स्रजी करूँगी। दूसरी क्या स्रजीं, "चिनचारस् देवाराम,

'श्रङ् छङ् मा' रिङो।'' 'मेरा पुत्र नहीं' बोलता।''

माराज़स् लेतीश्, 'रूबङ-ज़ोर्मङ् ख्याते।' स्वङ् ख्यामा, चिनचारसु रूवङ्।

महाराज बोले 'रूप-रंग देखें।'

रूप-रङ्ग देखा तो, चिनचारसका रूप (या)।

माराज़स् लोतोश् "ग कनोरिङ् ब्रीतक् ।

महाराजबोले ''मैं कन्नौर जाऊँगा।

'कनौरके गाँवोंके अपने स्थायी विशेषण होते हैं, यह जंगीका विशेषण है। \*मन्त्री, इस घरमें कभी कोई मन्त्री बना होगा।

कनौरके तमाशाकी। कनारिङ्-तमासो । दो रिङ् रिङ् बीना, रोशमाले उ चीने। वाँसे जपर आये, रोश्माले चीनीमें। माराज़स् लोतोश् "गुरदास वज़ीरऽ ! महाराज बोले "गुरुदाम वजीर ! चलो सैर चलें। पइँ सेली बीते। माज़ा कोश्टिङ्पे, मामायु दरशाए। कोठीके बीच, माताका दर्शन। देविउ चंडिके।" देवी चंडिका का।" दो शोङ् शोङ्बीमा, थुस्को बेरासो । वाँसे नीचे नीचे त्राके, ऊपर भैरवका, भैखजीका दशंन। ज़ी बेरो दरशाण। दो शं ङ शोङ् बीमा, कुमो देवराङं । वासे नीचे-नीचे आये, देवलके बीच। देवताविमानमें देवी चंडिका। गंगालुम्बोदेन् देवियो चंडिके। मारज शम्शेर सिङ्स, मिलाकात् लन्योश । दो नेस्-नेस् बुीमा, जाखोल्यो य्वारिङ । महारोज शम्शेरसिंहने मुलाकात की। उससे परे परे श्राके भाडीवाली \* व्वारंगी। विश्टू गोरिङ् देन, बिश्टू पेरङ् ता । मन्त्रीके घरपर, मन्त्री-परिवार मिला। "किना तो चेइ ताई, गुरकम्पोती हम् ताशा १" 'गुरकम्पाती तोशा, कल्पा-सेरिङ्ङा, कल्पा-सेरिङ् ङो, ग्यम्डस् तीशेदो ।" "तुम सब तो हो, गुरकम्गोती कहाँ है १" "गुरकम्पोर्त। (तो,) है, कल्पाके खेतमें, कल्पाके खेतोंमें, ऋंग्लाको पानी देती।" माराज चल्ग्याश् कल्पा सेरिङ्ङा । महाराज चलेगये, कल्पाके खेतोंमें ।

गुरकम्पोतीयू, जम्नाचे चुम्ग्योश् । गुरकम्पोतीको भठते जा पकड़ा।

<sup>\*</sup>य्वारंगी गाँवका स्थायी विशेषण । †एक प्रकारका फफड़ा।

हिल्नाचे ब्यङ्ग्योश । "ठ बातङ् रिङ् तोइँ ?" (वह) कांपी श्रीर डर गई। "बात क्या कहती हो १"

"ग चिनचारस् छुङ् रङ्, उमासरन नेगी।"

माराज़स् लोतोश् 'बाहा लगेदा,

'भेरा चिनचारस्-पुत्रसे उमाशरण नेगी।" महाराज बोले ''भाव\*(तुमसे) लग गया।

हुनता ब्रीमिग् हाचे।"

श्रव तो जाना होगा।"

"ज़ोरमङ् ता कोरमङ्, स्रमा रङ् वापू । तकदिर लिख्या शिद्, स्रङ् (भालो) माई ।" स्रोम चू वेरङ् शोङ्, चिनचारस् देवाराम ।

"जन्म श्रीर कर्म तो, माता श्री पिता। तकदीर लिखा है, मेरे (श्रच्छा) लाहीं।" पहिले समय तो चिनचारस् देवाराम

"श्रङ् छङ् मा रिङो।'' बोला (था) ''मेरा पुत्र नहीं।'' जादोबेरङ् शाङ् माराजु पलगीउ। इससमय तो महाराजकी पालकी पर । बुलबुली सङ्रङ् हुन् बूीमिग् हाचे। पह फटते प्रातः श्रब जाना होरहा।

# (३) उत्तमबीर नेगी

किव — त्रज्ञात गीतकाल — १६०८ (१) ई० गायिका – विद्याचरनी, त्र्यायु — २० वर्ष, जाति — राजपूत, ग्राम — चीनी लेखक --रतनचंद (सङ्नम्) ता० ६-६-४८

विवरण — उत्तमवीर नेगी कनम्के रहनेवाले समृद्ध परिवारके श्रादमी थे। उनके घरका नाम ''गेलो इन्' था, शायद उनके पूर्वज गेलो इन् (भिन्नु से गृहस्थ हुये थे। उतमबीरकी पत्नी श्रव (जुलाई १६४८) भी जीवित (६० वर्षकी श्रायु) हैं, किन्तु गीतका नायक कई साल पहिले मर गया। सेरयङ्की बहिन ज़ी श्रो श्रपने भाई सुङ्नम

<sup>\*</sup>भाव=प्रेम, चाइ।

निवासी जेलदार ते ब्ग्या रामके घरमें भित्तुणी हैं। उतमवीरकी दी पुत्रियां हुई - बुटित् ल्हामो (दीवानसेनकी पत्नी) स्त्रीर हिरकोली। हिरकोली का पति स्रगरराम घर-दामाद बनकर गेलोङ् वंशको जीवित रखे है। गीतमें कुछ कनम्की बोलीके (उद्धरण चिन्हवाले) शब्द भी हैं। दो गोलयो दङ्शोङ्,जङ्चो थङ्कनम्। जङ्चो थङ्कनम्, गेलोङ्गोरिङ्देन्।

> वहाँसे वहाँ जा कनम् सोनेका भैदान। कनम् मोनेका भैदान, गेलोङ् (नामक) घर में ।

गेलोङो छुङा, उतमवीर नेगी। गेलोङका पूत, उतमवार नेगी उतमवीर लातोश "ऋङ् ज़ोमो नाने !

तोरोगस तङ् पखोली, हुन मोरछुङ् हाचिशे ।

उतवीर बोला "मेरी भित्तुणो बुत्रा! श्रव तक श्रवू भाषा, श्रव सयाना हो गया।

पोरमी मायेच हाले, पोरमी थाग्याम् बीतोक्। छुरेब वीयुरतो केरिङ्, नीज़ा ढाई-नीज़ा।

बह बिना कैसे चले, बहू खोजने जाऊँगा। थोड़ा द्रव्य दे , बीस ढाई-बांस।

ज़ोमो नानेम लोतोश "बंजा उतमवीरा! छेमा छेरेब छेरेब, छेमा छेरेव छेरेब ?

भिन्नुणी बुत्रा बोली "भांजे उत्तमवीर ! क्यों थोड़ा-थोड़ा, क्यों थोड़ा-थोड़ा ?

सन्दूकी ठ्वायारिङ्, पेसा छ गाटा १ सन्दूक लेजा, पैसेका क्या घाटा १ श्राम्चा गिलट् पैसा, तु सयालखू रुङ्-रग्।

स्यालस् रङ् रग्, चुली रेमा बराबर।

. पराना मिलटका पैसा, वह दनलाख कंकडका ढेरा दस लाख कंकड़का ढेर, चुली अगुठलीके बराबर।

<sup>\*</sup>छाटी खूबानी।

नरनर ली हजार, पक्-पक् ली हजार।

गिन-गिनके हजार, नाप-नापके हजार। दे लोका वेरङ् उत्तमवीर लोलोश। यह कहने पर उत्तमवीर बोला। "वैठू छोपेलो हाम्नोन्, तोन् ठ वैठू ? "तवा" चावीम बीरा, कोरती खोनाचा।

''बैठू\* छोपेल ! वहाँ है, कहाँ है चाकर् घोड़ा लाने जा, कारतीके मैदानसे। डाई-नीज़ा ताबा, बीन्या न्याकारा, ढाई बीस घाड़े (वहां)से बीनकर ला। युम् बोशङ् दुरू, काचुग् मताई गोन्मा। तिङ डो से ताबा, बङखोनो थोरिङ।"

तीनसाला बछुड़ा, बछुड़ी बिन व्यायी घोड़ी।
मुन्दर चालका घोड़ा, पांवके ऊपर लच्छन।
पलबोरो बेरङ ताबा पोंच्याग्यो। पलभरके समयमें, घोड़ा ऋा पहुँचा।
योठङ खातङ चो, तवा(ता) तङ् तङ्। नीचे द्वारपर घोड़ेको देखके।
उतमवीर खुशी हाचि ग्योश्, खुशी हाचियोश्।
तावा पन्होन पहन्यो, चीलडी रङ् ऋरगा।
माश्यो रङ् माटन, यापचेनू रोनो।

उत्तरबीर खुश हो गया, हो गया। धोड़ेको पहनाव पिन्हाया, घन्टी श्रीर घुघरूँ। श्रास्तत्व श्रीर जीनयोश, लोहेकी रिकाब। दङ् पीपलू श्ररगा। श्री पीतलका घुघरूँ। उत्तमबीर नेगी, तावा "थोरिङ्" शोकसिस्। उत्तमबीस तांवा, गोङ् युला मा पक्सी।

उत्तमवीरनेगी, घोंडा ऊपर सवार हुन्ना। उत्तमवीर ा घोड़ा गोड़ युलके योगा। उत्तमबीर श्ररमा, शुम्-छोत्रो रोन्यातो। दोरिङ् रिङ् बूमा, थङ् लिङ गोङ्ग्युलो।

> उत्तमवीरका घुषरूँ, शुम्ऋो \*में गूँजा। वांसे ऊपर ऊपर जा, थङ लिङ में गोङ युलके।

मारवोरिस् गोरे मारबोरिस् न्योटङ् ज़ाई। नामङ् ठ दू गयोश्, नामङ् ठ दू ग्योश् १

मारवोरिसके घरे, मारवोरिसकी दो जाई। नाम (उनका) क्या था, नाम (उनका) क्या था? नामङ्तालोन्ना,ज़ीछोरङ्सेर्यङ्। नाम तो कहिये,ज़ीछो स्रोर सेरयङ्। बन्टन् ता ज़ीछो, चालाक ता सेरयङ्।

सुंदरी तो ज़ीछो, चालाक तो सेरयङ् । ज़ीछो मायकेकी कन्या। 'श्रुङ् भावों मा बदा, सेर्यङ् यालू ज़ीमो।'' चालाकी ता ग्याशो, गोर-बनु मा पक्नी।

"मेरे भावमें नहीं जची, सेरयङ् यालू । भिन्नुणी।" चलाक तो चाहिये, घर-बनके योगा।

''चालक पोरमी फीमा, गोर-वन चाल्यातो ।'' उतमवीरत्लोताश्, ''पन्टङ् बङ्पेरङ्।

"चालाक बहू ले जायें, घर-बन चलायेगी " उत्तमवीर बोला, "घर भरके लोगों।

कितान् ता तोच्, सेरयङ् लोशिक् हम् तोश् ?"
"सेरयङ् ता लोन्ना, थह् गोन्पो कुमो।
लामा चेईना बागे, ज़ामो चेइन् दुरे।

तुम तो हो, सेरयङ नामक कहाँ है ?''
"सेरयङ् तो कहिये, ऊपर मठके भीतर।
लामा सबसे पीछे, भित्तुशी सबसे स्रागे।

\*शुम्त्रो = लबङ, कनम्, स्वीलोकेगांव । †सुङनम् गांव । ‡गुलाबका फूल ।

युम् पोती स्तीलो ।"

प्रजापोथी \*गढतो।"

गुद चुम्चम् कातोश्, बाहरे गोन्पाग्।

उतमवीरस् लोतोश् 'सेरयङ्यालू ज़ोनो ।

हाथ पकड़े लाया, बाहरमें मठके। उत्तमवीर "बांला "सेरयङ्याल् भिच्चुणी।

रिङ्जे या रिङ्ज़े!

वहिन हे वहिन !

मोरजात हाले दूया, काशो श्रोमीचू वातङ्।'' सेरयङ्जामो लोतोश् "फाने गोन्की मा जुइँ।

विचार (तुम्हारा ) कैसा ? हमारी पहिली बात ।"
सेरयङ् भिन्नुणी बोली "पहिल सबेरे नहीं श्राये।

हुनाग यालू ज़ोमों, 'छोसों' बरछोत् बीतोक्। छोसो बरछेत् बन्ना, बरछोत् सिल्सिल् शेते।''

> अब मैं यालू भित्तुंशी, † धर्ममें बाधा आयोगी। धर्ममें बाधा होगी; तो वारक पाठ करायेंगे।"

डस**ङ् मङ्चा फुल्**तो

विहारमें भाज देंगे।

उतमवीर नेगी सेर्यङ् लिक्शिस् बीग्येश।

उत्तमवीर नेगी सेरयङ्को साथ लेगया।

श्रनेतु गोरे ज़ोमो ,नाने लोतोश् ।

"वन्जा उतमवीर ! जोमो पोरमी ठ कहँ १"

त्रपने घरमें (जानेपर) भिद्धुणी बुत्रा वेली। ''भाँजे उत्तमवीर ! भिद्धुणी बहू क्यों लाये?"

(४) पोतिष्ठङ्

किवियत्री—बनालों स्त्रोर खहलों भगिनीह्रय, खहलों स्त्रायु - ७० साल गायिका—हिरपोतीं, भ्रायु - ४४ वर्ष, जात् - बढ़ई, गाँव - कोठी लेखक -- पुरायसागर (गीतकाल --१९२०) त्।०३० ७-४८

<sup>\*</sup>प्रजापारमिताकी पोथी भिच्चुणी बत में I

विवरण — कोठी (कोष्टिण्ये) किन्नरका पुरातन केन्द्र है, जहाँकी देवी चंडिका सारे किन्नरमें प्रसिद्ध है। चंडिकाको पार्वती दुर्गासे मिलानेका प्रयन्त न कीजिये, यह पहाड़की देवी है, जिसका श्रपना पृथक् वृक्षवंश है। पूजा श्रीर होमके समयका यहाँ वर्णन है। दो गोल्यो दङ्शोङ, माज़ो कोन्टिङ्पे। वहाँसे वहाँ, कोठांके मामेत। देवियो चंडिके, शुम् बोर्शङ् बाहेर।

देवी चंडिका, तीसरे वर्ष बाहर (आई)।
शुस्को बैरासो। जगर भैरवके (आगे)।
चंडिकेस् लोतोश् "श्रङ् कम्दार हम् तोइँ। श्रङ् आम्पे जारहँ।"
चंडिका बोली "मेरे कामदार अक्षें हो १ मेरे सम्मुख जास्रो।"
दे लोन्नु बेरङ्, निश् गुद-हथ जोरयो।

'ठ रिङ्-तोईँ मामइ, मामइ चडी हे ?'' रिङ्म् ट रिङ् तोक्, पोतिपङ् लन्मिग्।

यह कहनेपर (कामदारने) दोनोंकर हाथ जोड़ा। "क्या कहती हो माता, माता चंडिका?"

कहना क्या कहूँ, प्रतिष्ठा करनी (है)।

बन्जस् ऋरियाते । भाजे बुलास्रो ।

रोगशू नारेनस्, कनारो थोम्यारइँ।

शिशेरिङ् देवता श्रीर मरकारिङ्को बुलाश्रो । रोगी-देवता नारायण भृतोको थाम्है ।

चिने नरेनस कैलस थोम्पारहैं। चीनीका नारायण, कैलाशको थाम्है। शेशरिङ् डंबर रङ्कूमो थोम्पारहैं। शेशरिङ् देवता, पर्वत बीच थाम्है। मरकारिङ् डंबर डेबोरङ् थोम्पारहैं। मरकारिङ् देवता देवलको थाम्है।

<sup>\*</sup>कारबारी 'पगी का देवता ! ख्वारिंगका देवता

कालिका देवी बहेरो थोम्यारहाँ। कालिका देवी मैरवको थाम्है। न्योटङ् ब्रामने होम्बुकार लानो।" ब्राह्मण युगल होम कार्य करें।" देवी चंडिका ब्रापने यज्ञमें बैठी। होम्बुकार लाने रङ् शेशांरिङ् डंबर बीक्योश। चंडिके रोशायोश, शरिङो में बारो। बायङ् देन् हिले दो, दम् ब्रिन्निक् मादु।

होम कार्य करते समय शेशोरिङ्देव स्त्राया। चंडिका रोपमें स्त्राई, चेहरेसे स्त्राग बली। बाहें हिल गईं, भला होने को नहीं, विन्न हो गया।

विगनी ता बीयो।

# (५) सागरसेन

कवि--श्रज्ञात गीतकाल--१६२८ (?) गायिका--रामदेवी श्रायु १६ वर्ष जात -कनैत ग्राम - चिनी लेखक --रतनचंद विद्यार्थी छुठी श्रोणी (सुङ्नम) ता० ६-६-४८

विवरण —सागरसेन सुङराका रहनेवाला था, जो चिनी तहसीलके बाहरके कनौरमें पड़ता है। जंगलमें पेड़ दुलाई-चिराईका काम हो रहा था, उसीमें लकड़ीके स्लीपरके आ गिरनेसे मर गया। गीत जहाँ-तहां अपूर्ण है।

दो गोलेङ् दङ् शोङ् , राठोली योस्नम् । वहांसे वहां राठोली सुङरा । कोदारङ् डानेउ नुस्को, लांदङ् दम् ग्रम् गारि ।

कोदारङ् वाहीसे परे, लोदङ्दम्यस घरे । पांज़ीतोइ या मातोइ, मातो मा बस्क्यङ्। पूत है या नहीं, की बात नहीं। ऋनेनु ग्रुम् पांज़ी, नामङ्ठ दुगयोश् ?

उसके तीन पूता, नाम (उनका) क्या था १ श्रचो साउ नामङ् सागरसेन पिजारी। जेठेका नाम, सागरसेन पुजारी। बेते साउ नामङ्, बुदाराम बैयर। विचलेका नाम, बुदाराम भैयार। २६ बइचे साउ नामङ्, मोनसुखदास बैयर।

छोटेका नाम था, मनसुखदास भैयार । दो शुम् लिंड पांज़ी, हातु लो बन्ज़स् ! ये तीनों पूत (थे), किनके भांजे । हातु लो मा लोन, छुल्टूचो बन्जस् । (श्रीर) किसीके नहीं, छुल्टूके भांजे । सागरसेन गुरवई हात् दू गयोश ! सागरसेनका मीत, कौन था ! गुरवई ता लोश्मा, स्पूलिङ् विश्ट छाङा ।

मीत तो कहिये, पुलिंगी मन्त्री पूता नामङ्ता लोन्ना, बोदरीसेन नेगी। नाम तो कहिये, बदरीसेन नेगी। सागरसेन पिज़ारिउ पोरमी, नलचे फनसु ज़ाई। इग्पी लमटू बन्जी, शिवदयाली बन्टिन्।

सागरसेन पुजारीकी बहू, नचार फनसूकी जाई।
रूपी लमटूकी भाजी, शिवदयाली बिन्ठिन्।
बोदरीसेनस् लोतोश गुरबई या गुरबई! बोदरीसेन बोला मीत हे मीत!
पहँ सेली बीते, ते-प्रोस्नम् नुस्को। चलो सैर चले, बड़े सुङराके पार।
ते-प्रोस्नम् नीचोल्ल, कोनीच छुकशिम्। बड़ेसुङरा अपने मीतसे मिलने।
काशङ्कोनीच साथे थारू राज्शनम् हमारे मीतके साथे बाघ मारने।
दे लान्मिउ बेरङ्, सागरसेनस् लोतोश्।
"नाने या नाने! ग कामङ् ब्रांताक।

नल्चे जंगल् कुमो, दुलान चिरात कामङ्।''
यह कहनेपर, सागरसैन (बुश्रासे) बोला।
''बुश्रा हे बुश्रा! मैं कामसे जाता हूँ।
नचारके जंगल भीतर, दोने-चीरनेका काम।''

नाने ता लोतोश ''बन्जा सागरसेना ! बुत्रा तो बोली ''भांजे सागरसेन ! की कामङ्था बूीं, ढुलान कामङ्दम् मइ। गेली गिराइ बूीतोक्, शी का शिम् बूीतां।

> दुम कामपर न जास्रो, ढोनेका काम ऋच्छा नहीं। सिल्ली गिरके स्त्रायेगी, मृत्यु तेरी लायेगी।

पैसा चु ठ गाटा, पैसा गाटा मइ ना । बाशुरी पाटी शेंतोक् , लदल चूलु बाशुरी । पीतलु पाटी ससारु, मुलु पाटी शेतोक ।

पैसेका क्या घाटा, पैसा घाटा नहीं है।"
बौंदुरीमें पट्टी लगाऊँगा, लदाखी खूबानीकी बाँसुरी।
पीतल पट्टी लोगोंकी, रूपेकी पट्टी लगाऊँगा।

शीमिक् बी ग्याशो, सागरसेनु शोमिक् । मौत ग्रा गई, सागरसेनकी मौत । माऊस् तङ् जुम्बिक् कोखङ् मा ग्याशां । शिवदयाली बन्टिन्, का तो शीरङ चाले । सरिशम् सागरसेना, ग्रानेन् इपटो रिङ जे ।

> बिन फूले मुफ्तीनेसे कोख ना जाये। शिवदयाली सुन्दरी! तुम बैठना चाहती। सागरसेन चल बसा, उसकी एकली बहिन।

नामङ् ता लोना, कुन्डा ता बन्ठिनी । नाम उसकाकिहिये, कुन्डा सुन्दरी । कुन्डा बन्ठिनी उलदुःलिउ करावो । कुन्डा सुन्दरी छलछल (ब्राँस्) रोती । दुल्दुली करावो, वाशुरी ख्याउ करावो । बाशुरी ख्याउ ब्रानेनू युङज् बाशुरी । ''ब्रङ् युङ्ज् बाशुरी चांदी पाटी शेशे ।

> छल्-छल् (श्रॅंसुश्रा) रोती, बांदुरी देखि रोती। बांसुरी देखि, श्रपने भाईकी बांसुरी। "मेरे भाईकी बैांसुरी, चांदी पट्टी लगाई

हतरङ्मा रुक्शिश्।

किसी को न मिलती।"

### (६) युम्दासी (प्रज्ञादासी)

कवि—ग्रज्ञात गीतकाल—१६३२-३३ ई॰ गायिका—विद्याचरणी श्रायु-२० साल नात--कनेत गांव-चीनी लेखक —भगतिसंह २-६-४८ श्रनोचो देना शोवङ् श्रनोचो देना ठ मा लोना।

श्रनोचके ऊपर शोवङ्, श्रनोचके ऊपर क्या नहीं कहैं।

ठंटीचु देना शोवङ्। चब्तरेके ऊपर शोवङ्। ठंटीचु देना शोवङ्माथमु गोरिङ्देन। पोरमी हम्चा दूगयोश ? चब्तरेके ऊपर(मा)शोवङ्(गाँव), महताके घरे। पत्नी कहाँकी थी ? पोरमी ता लोना, याना देशङ्, छेचा, हातु लो जाई ?

पत्नी तो कहिये, जानी गाँवकी कन्या, किसकी (थी) जाई ?

हातु लोन् मालोन्, होमङ्टो जाई। होमङ्टो जाई, नामङ्ट दूगयोश्र्१ नामङ्ता लोन्ना, वन्टिन् कमला देवी

(त्र्यौर) किसीकी नहीं, होमङ्टोकी जाई । होमङ्टोकी जाई, नाम (उसका) क्या था ९ नाम तो कहिये, सुन्दरी कमला देवी ।

बिन्डिन् कमलादेवीयु, ठ कुखिङ्द्गयोश १ ठ कुखिङ्द्गयोश स्रानेन् इपटा पाजा । स्रानेनु इपटो पाजी, नामङ्ठद्गयोश १

सुन्दरी कमला देवि हे, क्या को खर्मे था। क्या को खर्मे था, अपना अपनेला पूत। अपना अनेला पूत, नाम (उसका) क्या था १

नामङ्ता लोन्ना, रतनसींग नेगी। नाम तो कहिये, रतनसिंह नेगी। रतनसींग नेगियु, पोरमी हीमच दूगयोश ?

रतनसिंह नेगीकी, पत्नी कहांकी थीं। पोरमी तो लोना, ब्रूयो छुनानेन्। पत्नी तो किहिये, ब्रूयेकी कन्या। ब्रूयो छुनानेन, हात् लो जाई १ ब्रूयेकी कन्या, किसकी (थी) जाई। हात्लो मानी, मेबानो ज़ाई। (ब्रीर) किसीकी नहीं, मेबान्की जाई। मेबानो ज़ाई, हात्लो बन्ज़िक् १ मेबानकी जाई, किसकी भांजी १ हात् लो मालोन् साङ्ला रेपालट् वनज़िक । साङ्ला रेपाल्ट् वनज़िक्, नामङ् ठ दू गयोश ?

(स्रोर) किसीकी नहीं, साङ्ला रेपल्टूकी भांजी।

साङ्ला रेपल्टू भांजी, नाम (उसका) क्या था ?

नामक् तो लोन्ना, वन्ठिन् युम्दासी । नाम तो कहिये, सुन्दरी प्रज्ञादासी । बन्ठिन् युमदासीयु, ठ कुल्लिङ् दूगयोशः १

कु खिङ् यूने ज़र ज़र मुनियार कु खिङ्।

मुन्दरी प्रज्ञादासीकी, क्या कोखमें था ? कोखमें सूर्य उदय, सोनेकी कोख (थी)।

श्रानेन् न्यंटङ् पानज़ीयु, नामङ ठ दूगयोशः ? नामङ ता लोन्ना विद्याचंद रङ्रामपाल ।

उसके पूर्तोकी जोड़ी, नाम (उनका) क्या था र नाम तो कहिये विद्याचंद श्रो रामपाल ।

× × × ×

युमे त्रामास् लोतोश "नम्शा युम्दाधी। नम्शा युम्दासी! पालेस् वृम् स्थातो।

सास्जी वोजी ''बहू प्रजादासी!

बहू प्रज्ञादासी ! चरवाही जाना चाहिये।

नोरङ् देन् पालेस्। नो रङ् देने पालस्, ब्रीमे यागानु गलेस्। नोरङ्पर चरवाही।

नोरङ्गर चरवाही, चमरी-चमर चराना।

ब्रीमे यागानु पातेस् बोतरङ् मर चापरिइँ।"

चमरी-चमर चराना, मट्ठा माखन लाना।"

युम्दासिस लोतोश 'त्रङ्युमे त्रमा ! प्रजादासी बोली '(हे)मेरी सासूजी !

किनो जवाब केतोक। तुम्हें जवाब देती हूँ।

किनो जवाव केतोक्, ग पालेस् माबिक्।

तुम्हें जवाब देती हूँ, मैं चरवाही ना जाऊँ।

श्रङ्डेयङ्दम् माय, पन्ने सुङो शेते। विद्याचंद रङ् रामपाल, "दे लोना वेरङ्। कमला पोतीसु लोतोशु नो ठ वातङ रिङ्तां इँ।

> मेरी देह त्राच्छी नहीं, पूर्तोको भेज दें। विद्याचंद त्रीर रामपाल" यह कहने पर। कमलावती बोली 'यह क्या बात बालती १'

नमशा युम्दावी ! किन् बूमि विन्ज्यातो । हाले माबिक रिङ्तोइँ, गोर छङ् ले पालेस् । गोरछङ ले पालस्, हाता सिन ज्यातो ।

बहू प्रजादासी : तुफे जाना होगा ॥ क्यों 'नहीं जाऊँ गी' कहती, सासरे चरवाही सासरे चरवाही, किसको नहीं जाना पड़ता ॥

त्रभे जाना हांगा ?

डंडेके उपर निकली।

किनो सिन् ज्यातो । बन्ठिन् युम्दासी बीगयोश नो रङ्देन् पालेस् । नो रङ्देन पालेस्, ढाई गोली पालेस् । ढाई गोला दोम्या, खोरग्यु माज़न् सरसर ।

> सुंदरी प्रजादासी गई, नोरङ पर चरवाही । नोरङ पर चरवाही, ढाई मास चरवाही । ढाई मास पीछे, उदास श्रमुखी पड़ी ।

डा नियु देन् द्वाक्यो । डानियु देन द्वा द्वा "हाह भगवान ठाकुर !

डंडेके ऊपर निकली "हा भीगवान ठाकुर ! युमे कुटोनो लान्।शित्।" सास कुटनीने कर दिया। कोट था छङ बल, आ खा क्योदु। कोटका ग्रेंटिमें सिर दर्द दे रहा। ढाई गीलो दोम्या, उख्याङ् बदारिङो।

ढाई मास पीछे 'फ़लाईच' त्राई" बोले।

र्एक महोत्सव

शालक् योवा चप् ग्योश। पशुगण नीचे उतरे। उक्याक् ठंटीचु देन् ज़ये बन्टिन् हात् तोश्?

फुलाइचके चौतरे पर, सबसे सुंदरी कौन थी ! ज़र्ये शोकिन हात तोश ! सबसे शौकीन कौन थी !

ज़ये बन्टिन् लोन्ना, बन्टिन् युम्दासी।

बड़ी शोकियू छोटियु मल्डोगङ्। सबसे सुंदरी कहिये, सुंदरी प्रजादासी। मबसे सुदरीकी छोटी श्रायु मृत्युलोकमें।

युम्दासी वजदेन् शुम् डालङ् गुलबास्। सम् वेला चाम्बे, निम् लाइ बरङ रिमाची जल्ग्यो।

प्रज्ञादासीके सीस पर, तीन गुच्छा (था)।

प्रातः बेला कली, सायंवेला एकदम मुरभा गई।

ठ बीछल हाचे, हेद् बीछल मानी। युम्दासी त्र्यानेनो बीछल् पोरङ् पोरयाताश् डयङ् पीरङ् पोडेदाश, मासोके च पीरङ्।

क्या कारण हुन्ना १ स्त्रीर (कोई) कारण नहीं।

प्रज्ञदाभी ऋपने कारण, व्याधिमें पड़ी।

देहमें व्याधि पड़ी, ऋतहा व्याधि। मनमें ऋतहा ऋपतील।

मनाङो मासोक्याच ऋपसास । युमुदाहिस लोतोश 'भावाचा प्रोमी !

सच्क्यो डुब्याशे, डंबर तोल्याम् बीरइँ।"

रतनसिंह बूी ग्योश् , हिल् हिल गङ् ज़ेर गश ।

प्रजादासी बोली '[हे मेरे] प्रोमके पती ! सचही मरुँगी,देव उठाने (पूछने) जास्रो।''

रतनसिंह गया, चमचम प्रकट हस्रा।

गंगाछवो देन डम्बर तोल्या ग्योश । देवता विमानमें \* देवता उठाया ।

\*डोली जैसी देवताका सवारी (विमान)।

डंबर तोल्याइश श'वङ् नरेनस्।

देवता उठाया, शोवङका नरेनस(देव)। डोम्बोरस् लोतोश, 'जु माजो लाये ठूल्यो। देवता बोला 'इस मध्याहर्में, ठूल्यो जान्या चुत् कन् पद्श ग यानीख़।" रतनसिंहिंस लोतोश्" पदशो हाहम रिङग्योश।

क्यों तूने उठवाया, तृरा पूला मैं नहीं।" रननसिंह बोला "तृरापूला किसने कहा !

की सोथिङो डम्बर ऋज़ींचु तिङ्स । ऋरज़ी चु तिङस् , ऋरजी मोन्या रहँ ।

"पोरमी पीरङ् पोरयाश् दोशङ् खोरया केरिङ्।"

श्राप शक्तिमान देव, श्ररज करनेकेलिये। श्ररज करनेकेलिये (उटाया), श्ररज स्वीकारो। "पत्नी व्याधी पड़ी, दोप-कारण (वता) देना।"

दोशङ् खोरयाम् बस् क्यङ् चमनङ् मा तांल्याश् । डाम्बिरस् लोतोश् ''श्रङ्तङ्शित् मादुकः ।

दोप कारण बताना दूर, मूड़ नहीं उहा।

देवता बोला 'मुफे (भला) नहीं दीखता।

नो रङ्देन् यूने, रेन्निगो त्यारी । उस पर्वतपर सूर्य, डूबनेको तैयार । होट्याशिम् मारुके । हटा नहीं सकता । रतनसिंह बूग्योश पुिजिरो कुमो । रतनिहिंह गया चारदीवारोके भीतर ।

युमदासिस् लोतोश "डम्बरस् ठ रिङ श् ?"

प्रजादासी बोली "देवता क्या बोला ?"

रतनसिंह नेगिस् लोतोशा ठ रिङिम् बस्क्यङ् । चमनङ्हि मा हिंल्याश पोरमी या पोरमी!

रतनसिंह नेगी बोला ''कुछ कहना तो दूर। मूंड भी नहीं हिलाया, पत्नी हे पत्नी !

कित् हाचिमिङ् मुशकल।"

तेरा रहना मुश्किल।"

युम्दासीयु मिगो, दुलदुत्ती मिस्ती।

प्रजादासीकी ग्राँखमें, छल-छल ग्रंमुग्रा।

ठुल् ठुल् कराव् ग्ये श्।

छल∙छल रो पड़ी।

युम्दासिस् लो गोश 'त्रवोचा प्रमी।

प्रजादासी बेली "(हे मेरे) प्रोमके पती। हेत् लोशिश् दयलो, ऋङ्थुमो पांजी। ऋौर बात रहे, मेरी गोदके बच्चे, हातो लो गुदो। किसके हाथमें ? भावोची प्रमी! ऋङ् सत्चेत्ना। प्रोमके पती!मेरा विचार करो तो। हाम् पोरमी था फीरहें। दूमरी पत्नी ना लाना। हाम् पोरमी फीमा, पाञ्जियू गाटा देतो। फितांकी चल्मा, ऋङ् बह्चेचा फीरहें। बईचे निसववाग, पन्जे शाङ्गातो।"

दूमरो पत्नी लाक्योगे तो वच्चों को कष्ट होगा। यदि लानाही चाहो, तो मेरी वहिनिया लाना। बहिनिया निसववाग, वच्चोको पालैगी।''

शम्शम् तुरङस् युम्दामी इन्याश् । गेध्यूली वेला प्रज्ञादासी हूव गई । छिल्छिन् ज़रग्योश शुप्याज देस्का । उपाकाल प्रकटे देवपक्षी जैसे । रालो ब्राउङ् चप्ग्या शुरिशङ् फुक्याया ।

(नदी) तटके घाटे उतार पद्मकाठे फू क दिया।

# (७) वेलीराम बाबू

कवि-ग्रजात

गीतकाल-१६३६-३७ ई०

गादिका--- सुखदेवी, श्रायु-१६ वर्ष जात--- कनैत प्राम--चीनी लेखक -- भगत संह ता० २-६-४८

यीचा डेनोई तेग्यू बाबू , नामङ् ठ दू गयोश् ?

नीचेसे ऊपर (त्राया) एक बड़ा बाबू, नाम (उसका) क्या था ? नामङ्ता लोना, बेलीराम बाबू। नाम तो कहिये, बेलीराम बाबू। दो देन् देन् बन्ना, रेशमाली चीने,

वहाँ से ऊपर ऊपर ऋ।ये, रेशम मी चीनीमें। रेशमालो चीने, ट ज़ागा दूगयोश् ? रेशमसी चीनी, कैमी जगह है ? ह्युनेस् क्यु ज़ागा, सरानङ् दरवार देमकी।

कैमी मुंदर, जगह, मराहन दर्बार जैमी।
रिङक्षेचङ ्ख्यामा, मोमोने कैलाम। ऊपरकी छोर देखे, मामने के गास।
केलाम-परवतीयू, शुम्जब डालङ्योश। शिव-पावतीको तीनवार प्रनाम है
लोकोचङ ्ख्यामा, ठ ज़ागा दृग्याश ? उन्ली तरफ देखे, कौन जगह है ?
नु छावनियु मुलको। यह नगरका स्थान।
दो लो लो बिन्ना, रग-विद्यू देन् शोङ्।
रग-विद्यू देन् शोङ् युगणे पानी तुड् तुङ।

उनसे उर उर ऋाये ता पायर बापी ऊपरे। पायर वापी ऊपरे, टडा पानी पीकर,

मा भिक्शे ऐ तुर्ङ्मक्। नहीं तृत हो पाना। दो नेस् नेस् बीमा शीलसु, कोज़ङ् बङ्लो।

बहाँसे परे परं जा, श्रांतल पंगी बगला। बेनीराम बाब्र, गुरवई हात् दूरयोश। बेलीराम बाब्रका मीत कीन था ? गुरबई ता लोग्ना, ख्वङ् केज़ायू छाडा।

मीत ता कि हैये, ख्वागी के वेजाका पूत। नामक् ता लोनना, होक वैयारा। नाम तो कि हैये, होक भैयारा। बेलीरामस् लोतोश् गुरवई या गुरवई! बेलीराम बोले मीत है मीत! राक तुड्मिक् चल्शे, केलागू आड़ा होक।

सुरा पीना चाहते, वेज़ाका पूत होरू।
किगोटीयू मायी, ब्राङरेज रह् गुग्वाई। तुम घटिया नहीं साहेबके मीत।
गुरवाः रङ्टरम् बाई।
कुन्नीगु वीरहेँ, जाखोरयो स्वारिङ।

बुलानेवाले हाके जात्रो, भाइनिवाली स्वारंगी।

सीमंच्यानो गोरे।

सीमंच्यान्के घरे।

सीमंच्यान् ज़ाई, नोरपुरी बन्टिन् । होरू वैयारूस् वीग्योश्, जास्त्रेरयो य्वारिङ् । होरू वैयारूम् लोतोश्, ''रिङ्क्ने या रिङ्क्ने !

> सीमंच्यान्की जाई, नरपुरी सुन्दरी । होरू भैया गया, भाड़ीवाली य्वारंगी ।

होरू भैया वाला 'वहिन रे बहिन!

कुन्नीगुमी शोचेश्, वेलीराम वात् । बुलानेकां मेजा, वेलीराम वात् । बीते पहँ क ज़ङ, कोज़ङ् वङला।" चलो चलें पंगी, पंगीके वंगले।" नरपुरी बन्टिन् तुरेरङ् व्यारिङ् । नरपुरी सुन्दरी शाम होते व्यारंगी, शुपा कोज़ङ् बङ्लो। रात पंगली बंगले।

दा नेस नेम् बीमा, शील उकोल ङ्वङलो । बेलीरामस् लोतोश् ''कोनीच या कोनीच !''

वांसे परे परे जा, शीतल पंगी बंगला । वेलीराम वोला "प्यारी हे प्यारी!"

भावोचो पोरमी, चारपाई तोशिर्ः। चाहकी नारी, चारपाई पर बैठो। भावोचो पोरमी, भावो ठ दुइया ? चाहकी नारी! चाह क्या है ?

"ज़ा मिगू भावा दुइया, लान्चिग्यू भावो दुइया ?" नौरपुरीस् लोतोश्, "लान्चिग्यू भावो मा दुग्। ज़ा मिक् ता ग्याताक्, रोपङ् ज़ोदु चपटी।

> "भाजनकी चाह है, पहिरनकी चाह है ?" नरपुरी वेली "पहिरनकी चाह नहीं है।

> भोजन तो चाहिये, रोपङ् गेहूँकी चपाती।

रो-माशू पोयथङ् ।" काले उड़दकी दाल ।"

नरपुरी बन्ठिन् , ठ पेटीये दू योश ।

नरपुरी सुन्दरी, कैसी पेट्रूथी (वह)। बारह चपाती खा गई।

सो-निस् चपटी ज़ा ग्योश्।

शुपा की ज़ड़्बङ्लो, सङ्सङ् छो जुसङ्,

रातको पगी बंगले, सबेरे छोजुपर्वत ,

ज़ीमीचु पोरी।

खेतकी रखवाली।

नोरपरी बन्ठिन् ठ लोबी बुदा ?

हेद् लोबा मानी, रोगङ् ज़ोद् चपटी। रो-माशु पैथङ् , चोंपरङ् मार् अरपारे ।

> नरपरी सुन्दरीको वितना लोभ हो गया। श्रीर लोभतां नहीं, रोपङ् गेहूँकी चपाती। काले उड़दकी दाल, मक्खनसे सराबीर।

## (८) सूरजमनी

कवि - सूरजमनी

गीतकाल-१६३६ ई०

गयिका— { विद्याचरनी स्त्रायु-२० साल जात-कैनत ग्राम-चिनी क्रीमों वागपती ,, ३५ साल ,, ,, ,, ,,

लेखक-भगतसिंह (विद्यार्थी) द्यौर पुरवसागर ता० १-६ ४८ बल्-स्वोनङ्कृ स्गिनिम्, रूपल्टूचा गोरिङो देन्। रूपल्टूचो गोरिङो देन्। पर्गनेके सिरे मोरङ्, रूपल्टूके घरे, रूपल्टूके घरे।

ख्यल्टूचो गांरिङो देन् ,ख्यल्टू इपटो ज़ाई। ख्यल्टू इपटो ज़ाई नामङ्ठ दूगयोश् ? नामङ्ता लेन्ना, वन्टिन् सूरजमनी।

ख्यल्टके घरे, ख्यल्टकी एकली जाई।

ख्यब्ट्की एकली जाई, नाम (उसका) क्या था ?

नाम तो कहिये सुन्दरी सूर्यमणि।

सूरजमनीयु ६न्चो, स्यानाजीत् दोर् वीनोकी । बारिङ्का तोग्ङो युन्तंक्, बारिङो पस्राङो तोशक्।

सूर्यमिश (का) मन था, सेना जीतको व्याहना । बाहरके स्त्रोसारे चलुंगी, बाहरली स्त्रोर बैठुंगी।

स्यानाजीतो सुन् चो सूरजननी फीतोक्। सूरजमनी फीसत, शीमिक्मा बच्या।

सेनाजीत (का) विचार था, सूर्यम शिको लाऊँगा। सूर्यमशिके व्याह तक, मृत्यु नहीं रुकी।

सेनाजीतु शीमिक्, मा-उस्तङ् ज़ुम्मिक्। मा-उस्तङ् ज़म्मिक् वस्वयङ्, मा ज़ार् मेन्निक् दम् दूँ।

सेनाजीतका मरना, विन फूले मुर्फाना।

विन फूले मुर्भानेसे तो, न जनमना ऋच्छा।

स्यानाजीतु डन्यानो वेरङ् सूरजमनी इल्मोप्यार लन्योश् । सूरजमोनिस् लोतोश्, "वापू या वापू !"

> सेनाजीतके दूवनेपर, सूर्यमिणिको विद्याका प्रोम हुआ। सूर्यमिण बोली 'वापू हे वापू!"

भ्रङ्प्रयो लोशदु स्रङ्प्रयो मा बीक । ग कागली हुशोक्, ग सक्लां वीतक्।

मेरे व्याहकी कहते, मैं व्याह न जाऊँ। में पोथी सीखूंगी, मैं स्कूले जाऊँगी।

चीनो सकूलो कुमो, इलम पका लोशहु। तेग्यो छावनी चीने, सक्लो मस्टर हात् तोश् ?

> चीनीके स्कूलमें, पक्का इलम (है) बोलते । बड़े नगर चीनी, स्कूलके मास्टर कौन हैं १

हातो (लो) मा लोन्, चाने दुर्क्यानो छाङा। दुर्क्यानो छाङा, नामङ् ठ द्गयोश ?

(ग्रौर) क ई नहीं कहो, चीनी दुक्यानका पूत । दुर्क्यानका पूत, नाम (उसका) क्या था ?

नामङ् ता लोन्ना,जी भूपसिंह मास्टर।नाम तो कहिये,भूपसिंहजी मास्टर। दोगोल्यो न्युम्ची, तेले डेखरा चन् हरीलाल मास्टर।

उनके बाद तेलंगीके पुरुष हरीलाल मास्टर।

दोगोल्यो न्युम्ची वारङ् माथसू ल्लाङा । उनके बाद वारङ्के महता पूत १ नामङ् ता लोबा, सोहन जाल मास्टर। नाम तो कहिये, सोहनलाल मास्टर। दोगोल्यो न्युम्ची, बाब् नरायनसिंह मास्टर। ट होशियार ताक्योश्, निश नुहरी चाल्यो।

उन्के बाद बाबू नरायण सिंह मास्टर । कितने होशियार हैं, दो नौकरी चलाते ।

इद् ता डाखाने वाबू, ग्रा इद्ता सकूला मास्टर्।

एक ता डाकखाने बाबू, ग्रौ एक स्कूलके मास्टर।

वापुस्ता ले।ते।श "ब्रङ्चीने सूरज! वाप वंला ''मेरी वेटी सूरज! ठचीने वीम् ग्याच, रिदङ् रुक्ता वीरइँ।"

रिदङ् सकूलो कुमो, मास्टर हात् लोकिश ?

क्या चीनी जानेकी जरूरत, व्विवा स्कूते जइयो।

रिव्वाके स्कूलमें मास्टर कौन है ?

मास्टर ता लोन्ना ग वीरचंद मास्टर । मास्टर तो कहिये, गंभीरचंद मास्टर । सूरजमनी लं.तोश्'गुरू जी ! परनाम । सूर्यमिण वोली 'गुरूजी प्रणाम । ग सकूनो वितोक्, ग कागली हृशोक्

रोक् अखरङ् शेस्तोक्, ग नुकरी लान्तोक्

मास्टरानी हाचाक, कन्या पाठशाला खोल्यो तोक्। मैं स्कलमें ब्राजगी, मैं कागज सीख्ँगी।

काले अक्षर चीन्हूगी, मैं नौकरी करूँगी।

मास्टरानी होऊँगी, कन्या पाठशाला खेालूँगी।

हिन्दीयू परचार लान्तेक्। हिन्दी प्रचार करुँगी। सूरजमोनी ठ हेाशियारी, स्कूलें। छाङान् ऋांस्ताद।

स्रजमानी ठ हा।शयारा, स्कूला छाङान् आरताद । बन्टिन् सूरजमानी वन्युङ्जका बागे छे,चाका दूरे ।

सूर्यमणि कितनी हेाशियार, स्कूलके बच्चांकी उस्ताद। सुदरी सूर्यमणि पुरुशेके पीछे स्त्रियोंके स्त्रागे।

कलङ् केलम्, गुदेा कतावरङ्। कानमें कलम ऋौर द्दाथमें किताब।

सूर्यमनीयू कोनीच, बीनाला जाई। सूर्यमिणिकी सखी, बीनाकी जाई। इलमा तग सूरजमोनी, बन्ठिन् ता विदापाती। देा न्याटङ्कोनिच ग्गिन् सेरिकम् सन्तङ्। शुम् कलङो कायङ, शुम् कलङो कायङ।

> विद्यामें बड़ी सूर्यमिश्य, सुंदरी तो विद्यावती। बह दोनो मिस्त्याँ, उपरते सरिकम् नृत्यांगनमें। तेहरा नृत्य-चक्र, तेहरा नृत्य-चक्र।

नो कायङ्माज़ाङ्, ज़हे दूरे हायोश ? दूरे ता ताशा ख्यच्यु छाङा ज़बाला जीत ।

> उस नृष्य चक्र मध्ये, सबसे स्त्रागे कीन बेठा ? स्त्रागे तो बेठा, ख्यब्टू पूत ज्यालाजीत।

सी-परंतु देन शोङ्, गुम् दम् मीयु हाङा। फायङ् ऋन्ताज लानो, ज़हे वन्टिन् हाट् तोश् १

सिंह पौरि ऊपर, तीन भलेमानुमके पूत । जत्य-चक्रमें द्वॅंढते. सबसे मन्दरी कौन है १

विन्ठन् तो तोशा,विन्ठन् विदापाती । सुन्दरी तो थी,सुन्दरी विद्यावती । रानाङ् तेग सूरजमोनी । गहनोंमें बड़ी सूर्यमिण ।

सूरजमनीङू गुदो, प्राचो ज़ङो मुन्दी । विदा पोर्ताङ् गुदो, जोड़ी चंदीयु टागुमा।

परताप बाबुस् लोतोश् 'न्योटङ् पलवर श्रारम् लानीच ।

सूर्यमाणिके हायकी, ऋगुलीमें सोनेकी मुंदरी। विद्यावतीके हाथमें, जोड़ा चौदीका कंकण। प्रताप बाबू बोला "दोनों पलभर ऋगराम करो।

कायङ् नीतो सोदाई।'' नृत्य-चक्र होता सदा ही।''
सूरमां निस् लोतां श् "ग श्रान्म मा लानिक्।

सूर्यमणि बोली ''मैं अप्राराम ना करूँगी।

श्चारम् नीतो सोदाई, कायङ् नीतो ई जोव्।"

श्राराम होता सदा ही, नृत्य-चक्र होता एक बार।"

× × × ×

दो न्योटङ् रिङ्जे, द्वन् लोशिश् द्वा तोश् । पल्बर त्रारम लान्यांश्, थङ्कां ठंटीयू देन् । परतप वाबुस् लो गंश् "जुनामपती त्राई ।"

वह दांनों बहिनें, निकलनेका तो निकल बैठीं।

पलभर स्त्राराम करने, ऊपरके चौतरेपर।

प्रताप वाबू बोले "यह नास्पाती लो।

सूरजमोनिस् लोतोश् युङ्ज़े या युङ्ज़े ! सूर्यमिणि बोली भाई हे भाई ! ग नासपती मा ग्याक्,ग नासपती माग्याक । नासपती ग्यामा, श्रङ्युङ्ज़ू बगीचा श्रो ।"

मुक्ते नास्पाती ना चाहिये, नास्पाती ना चाहिये। नास्पाती चाहिये तो, मेरे भैयाके बागमें है।

बन्टिन् सूरजमोनी, पकाई मनसूबी। सुन्दरी सूर्यमिणि, पक्के मंसूबेकी। धाजेन् मा श्कांचोश्। फुसलावा ना माना। सुनागु बेरङ् गुरु दर् परायो। इसी समय (ऋपने) गुरुको परन्या। रगुचन्टो गोरे, छाङा गबीरचन्द मास्टर।

रगचन् टो घरके पूत गंभीरचंद्र मास्टर।

## (६) व्यासमोनी

क व -- व्यासमोनी गीतकाल -- १६३७-३८ ई० गायिका -- विद्यासरणी ग्रायु -- २० वर्ष जात -- कनैत गाँव -- चोनी लेखक -- भगतसिह ता० २-६-४८ शीलस् पुत्रम् थब्क्यानु गेरिङ देन्। शीतल पूर्वणी, थबक्याके घर। श्रानेनु गुयलव पंजी, नामङ् ठ दू गयेशि। स्वयं गुयलबका पुत्र, नाम उसका क्या था। नामङ्ता लोना नाराक-सैराकु छेचा। नाराक सैराक ठ मालोन् स्थोनाचु तेले।

नाम तो किहये, नारक-सैराकका पुरुप। नारक-सैराक \* क्यों नहीं बोली, मैदानकी तेलंगी। हतु लेा ज़ाई, हतु लेा मालेान। किसकी जाई ? (स्रौर) किसीकी नहीं। थेर गज़गुज़ाई, नामङ्ठ दूगवोश्।

थेरगज़की जाई, नाम क्या था ? नामङ् ता लोन्ना, व्यासमोनी बन्दिन्। नाम तो कहिये, व्यासमिण सुन्दरी। व्यासमोनीस् लोनोश् ''युङ्जं या युङ्जं! व्यासमिण वोली ''भाई हे भाई! व्यक्च डांलङ्चांक्, थ्यरविशे ज़री जारहाँ।'' ज़रज़ामिक् बम् क्यङ्कुकुलिकङ्रन्योश्।

श्रम्मीर चन्दु लोतांश् 'श्रङ् ड लचिम् म ग्या।

नीचे सिर नवाती हूँ, स्वीकार करना ।" स्वीकार तो दूर, बुलाकर ताना मारा। श्रमीरचंद बोला ''मुफे सिर नवाना नहीं चाहिये।

क्रिन् प्रैमिचु डलङ्रहँ। त्रुपा विर गर्ना । किन् प्रैमिचु डलङ्रहँ। त्रुपने पतिकां निर नवा ।

थप्क्यानु छङ्पुरानीच डलङ्रह्रँ।"

थप्क्यानके पूत, पूरनको सिर नवा।''
व्यासमानिस् लोतोश् 'युड्ज़े या युङ्जे!'व्यासमिणि बोली 'भाई हे भाई'!
नइ छोकङ्थाकेईँ, ब्राङ् बिशिद् मानी। ऐसा ताना न दो,मैं(तो) गई नहीं
सुन्बोनु शोचिशिद् गोर्कुङ्। माँ बापने लगादिया सासरे।
दो (ली) मा बिशिम् मश्को। वह इन्कार नहीं हो सकता।
माबिक् की चल्मा बोन्युङ् चु ईंज़त बियोद्ध।

तोशोगी चल्मा, ऋङ् भाव मा बि ।

नहीं जानेको विचारती, तो कुलकी इज्ज़त जाती (सासरे) बैठनेकी सोचती, तो मेरा प्रोम नहीं है

<sup>\*</sup>चिनीके पासके गाँवोंका इलाका।

शीलस्सु पुन्तम् ऋङ्भाव मा ब्रि। थोरिङ् ख्यामो डोकङ् ऋोपङ्ख्यामो गंगा।

> शीतल पूर्वेगा, (किन्तु) मेरा (उससे) प्रेम नहीं । अपर देखां पत्थर, नीचे देखां गंगा (सतलज)।

नो दुश्मोन् गंगा।

वह दुश्मन गगा।

मयटे होचोल् चल्मा, ऋङ् पीठकेच हत् माय । ऋमा लोग्निक् स्याना, वापू सर्शिस् दुर्गस् ।

मायके रहना सोचती तो, मेरा सहारा कोई नहीं।

माई तो बुढ़िया, बापू सिधारे परलांक।

युङ्कं लोन्निक् स्रागे रएसी कुमो। भैया तो (गये) परराज्य-बीच। बोरे लोन्निक् हेद्मी, खबङ्कां स्रङ्काई, गङ्गासोरोनी बन्धन्।

भाभी तो परजन, ख्वर्गी कोञङ्की जाई, गङ्गासरनी सुन्दरी।

दम् जल्मा बोरे कोचङ् चल्मा हेदु मी । फोय मुश्रूरिङ् "व्यासमोनी बन्ठिन् दम् दुग्यो ।

ऋच्छा सोचे तो भाभी, बुरा सौचै तो परजन। फोकटमें मशहूर—ब्यासमणि सुन्दरी ऋच्छी थी।

शवनङ् चृ्लियु थुट्के, कतङ् रेगु काजे। मय् तोशिस् पुन्नम् मय्को बियु ईमान। हुनागु बेरङ् शोङ्को शुम्पोतनु नम्शा।

सावनमें चूलीका छिल्का, कातिकमें बेमीकी भूमी। नहीं बैटूँ पूर्वणी, नहीं (तो) जाये ईमान। ऋवकी बेरा तो कश्मीरक पोतकी बहुआ।

## (१०) रूपसिंङ् ठाणेदार

कवि—ग्रजात गीतकाल—१६४० ई० गायिका—विद्याचरनी श्रायु—२० वर्ष जात—कनेत ग्राम—चीनी लेखक--पुरायसागर ता० ५ ८ ४८ विवरण —नेगी रूपसिंह चोनीमें थानेदार होकर कितने समय तक रहे थे। उन्हींकी प्रोम कथा इस गीतमें वर्णित है।

रह या उन्हाका प्रम क्या इस गातम वाग्त हा दङ्गोल्यो दङ्शिङ् इशमालो चीने। तत: तत: इश्माले चीनी। ठ ज़गा दूगयोश् १ ज़ागा ला देमो। कैसी जगह है १ जगह तो सुन्दर। जागा ले देमा, पानी ले ठंडा। जगह तो सुन्दर, पानी भी ठंडा। ठ ज़गा दूगयोश्, गोमा शिम्ले छावनी। कैसी जगह १ शिमलानगर जैसी। गोमा श्रॅंडरेज़ू मापकस्, सरना हवा चल्ले दा। डेयङ् सङ्पो वङ् रे।

जगह ऋंग्रेजो जैसी, सनसन ह्वा चलती। देहको स्वस्थ्य करती।

यूटङ् माराज़ू तासील, थोरिङ् ऋङ्रेजू. बङ्ला ।

नीचे महाराजकी तहसील, ऊपर श्रंग्रेज़का बंगला।

नामीशे नाज़क, सेव नास्याती। नाना भांतिके, सेव नास्याती। जेन् खांरोश्वारमासी फूले। ऋत्यंत ऋच्छे वारहमासी फूल। ज़ेन् खोरोश्वारमासी फूले, लांचिमिगी चुल् शे।

मन् वन् ताशित् नामङ्, जो नगा रूपासङ्। बय्यारू ताशित् नामङ्, ज़ी हिरदयाल सिङ्।

मौ-वापने रखा नाम, नेगी रूपसिंहजी। भाई बन्दोंने रखा नाम, हरदयालसिंहजी।

ठाणेदार हिरदयाल सिङ्। थानेदार हरदयाल सिंह। ठाणेदार हिरदयालसिङ् गुरबई, नामङ् ठ दू गयोश ? गुरबई ता लोन्ना सुगेसरपारू बन -युङ्जे।

थानेदार हरदयाल सिंहके मीतोंका नाम क्या था? मीत तो कहिये, \*सुगेसरपारका पुरुष। हातो लो छाङा १ पशेंट्क् छाङा । किसका पूत १ पशेंट्क्क म पूत । नामङ् ठ द्गयोश १ कानगो फकीरचंद । दो गाल्यो न्युमची थङ् कनम् बन्-युङ्जे । कनम् छुक्पोश्रो छाङा, मन्-बन् ताशित् नामङ्,

> नाम (उसका) क्या था १ कानूनगो फकीरचंद। उसके बाद मैदान (जैसे) कनम्का पुरुप।

कनम्के छुक्पोका । पूत, मा-बापने रखा नाम । सोनम् छ्रेतन् नेगी। सोनम् छ्रेतन् नेगी।

वैयारू ताशित् ज़ी काहनसिंङ् मास्टर । दो गोल्यो न्युम्ची, यू-टुक्पा बोन्-युङ्ज ।

> भाई बंदोंने रखा, काहनसिंह मास्टर। उसके बाद, निचले दिक्पाका परुष।

शोवङ् माथामु छाङा, नामङ् वोगवानसिंङ् नेगी। दो शुम्ल्यो गुरवई, मोल्डू वोटङ् चू यूठङ्। बातङ्क रौवा लन्नो, वीते मा बीते यूठङ् नेपातू‡।

शोवङ्क महताका पूत, नाम भगवानसिंह नेगी।

ये तीनों मीत सफेदेके वृक्षके नीचे।

(इस) बातकी सलाह करते, "नीचे क्वांगी जांय या नहीं ।

साये वहादुरे, होमङ-जोग् लोशोद् ! दस भादो ?, हाम-यज्ञ कह रहे हैं। दे लोका बरेड कानसिङ लोतोश् ! यह कहनेपर काहनसिंह वोले। गुरवह या गुरवह किशी बीमा वीरच्। मीत हे मीत दुम्हें जाना है जास्रो श्राङ फुरसदु मादू, नोकरीरङ बातङ्। मुक्ते फुर्सत नहीं नौकरीकी बात है माराज़स् दम् मा लन्चिश्, इलम गल्ती बीतो।

महाराजा ऋष्ठा नहीं करेंगे, पढ़ाई खराव होगी। नोकरी खारिज लन्चिश्। नौकरीसे खारिज कर देंगे। \*गांवका नाम क्खान्दानका नाम। विस्पा उपत्यका। ‡ख्वांगीका दूसरा नाम। १ सौर भाद्रपद (किम्तवर) दे लोबा वेरङ्, बोगवानसिङ् लोताश्रा्! गुरवइ या गुरवई, दो मा नेशित् ऋङ्मइ।

यह कहनेपर भगवान्सिंह बोते !

मीत है मीत ! यह हमें ऋज्ञात नहीं है।

बैयार हरामी, कोनीच वेमानी । भाईलोग इरामी है, मीत वेईमान हैं। मा बीते चल्मा न्योटङ् कोनीचू दरम ।

बीमें लोशिश् बीग्योश्, दो शुम्ल्यो गुरवाई।

नहीं चलना सोचें तो मीतोका धरम है।"

जाना कहके गये वे तीनों मीत।

यूटङ् नेपालू, सीवोलू देन शाङ्। नीचे ख्वांगीमें, सिंहपौरके ऊपर। कायङ् वाबू निश्रा, गुत्-हत् ज़ाङचात्रा !

कोंयङ्के बाबूने दोनों करहाथ जोड़के (कहा)।

पोंछ्यायाँ गुरवाई ? ग्रागये मीत ? पहँकिमों बीते, तभाक् छुङ्म्। ग्राग्रो चलें घर तमाक् पीयें। दों नेस्नेस्वीमा, कोयङ्गोरे। ततः ततः जाके कोयङ्के घरमें। कुमो वङ्लू तोशिश्। बैटकके भीतर बैठ। दारूपोतिस् लोतोश्, "पोंछ्यायाँ कोनीच्,

दारुपोतीने कहा "त्रागये मीत।

बाटीचू शराब तुङ्ङी।

कटोरीमें शराव पीजिये।

जी रूपसिङ्क्, कोनिच, लम्याच्यू जाई, बन्ठिन् स्याम्पोती । रूपसिंहजीकी में मिका, लम्पाकी जाई, सुंदरी श्यामावती।

कानसिङ्कोनिच बन्धिन दारुपोती। बोगवानसिङ्कोनिच, बन्धिन देवामोनी। स्याम्पोतिस लोतोश्च ''कोनीच या कोनीच!

काहनसिंहकी प्रोमिका सुन्दरी दारुपोती ! भगवानसिंहकी प्रोमिका, सुंदरी देवमणि। श्यामावती बोली ''सखी हे सखी! पहें सोवत बीते, द्रमा सन्तङ् डोम्बरू दर्शन। डोम्बरू दर्शन, शुम् डम्बर जोम् जोम्।'' दो नेस्-नेम् बीमा सिप्रोलु देन् शोङ्।

> त्रात्रों सभी चलें, दूबवाले स्रखाड़ेमें। देवताका दर्शन, तीन देवता एकत्रित।"

ततः तः जाके, सिंहपौर (फाटक)के ऊपर ।

कुमोकौ ख्यायो।

भीतरको देखा ।

कुमोनी ख्यामा, शुम्ले उठाकुरे। भीतर देखा, तीन जने देवता। धरे की ख्यामा, स्क्योदङ् देस् स्प्रोशिश्।

त्रागेको देखा, बनालपक्षीसी सजी।

देबिउ चंडिके।

देवी चडिका।

दोगात्यो दङ्की मरकारिङ् इंम्बर । उसकेबाद फिर मरकारिङ् देवता । दो गात्यो दङ्की स्त्रनेन् कालीयु देवी ।

उसके बाद फिर, स्वयं कालीदेवी।

स्याम्पोती ठटियुदेन् तोशिश्। निश् गुतहत् जोडाइचा खर्ती शेदो । श्यामावती चब्तरेपर बैठी,

दानों करहाथ जोड़े आरती गाने लगी।

त्र्यतीं शेदे रङ्।

अगरती गाते (देख)।

जी रूपिसङ् टाणेदार हैरान् हाचेश्। रूपिसंह थानेदार हैरान होगया। रूपिसङ् बीग्योश् स्यम्गतियुदङ् कायङ्।

स्यम्पोतिस् लोतोश् "युङ्जे या युङ्-जे !

रूपसिंह गये श्यामावतीकी नृत्य मंडलिकामें। श्यामावती बोली 'भाई हे भाई !

श्रब्धारङ् ठ पहँ, ग हौलायः चामे । श्रब्धारङ् छाटेस्, की बजीव बेटा।

इमारी मंडलिकामें क्यों ऋाये, मैं छोटेकी बेटी। मेरा ऋांचल छोटा, तुम बजीरके बेटा।

तुम्हारा \*दामन लम्वा। किन पालो लामस्। देलोत्रा बेरङ्. रूपसिंगिस् लोतोश्। यह कहने पर रूपसिंह बोले। "रिङजे या रिङ्जे ! दो मानेशित् श्रङ् मइ । "बहिन हे बहिन ! सो नहीं श्रजात मुभे। दिल लग गया है।" देलू लागेन् शुङ्-शुङ्।" रूपसिङ् लोतोश् ''कोनीच् या कोनीच् ! रूपसिंह व'ले ''मीत है मीत ! हुन् वीमिक् हाचे । श्रव जाना है। खु हाला जन्ते, वेन्नङ् बोदेदा ?'' अब क्या करें, प्रेम बढ़ गया ?'' स्याम्योतिस् लोतोश् "कोनीच् या कोनीच्! श्यामावती बोली 'भीत है मीत! वेन्नङ् बोदेन्ना, स्तेन्फ़च हाल्यशे ।" प्रीमबढ़ा तो, भेंट प्रीपण करेंगे ।" रूपसिङ् स्तेन्क्रच मोखमोलू चोली। कस्तूरीचो साबुन, रङ्फूलेन् तेलङ्। रूपिसंह की भेंट(थी)मखमलकी चोली। कस्तूरीका साबुन, श्रीर फुलेलका तेल । श्याम्पोतिस् शेतोश्, शुलरी रङ् जोद्युग्। खकङ् मेवारो स्ताकुच दूमङ्द्वादा । श्यामावतीने भेजा चिलगोजा श्रौर गेंहूँ भुना। मुँहमें त्राग जलाते, नाकसे धुत्राँ देनेवाला। बन्ठिन् स्यम्पोती रे द्यारू दोम्या । सुंदरी श्यामावती स्राठ दिन पीछे । बेमार पोरवातीश् डेय**ङ्** मा सुकेच्च बेमार, बीमार पड़ी, देहमें श्रसह्य पीड़ा। मनमें श्रसह्य शोक। मोनङ् म-सुकेच्च श्रपसोस । कुलिङ्जा शङ्रन्ग्यो। कुक्षिमें श्रात्यन्त पीड़ा करती। शिम्शिम् गङ् तुरगस्, स्याम्पोती इब्याश्। स्यास्त होते-होते श्यामावती श्रस्त हुई।

शुम् वारू दोम्या श्यम् नरन् वात्र् । तीन दिवस पीछे श्यामसरण बात्र्ने । चीठी लिख्यायो "स्याम्योती दूब्याश ।"

चिट्टी लिखा "श्यामावती ग्रस्त होगई।" दो चीठी शेतो रूपिसङ गूदो । उस चिट्टीको मैं भेजा रूपिसहके पास । बच्चो कागली, "स्याम्गोतो इब्याश"।

थसे रङ जी रुपसिङ् ठाणेदार हेगान हाचेशा।

कागजमें पढा "श्यामावती ऋस्त होगई।" सुनकर रूपसिंहजी थानेदार शोकाकुल होगये।

में ङा द्यारी शोपङ । पंद्रह दिवसतक शोक।

कानसिङ् लांताश् "गुरवई या गुरवई । काहनसिंह बोले "मीत हे मीत ! श्रपसोस था लन्नी। श्रपसीस मत करो !

कोनीच हौल्यू चामेत्, की बज़ीरू वेटा।

वं मिका छोटे भी बेटी थी, तुम वजीरके बेटा। दे लोन्नू बेरङ् रूपसिंगिस् लोतोश्, यह कहनेपर रूपमिंह बोले, दो मा-नेशित् ग्रङ् मई, ''सो अविदित मुफे नहीं है, इतली खोशियाउ छाङा। हम (दोनों) खशियाकी सन्तान।"

## (११) चुन्नीलाल डाक्टर

कवयित्री - गगासरनी (जीवित), श्राम - खव्वांगी गतिकाल -- १६४० गायिका—विद्याचरमी श्रायु—२० साल, जात कनैत <mark>ग्राम</mark>--चिनी लेखक —भगतसिंह (चिनी स्कूज) त्रौर पुरवसागर तारीख १-६-४८

घटना-डाक्टर चुन्नीलाल, सरगोधा (पंजाब) निवासी १६४०-१९४४ ई० के करीब चारसाल जंगलविभागकी श्रीरसे किल्बा श्रस्पतालमें डाक्टर रहे, उशी समयकी यह प्रोम कथा है।

बाइयो किलिंबा थो रिङ्हसपतालों।

कटोरी जैसे किल्बाके ऊपर श्रस्पताल।

<sup>\*</sup> इिमाचलके कनेतोंका दूमरा नाम।

डागडर बाबू हात् तौश् ?

डाक्टर बाबू कौन थे !

बाटि चुराया कि लिम्बा, ऋोपङ् ऋंडरेजू हस्पतालो । ऋोपङ् ऋडरेजू हस्पतालो, डागडर बाबू हात् तोश् ?

कटोरी जैसे किल्याके नीचे श्रंग्रेजी श्रस्पतः ल । नीचे श्रंग्रेजी श्रस्पताल, डाक्टर बाबू कौन थे ?

डागडर बाबू लोन्ना, हात् द-मीचो छाङा। हात् दा-मीचो छाङा, देसो सेठो छाङा।

> डाक्टर कहिये, किसी भले आदमीके पूत। किसी भले आदमीके पूत, देशके सेठके पूत।

देशो सेठो छाङा, नामङ् छदा दूगयोश् ? नामङ्ता लोन्ना, चुत्रोलाल डागडर।

> देशके सेठके पूत, नाम ( उनका ) क्या था ? नाम तो कहिये, चुन्नीलाल डाक्टर।

चुन्नीलाल डागडरा, गुरबाई हात् दूगयोश १ गुरबाई ता लोन्ना, रोङ्केलदारो छाङा ।

चुन्नीलाल ड.क्टरके, मीत कौन थे ! मीत तो कहिये, रोङ् जेलदारके पूत।

रोङ्क जेलदारो छाङा, नामङ्बादा दूगयोश ? नामङ्ता लोन्ना, कम्पोटा जेहरसिंह।

> रोडू जेलदारके पूत, नाम ( उसका ) क्या था ! नाम तो कहिये, कम्पीडर जाहर सिंह ।

दो न्योटङ्गुरबाईचो, वेन्नङ् (लिया ) वोदी। नुकरीच (लिया ) ईंग्रङ्, किल्बा इस्पतालो।

उन दोनों मीतोंमें, प्रेम था बहुत। नौकरी करते एकसाथ, किल्बा ग्रस्पतालमें।

चुन्नीलाल डागडरू, कोनीच इता दूगयोश् १ चुन्नीलाल डाक्टरकी प्रीमका कौन थी १ पोइँकंडे बीते, जमीयू पोरी लान्ते। चली कंडे विहरने खेत रक्षाकरें। जमीयू पंरी मा लन्मा, दो मन् रिङ्ज मा नर्श।

खत रचान करे, वह नारी ना समभी जाये।

दो खाटिये नाशा।'' वह खोटी समभी जाये।'' किशनभगती लोतोश ''बीते ता रिङ्तोईँ, शिल्पुग ठ फीते ?''

कृष्णभक्ति बोली "बिहरने तो कहती, कलेवा क्या लेचलें ?" "शिल-पुग ता फीते, रोपङ्-ज़ाइ पुग।"

ाशल-पुग ता फात, रापङ्-झारू पुग । " "शिल-पुग् ता फीते, फुल्-गस् ठ फीते ?"

"फ़ुल्गस्ता फीते, किल्वा ऋोल्गा तीसड्।"

"कलेवा तो ले चलें, खेतका गेहूँ भुना।" "कलेवा तो लेवें, भोजन वस्त्र क्याले चलें ?"

"भोजनवस्त्र लेचलें, किल्वा फाफड स्राटा ।

ठोकरो रोमशु पैथङ्।'' ठोकरोके काले उड़दकी दाल ।''
दो न्योटङ्कोनीच बीम् लोशिश् बीगयांश्।

कान्डेयो प्रयुक्त लो, जमीयो पोरी लानो ।

ज़मीयो पोरी लानों, टागू ती शेदों, ब्रासो चो शालों।

वह दोनों सांखयाँ, यह कहके चली गईं। गाँवके कडेकी खेतकी रक्षा करतीं।

खेतकी रक्षा करती जीमें पानी देतीं, फाफङ् निरातीं।

बन्ठिन् ज़ङ्मोपोती, खोर्ग्यु माज़न् सरसर । शम् चारो कुमो, ज़ङ्मोपोती पीरङ्।

> सुन्दरी भद्रावती, रोगी श्रप्तसुखी पड़ गई। तीन दिनोंके बीच, भद्रावतीको व्याधी।

पीरङ् पोरयातोश्, बल्, जशङ् पीरङ् । बल्, जशङ् पीरङ्, डेयङ्) मा-सोकेच पीरङ् ।

> व्याधि स्त्रापड़ी, सिर दर्दकी व्याधी। सिर दर्दकी व्याधी, देहे स्त्रसम्बर्धा पीड़ा

मोनाडो मा-सोकेच श्रक्तिस ।

मनमें श्रसह्य शोक।

चिठी कुमां चेयोश्, चनीलालु गुदो।

चिट्ठी लिख भेजा, चुन्नीलालके पास ।

चुनीलालो गुदो, बन्चो कागली । चुन्नीलालके पास, कागजको बौँचा । बन्चो कागली, ब्योरा ठ दुगयोश ?

व्योरा ता लोन्ना, कोनीच पीरङ् पोरयोश् ।

कागजको बाँचा, व्योर (वहाँ) क्या था ? व्योरा तो कहिये, प्रोमिका वीमार पड़ी।

चुनीलाल डागडर, कोनीच पीरङ्थस्थस्। कोनीच पीरङ्थासे रङ्, स्तिङ् ग्रूलङ् लन्ग्यो।

> चुन्नीलाल डाक्टरको, प्रीमकाकी बीमारी सुनके। प्रीमकाकी पीड़ा सुनके. हृदय-शूल लगगया।

रातो-रात कंडे दवाग्योश्।

रातों-रात कंडे दौड़ गये।

× × ×

गुदो ललटिन रङ् , कंडे शेत्रङ्वु । हाथे लालटेनले, कडकी मंडईको । बहरेङ् पोश शम्मु दे, टिन्यङ्च कुमो ख्यायोश् । बेहरङ् इशारा रनग्योश, शङ् पोटङ्स टीसो ।

> बाहर घासपरसे, भरोखे भीतर भाँका। बाहरसे संकेत करते, कंकिण्या फेंकी।

जङ् मोपोती कोनीचु, इशारा थसेरङ् पीरङ् घटया ग्योश । जङ् मोपोतिस लोतोश, "कोनीच या कोनीच !

भद्रावतीकी पीड़ा संकेत सुन घट गई। भद्रावती बोली "प्यारे हे प्यारे!

ठ इशारा लन्ताइँ, कुमी ठ मा बिहुँ १ कुमी जाइँ कानीच! खेरपोशो देन ताशी।"

> क्यों संकेत करते, भंगतर क्यों ना आते ? भीतर आआरो प्यारे ! आसन बैठो ।"

चुनीलाल विग्याश् जङमेापे तियु पाशुदेन । चुन्नालालस् लोताश् 'कानीच या कानीच, डेयङ्पीरङ् हाल् ते।शः ?

चुन्नीलाल गये, भद्र बताके त्रासन ऊपर।

चुन्नीलाल बोले 'प्यारी हे प्यारी ? देह पीड़ा कैनी है' ?

जङ्मोपितिश् लेतिश "ज पीरङ्गन्डु। जुपीरङ्गन्डु, सचक्यु डुवेशे।"

> भद्रावती बेाली ''यह व्याधी बुरी व्याधी। यह व्याधी बुरी व्याधी, रुच मरूँगी।''

चुर्नालालस् लाेताेश् ''वाेनीच या काेनीच ! हाेने कादर या जाहॅ, ठिंद् मठिंद् लान्ते ।

चुन्नीलाल बेाले, 'प्यारी हे प्यारी!

ऐसी कातर न है।, कुछ न कुछ करेंगे। दवा इलाज करेंगे।

शेल्मा नू इलाज लान्ते। शेल्मान् इलज लान्ते, पाइँ हस्पताला बीते। इस्पताला बीम्ँ तागत दुईँ आ मा दुईँ ११

दवा इलाज करने, चला श्रम्पताल चलें। श्रम्पताल चलनेकी ताकत हैं या नहीं ?'

ज्रङ्मे।पे।तिस् ले।ते।श्र 'कोनीच या कानीच ! श्रङ् ता मादुग तागाद, हस्पताले। बीमुं।" चुनीलालस् लोतोश 'कित् तागत् मा निमा डडी दुवाते।"

भद्रावती बोली "प्यारे हे प्यारे!

मुक्ते नहीं ताकत, ऋस्पताल जाने की।"

चुत्रीलाल बोले ''तुम्हे तावत नहीं तो डंडी बनवाते हैं।'' दुयाम् दुयायोश् पलवरू माज़ाङो। बनाकर तैयारिकया पलभरके बीच, रायमिचु डंडी। ग्राह्मियोंकी डंडी।

दो शोङ् शोङ् बी मा, वागे गोरङ् देन्।

वहाँसे नीचे नीचे गये, कागेगढ़के ऊषर।

चुनीलालम् लोतिःश 'दमपाँचु वैयार ! चुन्नी नाल बोले 'दस-पांच भैया ! पलवर स्नाराम लानिच, पल्बर गस् उठायतीक्।' दो शोङ् शोङ् बी मा, कार्ता ्थारिङ्ग बंगलो।

> पलभर स्त्राराम करो, पलभरमें उठाना।' वहाँसे नीचे-नीचे जा, लाये बंगले पर।

थोरिङ् स्रस्पसालो कुमो कुमाराउ, चारपाई देन्। चुन्नीलाल लोतोशु 'कम्पोटर जैरसिंह!

> बंगलेपर कमरेके भीतर चारपाईके ऊपर । चुत्रीलाल बोले "कम्पौडर जहरसिंह।

नीचलु कोनीच पोचाश, इलाज दम् लानी। इलाज दम् लानी, कलथानङ, शुम् जब्।

त्रपनी प्यारी पहुँच गई, इलाज श्र≂ङा करना । इलाज श्र≂ङ्ठा करना, सबेरे तीन बार ।

द्यारिक चु स्तिस जब ।''

दिनको सात बार।

जङ्मोपोतीस् लोतोश् ''कोनीच या डागडर ! जो पीरङ्होट्यामा, जुछे गोरी वस् क्यङ्

भद्रावती वोली "प्यारे हे डाक्टर!

यह रोग हटजाये तो इस जन्मकी बात क्या

छिमा चु ईमान तातोक् परलोक में सत् रखूँगी।"
हुनागु बेरङ् जङ्मोपोती इमान मा ताता।
छिसाचु इमान बस्वयङ् जुछेस्रो मा रख्यायोश।

इसीसमय मद्रावतीने सत् नहीं रखा।

परलोकमें सतकी बात क्या, ऋभी नहीं दिखाया।

हुनागु बेरङ् कांठिस्यानो नमशा । जोङ् मोपोतिस् लोतोश ''ग्रङ् भाव मा बि ।

> इसीसमय कोठिस्याकी बहू (बन गई) । भद्रावतीने कहा 'मेरा प्रोम नहीं होता ।

नो देशी कोचा ऋङ्भावो मा बि ।'' चुन्नीलाला लोतोश ''गगाजीतु गुरबई !

म्राङ् सुन्चन् मा, सुनिष्ड्जु दन्दे था लन्शहँ, ईमान हथेरङ्बमान।

इस देशी कोच' # में मेरा भाव नहीं है।"

चु**नीला**ल बोले ''गंगा जीत मीत !

मैंने सोचा कि नारीपर विश्वास न करो, सत् होके ऋसती।

हेद् लोशिश् दयले, इमान मायच रंडिऊ। स्रङ्च देउ काउथङ्. स्रङ्सानी बितरी।

> श्रीर तो छोड़ो, सत नहीं रडीके पास। मेरी चांदीकी कंघी, मेरा कोनेका कंठा!

दुनियां ता बेइमान, कि (ली) बेमान हाले ! स्रोमचु बेरङ् शे।ङ्ठी गोलिस् प्रानु वेन्नङ्।

> दुनिया तो बेईमान, त् बेईमान कैसे ! पहिली बेरा कैसे गले प्राण्या प्रोम।

हुनागु बेरङ् शोङ् पुरइ वेईमानी।'' श्रवकीबरा तो पूरीहो बेईमान।'' जङ्मोपित्यु कनुउ जङ् गुंगरू। भद्रावतीके कानमें सोनेका कुंडल। मियन् चेय लोताश, दो (ली) पीतलु गुँगरू।

मि मा खुशिश बतङ्जङ्गुँगरू थग् छे'त्।

लोग तो बोलते, वह पीतलका कुंडल।

लोग श्रवसन्नहो बात (करते), कुंडल तो श्रवश्य सोनेका।

चुन्नीलाल हिम्मत देन, जङ्मी विबिग बेरङ्ख्यायो,

शवदङ् न्वादो चुन्नीलालु लोतोश्। हेद् लोशश् दयलो ऋङ् प्राची मुद्री।"

> चुन्नीलालने हिवाबसे, भद्राको जातेसमय देखा। (मुँहसे) शब्द निकालते, चुन्नीलाल बोले—

"दूसरी बात छोड़ो, मेरी श्रंगुलीकी श्रॅंगूठी।"

<sup>\*</sup>देशी = मैदानी, कोचा = कनौर भिन्न लोगोकेलिये अप्रमानपूरा नाम।

# किन्नर-भाषा

श्रन्यत्र लिखा जा चुका है, कि किन्नर भाषामें तीन तत्त्व पाये जाते हैं — मूल श्रू (किन्नर) भाषा, हिन्द-योरपीय (संस्कृत पारिवारिक) भाषा, भोट (तिब्बतीय) भाषा। हम यहाँ उसका कुछ तत्त्व-विश्लेषण करना चहते हैं \*—

### १-- शब्द सूची

| [१] पृथिवी वर्ग            |      | डला—डेला       | हि   |
|----------------------------|------|----------------|------|
| पृथिवी –मटिङ्              | हि   | भूकम्पवन चुलिङ | शू   |
| मिट्टी—शो                  | भो   | (२ ] जलवग—     |      |
| वाल् - वाल्यङ्             | हि   | जल — ती        | श्रू |
| कंकड़ - शङ्                | श्र, | भाप - वन       | श्रू |
| पत्थर रग                   | शर्  | नदी—गारङ       | श्रू |
| खेत —रिम्                  | शर्, | नदी—समुद्रङ    | हि   |
| क्यारी—डोब्यङ              | हि   | नाली -कुलङ     | हि   |
| चबूतरा — ठटी               | शरू  | नहर—कुलङ       | हि   |
| उपत्यका - नालङ्            | हि   | धारा – दारङ    | हि   |
| <b>श्र</b> िधत्यका - पावङ् | हि   | चश्मा – नागस्  | हि   |
| पर्वत रङ                   | शू   | क्ग - कुवङ     | हि   |
| शिलर - बल                  | श्रू | सर—सोरङ        | हिं  |
| सानु —रङ् येठङ             | हि   | जलपात - छतगङ   | शू   |
| डाँड़ातीरङ                 | हि   | बर्फ—ठनङ       | शू   |
| गुफा—ग्रग                  | श्रू | हिम— प्वम्     | शू   |
| गुफा — डबरङ                | हि   | श्रोला शोरू    | भो   |
| टीला – डनी                 | श्रू | बादल - जू      | श्र  |

<sup>\*</sup>संकेतों का ऋर्थ हैं, शू -शू भाषा, भो = भोट भाषा, हि = हिन्दी. संस्कृत तथा दूसरी भाषामें ।

| रस—रोस                  | हि     | छाल-वोद्               | शू    |
|-------------------------|--------|------------------------|-------|
| स्वादजमङ                | श्रू   | हीरा—सग                | शू    |
| [३] श्राग्नवर्ग—        |        | देवदारक्यलमङ           | श्र   |
| श्रग्नि – मे            | भो     | न्योज़ा —रीबे।टङ       | शू-हि |
| <b>ऋं</b> गार—मे-ठा     | श्रू   | कैल-लिम्               | श्रू  |
| भस्म - बोस्पा           | हि     | पदुम —शुर              | श्रू  |
| चिनगारी—क्यङ            | श्रू   | भुर्जपद वाटङ           | शू-हि |
| <b>श्रॅगीठी—ग्यटुरू</b> | श्रू   | खूबानी- खमानी, चुल     | हि    |
| चूल्हा — मे-लिङ         | भो-शू  | <b>ऋँगूर— दाख</b> ङ    | हि    |
| चिमनी —दुसरङ            | श्रू   | त्र्रखरोट <i>-</i> –का | श्र   |
| भौर – पपिल्स            | शर्    | नासपाती — नसपोती       | हि    |
| चक्रमक—मेरक             | भो-शू  | बादाम—बदम              | हि    |
| बारूद – दारु            | हि     | बीरी-श्वन              | शू    |
| धुग्रां —दुवङ           | हि     | सफेदा – क्रमल          | शू    |
| [ प्र ] वायु-श्राकाश    | ा-वर्ग | गुलाब-यालू             | श्रू  |
| वायु – लान              | शर्    | प्याजप्यास             | हि    |
| थ्रांधी-लीलान           | श्रू   | लहसुन-लोस्नङ           | हि    |
| त्र्याकाश –संस्माङ      | हि     | बत्थूटका               | श्र   |
| नर्क – नोरोक            | हि     | फाफड़ त्रस             | भो    |
| [ ५ ] वनस्पतिवर्गः      |        | मङ्ख्या—केद्रो         | हि    |
| वन — बोन्यङ             | हि     | कंगुनी <b>—श</b> ग     | शू    |
| वृक्ष — बोटङ            | शू १   | त्रालू हालू            | हि    |
| लता—लानिङ               | सर्.   | कहूकोरू                | हि    |
| पौधा-सोलिच              | शू     | शलगम्शाश्मङ            | शू    |
| भा <b>ड़ी—ज़</b> रवरङ   | श्रू   | [६] पशुवर्ग            |       |
| लकड़ीशिङ                | भो     | . पशुसेमचन             | भा    |
| पत्तापतरङ               | हि     | भेड़ियाचङक्            | मेा   |
|                         | •      | 4                      |       |

#### निन्नर-देशमें

| श्रगाल —शालस        | हि          | जोंक—तिशम श्                    |
|---------------------|-------------|---------------------------------|
| रीञ्ज – हेाम        | श्रू        | [८] पद्मिवर्ग—                  |
| वानर - बन्दरस       | हि          | पद्मी — प्या भो                 |
| हरिगखो              | शू          | मोर - मोरेस हि                  |
| कस्तूरा—रो च        | शू          | चकोरतिक श्                      |
| नर-स्क्यो           | शू          | गौरैया—िकम-प्याच भो             |
| मादा—मन             | शू          | चील –दङशुरस <b>श</b> ू          |
| चमगादड़—तुर्प्यात्च | श्रू        | बाज—पाजी हि                     |
| बैल—दमस             | भूर         | गिद्ध—गोल्डेस हि                |
| याक — यग            | भो          | उल् <b>तू – कु</b> क <b>श</b> ू |
| याकगायब्रीमे        | भो          | कबूतर—र-प्या भो                 |
| गाय-खलङ             | যা          | पंडुक—कोञा शू                   |
| बकरी —बाखोर         | श्          | तीतर —िततरस हि                  |
| वकरा —श्राज़        | हि          | मुग , — कुकुरी हि               |
| भेड़ – खस           | शरू         | कठफोराशी-ठोड- भो-शू             |
| भेड़ा – कर          | शू          | [६] कीट वग—                     |
| गदहा—फ़ोच           | शू          | कीट—होङ शरू                     |
| घोड़ा —रङ           | शरू         | पिस्सू — श्पग <b>श</b> ू        |
| घोड़ीगोन्मा         | श्र         | खटमल-पुट शू                     |
| हाथी — हथी          | हि          | जूँ – रिग शू                    |
| खन्चर—कोचर          | शरू         | चीलर-,, शू                      |
| कुत्ता —कुई         | য়          | भिल्ली—वुतुकच् शू               |
| बिल्लीपिशी          | श           | घुन-प्याच राू                   |
| चूहा-वयुच           | <b>হা</b> ু | कनखजूरा – कनासील जाळुस—         |
| [७] जलचर वर्ग—      |             | हि-शु                           |
| मछुली—मञ्जस         | ंहि         | पतंगशूप्याच भो-शू               |
| मेंडक—तिपलांक्च     | 'হা         | ति <b>तली</b> ,,                |

| भौंरा बौरस           | हि   | चौरा—चारङ        | हि   |
|----------------------|------|------------------|------|
| डंस - छतिक           | হা ু | रथरोथङ           | हि   |
| मक्खीयङ्             | श    | [१३] मनुष्यवर्ग— |      |
| मधुमक्खीबन-यङ्       | ঘূ   | मनुष्य—मी        | भो   |
| मच्छर —गुज़रे        | ર્શો | पुरुष—डेखरस      | য    |
| [१०] सरीसृपवर्ग      |      | छाङ मी           | भो   |
| सर्प —सपस            | हि   | स्त्रीछेच्स      | श्र  |
| बिच्ह्रॄ—सोकोक       | খ    | बूढ़ा—रज़ा       | श्रे |
| साँडा —छ मर          | যূ   | ब्ही—यङ्गे       | भो   |
| [११] धातुवर्गे —     | ~    | तर्ग —डेखराच     | श    |
| सोना - ज़ ङ्         | भो   | तरुणीछेचाच       | য়ু  |
| चाँदी-मल             | श    | बालक—छुड़        | भो   |
| ताँबा —त्रोमङ्       | ફ્રિ | बालिका—छेचाच     | श    |
| जस्ता —सोत           | श    | शिश्थितलकच       | श्रे |
| रांगा —कोली          | हि   | पत्नी – नार      | हि   |
| लोहा-रोन             | श    | पति—दाच          | श    |
| पीतलपीतल             | हि   | माताश्रमा        | भो   |
| कौंसा—कासङ           | हि   | पिता—बबा         | हि   |
| [१२] देववर्ग         |      | बेटा—छङ्         | भो   |
| दे। –श्र डंबर        | श    | वेटी —चिमेद      | भो   |
| भूतशुना रकशस श       | -    | पोतास्पाच        | श    |
| भूतनी —सावनिक        | श    | पोतीछचाच, स्पाच  | श्   |
| पिशाच —बोन शिरस      | हि-श | नातीस्पाच        | शू   |
| राक्षस —रक <b>शश</b> | हि   | भाँजाबंजा        | हि   |
| देवालय -देवरङ, स     | -    | भाँजीवंजिक, बतुच | हि   |
| मूर्ति—कुँडा         | भो   | मामा-मोमा        | हि   |
| विमानरोथड            | हि   | मामी—नाने        | रा   |
|                      | •    |                  | •    |

| मौसाबपुच           | श्रू हि      | हाथगुद (सू)                |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| मौसीग्रमानच        | भा           | हथेली — इस्तलङ् (हि)       |
| बुग्रानाने         | श            | पैर— बङ् (शूर)             |
| फूकाममा            | श्रू         | जॉव — लुम् (शू)            |
| ब हनदाश्रोचा रि    | ङचे श        | मुंह—खकङ् (भो)             |
| बहनोईशकपा          | हि           | गालपिङ (शू)                |
| भाईग्रते, वना (ह   | ब्रोटा) शूहि | नाक—स्तुकुच (ग्र)          |
| भाभी — वोरे        | हि           | <b>ग्र</b> ोठतुनङ (हि)     |
| दामादछद            | श            | कानकनङ (हि)                |
| बहू नमशा           | भो           | वाल-क (भो)                 |
| दुलहा—खतुच         | श            | ग्रांखमिक (भो)             |
| दुलहन खतिच         | ঘূ           | भौं —मिक्स्यू (भो)         |
| चचा - वपुच (शू)    |              | <b>ग्रं</b> गुली—प्रच (सू) |
| चची — ग्रमिनच (    |              | शिर — वल (रा.)             |
| सासु-युमे (मो)     |              | [१४] ब्राम वर्ग—           |
| ससुर - रू (श्रू)   |              | गाँव—देशङ् (हि)            |
| भतीजाश्रत्योद्धङ्  | (য়ৢ)        | घर —िकम् (भो)              |
| नाना—तेते (शर्)    |              | कमरापन्ठङ (हि १)           |
| नानीममापो आ        | ई (शू.हि)    | कोठरी - पन्ठङच ('')        |
| दादा — तेते (शरू)  |              | भीत - बितिङ (हि)           |
| दादी - ग्रपी, ग्रई | <b>(</b> 4£) | द्वार—द्वारङ (हि)          |
| पऱदादा - कोतेते    |              | खिड़कीटिनङ (सू १)          |
| परदादोकोऋपि        | (शः)         | गवाक्ष—''                  |
| नौकर-नुकुर, चा     | कोर (हि)     | छतमलथङ (भो)                |
| नौकरानी छुन्पा     |              | फर्शफोर (शू)               |
| शरीरडेयङ् (हि)     |              | <b>श्रांगनख</b> तङ (हि)    |
| जीभ – ले (भो)      |              | केवाड़ - पितङ (शू १)       |
| •                  |              |                            |

| धरन - जलदारङ (हि)         |       | <b>इल —</b> स्न <b>ल</b>     | शू ? |
|---------------------------|-------|------------------------------|------|
| चारपाईमाज़ा (हि           |       | कुदालगोलिङ                   | श्र  |
| बिड्योना - पोश (सू ?)     |       | हंमिया—ज़ं <b>थ</b> ङ        | हि   |
| तिकया - कुम (शू)          |       | कुल्हाड़ीलस्त                | श्रू |
| त्रोदना - फांका शे मेक गस | (शू.) | कुल्हाड़ा - "                |      |
| कवल—दोरी (शू)             |       | गँडासा—लेमा                  | श    |
| लाई - चदर (हि)            |       | डलिया –छटोच                  | श्रू |
| पहू -चदर (हि) पद्दी = पो  | रेन   | टोकरी - "                    |      |
| नगरसोर (हि)               |       | हलवाहाहालस                   | हि   |
| सड़कसोलांक (हि)           |       | चरवाहा — पालस                | हि   |
| रथरोत् (हि)               |       | सईस- खमदार                   | हि   |
| गाड़ीगडो (हि)             |       | [ १६ ] वा गाज्यवर्ग-         | -    |
| डंडीटंडी (हि)             |       | वा गुज्य - छोङ               | भो   |
| [१५] ऋषि वग—              |       | दुकान-दुकान                  | हि   |
| कृषिजमीमोरी (हि)          |       | दुकानदार + दुकान <b>दा</b> र | हि   |
| खन-रिम् (शू)              |       | सौदासौदा                     | हि   |
| मेड़ दोरिङ (शू.)          |       | तराजू —त्राज़ू               | हि   |
| जोतना हाल ङ्लिक (हि)      |       | बटलरा – वटे                  | हि   |
| बोना —पुशमिक (शू)         |       | नाप-पग बनिङ                  | इ    |
| निराना - ऋरलिक (शू)       |       | तेल तेलङ                     | हि   |
| काटनालाम्मिक वि           | हें   | गुड़गुडङ                     | हि   |
| दावना—मांडोलिन्निक हि     | ₹     | चीनीखंड                      | हि   |
| मीसना — बरमिक श           | ľ,    | तमाख्तमाख्                   | हि   |
| <b>ऋोसाना— लीमिक</b> १    | I.    | मसालाबोशार                   |      |
|                           | ह     | हल्दी-पीग बोशार              | हि   |
|                           | रा    | मिर्चपिपली                   | हि   |
| क्यारी डोव्यङ ी           | हे    | सेर- सेर                     | हि   |
|                           |       |                              |      |

छटौंक - छटाँक हि सोलोक = छ छटौंक ब्रे = दो सोलोक, कोतट्= ३ या ४ सोलोक् टमेट=४ ब्रे [१७] शिल्यवगे-बढई —ग्रोरचस (शू) वस्ला - बासि ङ् (हि) रखानी -न्यागू शू) रंदा - रंदो (हि) स्रारा -श्ररी (हि) बर्मा - बारेमा (हि) खराद – छुकोर (भो) लोहार - डोमङ् 'शू() हथौड़ा - थोङ्च (शू.) हथौड़ी--'' घन –गोनङ् (हि) संडासी-सोनेशङ् (हि) भाथी -सखुल (शू) सोनार--सोनारस् (हि) चिमटी-चिमट् हि) ठठरा —डायेङ् (हि १) हजाम--नाई (हि) श्रग्तुरा—खुरङ्च (हि) कैंची - कत् (हि) दर्जी - सूँई (हि) स्ई- क्यब् (भो)

मोची --मोची (हि) चमड़ा -टल डूच (शू) जूता- शपङ् (भां) जूती - शपङ्च (भो) जाल -स्तरवोत् (शू) [१८] ऋायुधवग--हथियार - योजङ (हि) तलवार -त्राल् (हि) छुरा - खुर् (हि) छुरी खुर्च (हि) भाला -बोर् छो (हि) तीर मो (शू) धनुष - गुम (शू) वागारल - मोबल शू-हि) बंदूक--तुपुक (हि) तोप-नोप (हि) डंडा-बेर्शा (शू) सोंटा - छुङ्मा (भो) लाठी -- ज़ल् (शू) गोफन - स्कोल्डा (शू) [१६] राजवर्ग--राजा---राज़ा (हि) रानी - रानी (हि) मुखिया - गोबा (भो) कायथ-कयतस, केतस् (हि) चौकीदार -- चोकदार (हि) सिपाही - सोपाई (हि)

| चपरासी-चपरासी (हि)     | मधु— •स          | शू    |
|------------------------|------------------|-------|
| मुहरिरकेतस् (हि)       | पान - तुङ मिक    | भो    |
| दूत—फोञ (भो)           | शराबरक           | हि    |
| पंचायतपंचात् (हि)      | कची शराब—शुदुङ   | भो    |
| मेट-चारस् (हि)         | दूध - खेरङ       | हि    |
| [२०] अन्नपान वर्ग      | दही दायेड        | हि    |
| भोजन — खऊ (हि)         | छाछ-वोत          | हि ?  |
| रोटीरोटे (हि)          | मक्खन-चोपरङ मार  | भो    |
| सत्त् युद् शृ)         | घी-स्काशिच्चमार  | भो    |
| स्राटा चीसङ्(सू)       | [२१] वस्त्रवर्ग— |       |
| गेहुँ ज़ांद् (शू)      | परिधान गस        | श     |
| जौ – टग (भो)           | कुर्ता —कुर्ती   | हि    |
| मटरञ्यर (शू १)         | चोली-चोली        | हि    |
| कलाय - बड़ीमटर, (हि)   | श्रंगरखा छुवा    | भो    |
| नंगा जौ ऋौय्टग, शु ?   | कमरबंद गंडुङ     | য়ু   |
| चीलाहोत् (शू           | पायजामा -सुथन    | हि    |
| नपसी थुक्पा, फ़टिङ् शू | साड़ीदोडी        | शू    |
| हलवा-पोरसाद् हिं       | चादर —छ्ली       | খূ    |
| पूड़ीपोले हि           | मोजा-वड-सब       | খু    |
| मागस्कन् शू            | दस्ताना - गु-सब  | ર્યું |
| तरकारी-बाज़ी हि        | टोपीठेपङ         | शू    |
| मांस - शा भो           | पगड़ीपाग         | हि    |
| सूप-न्योरा शू          | [२२] पात्रवर्ग   |       |
| चावल-रल् हि १          | बर्तनविनङ        | शृ    |
| चटनी - चटनी हि         | लोटा लोटरी       | हि    |
| श्रचार—श्रंचार हि      | थाली—नङ          | श्    |
| तेमनछोब श              | कटोराबटिच्च      | हि    |
|                        | •                | -     |

| प्याला -नङच           | शू | किरायाकराया                   | हि    |
|-----------------------|----|-------------------------------|-------|
| घड़ागगरी (पीतल)       | हि | सङ्कसोलोक                     | हि    |
| ''—पारू (मिट्टी)      | शू | [२४] सर्वनामवर्ग              |       |
| सुराही - होरिच मिट्टी | शू | वह—दो                         | श्रू  |
| चमच — ख्योट           | शू | वे - दोगा, दोगो (स्त्री)      | श     |
| कलञ्जी —करञ्जी        | हि | तूक                           | য়ু   |
| चीमटा—चीमट            | हि | तुमकि                         | হা ু  |
| तुंबा—तोमङ            | हि | <b>ग्राप-</b> -कि             | য়ু   |
| [२३] यात्रावर्ग       |    | मैं—ग, हम् कशा                | शू    |
| पथिक - मुसाफर         | हि | श्रपनेमाउँ, बह-श्र <u>न</u> ु | शू    |
| पथ वे म्              | शू | सब चोइ, ऋौर-ऐ, हवै            | शू    |
| पंथशाला -सराइ         | हि | श्राधाश्रदङ, पूरा-पूरी        | हि    |
| कुलीकुली              | हि | कुल -चोइ, थोड़ा गटो,          | छेरप् |

#### २- विभक्तियां

कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण इन सातों विभक्तियोंमें शब्दोंके रूप निम्न प्रकार चलते हैं।

## हदो (वह) के रूप

|              |                           | एक वचन             | बहुवचन                |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ₹.           | कर्त्ता                   | हदो (वह)           | हदोगो (वे)            |
| ₹.           | कर्म                      | हदापङ् (उसको)      | हदोगोन् (उनको)        |
| ₹.           | करण                       | हदोस (उसके द्वारा) | इदोगोनस (उनके द्वारा) |
| ۸.           | संम्प्रदान                | हदोताई (उसके लिये) | हदोगोनताई (उनके लिए)  |
| <b>પ્ર</b> , | <b>श्र</b> पादान          | हदोदोक्स (उससे)    | हदांगोंक्स (उनसे)     |
| ξ.           | सम्बन्ध                   | हदोम्यू (उसका)     | हदोगं नू (उनका)       |
| ७.           | <b>ग्र</b> धिकर <b>ण्</b> | हदोदन (उसपर)       | हदोगोन् दन् (उनपर)    |

| तू (का) के रूप |                         |                          | ग (मैं) के रूप |                              |                            |
|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
| १              |                         | किनो (तुम ऋगप)           | 8              | ग (मैं)                      | निङ (इम)                   |
| २              | कानू                    |                          | २              |                              | निङानू                     |
| ą              | कस                      | कन्                      | ą              |                              | निङोस                      |
| ४              | कानू                    | कन्                      | 8              | <b>ग्र</b> ङताई <sup>:</sup> | निङा <b>नु</b> ता <b>ई</b> |
| પ્ર            | कनद <del>ोक्</del> स    | कन्न्दोक्स               | ሂ              | <b>ऋाङदोक्</b> स             | निङोदो <b>क्</b> स         |
| Ę              | कन                      | कनान्                    | Ę              | ग्राङ                        | निङोनू                     |
| હ              | कनदन                    | किनूनृदन                 | ૭              | श्रङ दन                      | निङोनूदन                   |
|                | इन तीनों स              | तर्वनामों में गका भ      | ोट             | भाषासे सम्ब                  | म्ब जान पड़ता है           |
| बा             | क़ी दोनों सः            | भाषाके हैं।              |                |                              |                            |
| শ              | दोंके रूपके             | तेए अज (बकरी)            |                | मी (मन्                      | पुष्य)                     |
|                | एकवचन                   | बहुबचन                   |                | एकबचन                        | बहुबचन                     |
| 8              | <b>ग्र</b> ज            | मुलुक ग्रज               | 8              | मी                           | कुस (बदी) मी               |
| २              | ग्रज्                   | <b>त्र</b> जानू          | २              | मीयू                         | मीनू                       |
| ş              | <b>श्र</b> जुस <b>्</b> | <b>त्र्रजानु</b> स्      | ३              | मीस                          | मीनुस                      |
| ४              | <b>श्र</b> जतादूँ       | <b>ऋजान्</b> ताइँ        | 8              | मीयुताइँ                     | मीनूताइँ                   |
| ¥              | <b>त्र्य</b> जुदोक्स    | <b>त्रजान्दोक्</b> स     | પૂ             | मीयुदोक्स                    | मीनूदोक्स                  |
| દ્             | <b>ग्र</b> ज्           | <b>त्र्रजान्</b> दोक्प   |                |                              |                            |
| ૭              | श्रजूदेन (दन            | ) ग्रजानुदेन             | ૭              | मीयूदेन                      | मीन्देन                    |
|                |                         | ३कि <b>म्न</b>           |                | वातुयें                      |                            |
| क, व           | रैमिक (हि)-             | –काटना                   |                | दौरसोमिक (हि                 |                            |
|                |                         | —मारना पीटना             |                | फुक्रारमिक (र्ा              | हे)—फूँकना                 |
|                | <b>জ (हি)—</b> :        |                          |                | फेंक्यामिक (                 | (हि)-फेंक <b>ना</b>        |
| खा             | ऊरिन्नक (हि             | ( + शू.) <b>– खिलाना</b> |                | बुी-मिक (शू                  | )-जाना                     |
|                |                         | हि + शू ) — पकाना        |                | यगमिक (शर                    | ()-सोना                    |
| <b>ब्</b> र    | गमिक (शू)               | —देखना                   |                |                              | (शू)-जागना                 |
| गर्न           | म् (हि) <del>-</del> स  | रूँघना                   |                | युन्मिक (शू                  | )—चलना                     |

वरान् लिनक (हि)--चीरना
वल्यामिक (हि)—चलाना
बुम्मिक (हि)—पकड़ना
बुरमिक (ह्र)—पुकड़ना
बुरामिक (ह्र —चुराना
चूलिनक (ह्र )-- खांसना
चेमिक 'श्र )-- लिखना
छुरामिक (हि)-छोड़ना
छुर्ममिक (ह्र)- छोंकना
जोगमिक (ह्र )- छोंकना
तुङ्मिक (भो)—पीना
तैरिन्नक (हि)-तैरना
तोरोमिक (श्र )-रहना, बैठना
धुक्यामिक (ह्र )- धुकना
धोमिक (श्र )—उठाना

रिनम्शोन्निक (शू)-दिलामा
रिन्निक (शु)-देना
रिन्निक (शू)-देना
रिन्निक (शू)-बेंचना
लिनम्शोन्निक (शू)-कराना
लिनक (शू)-कराना
लिनक (शू)-कराना
लिनक (शू)-चाटना
लिमिक (शू)-चाटना
सिनिक (हि)-समभाना
सरशीमिक (भो)-उठना
सेली बीमिक (हि + शू - घूमना
रतेलिमक (शू)- बांचना, पढ़ना
हुद्मिक (शू)- पढ़ना

#### ४--कियारूप

किन्नर-भाषाके किया-रूप वर्तमान, भविष्य, भूत और आजामें निम्न प्रकार होते हैं—

लिशक (करना) धातु वर्तमान
एक बचन बहुवचन
प्रथम पुरुष लानो दू (करा है) लानोदुच (करते हैं)
मध्यम पुरुष ""
उत्तम पुरुष ""

#### भविष्य काल

प्रथम पुरुष हदो लन्तो (वह करेगा) हदोगोलन्तोश (करेंगे) मध्यम पुरुष का लन्तोन किनो लन्तोन उत्तम पुरुष ग लन्तोक निङा लन्तिच भूतकाल

लन शद् (किया)

सभी पुरुषों त्रौर बचनोंकेलिए श्राज्ञा (विधि)

सभी पुरुषों केलिये एक वचन में लनी (कर) श्रौर बहुवचनमें लिनच (करो) है।

किन्नर-भाषा में वार्तालाप

यह रास्ता कहाँ जाता है ! सड़क कहाँ है ? तुम कहाँ जाते हो ? मैं चिनी जाता हूँ। यह रास्ता ठीक है ? दूकान कहाँ है ? दूकानदार कौन है ? डाक कब ऋायेगी ? हमको दूध चाहिये ? यहाँ ऋाटा मिलैगा १ यहाँ मजूर मिलैगा ? श्रंडेका दाम क्या है ! दूधका दाम क्या है ? एक सेरका दाम ? यहाँ कोई फल मिलेगा १ यहाँसे गाँव कितनी दूर है ? मेरे पास आआ। तुम्हारा नाम क्या है ! तुम्हारा घर कहाँ ! तुम्हारे गाँवमें दुकान है ? तुम्हारे गाँव में दुध मिलेगा 🖁

जु स्रामे हम वियोदु ! सोलोक हम् दु ! कि हम् वियोतोइँ ! ग चिने वियोतोक। जु ऋोम् निया ! दुकान हम् दु ? व्हत् ताश ! डाक लेरङ् ब्रिताक ! अङ् खरेङ् ग्यमिक ते। ! ज्वा चीमङ् पारयातींबा ! ज्वा कुली। लीट् मालङ् तेता ! खेरङ् " ई सेस मालङ्! उशापाशा पारचा ताबा ! जिङ्च देशङ् तेता बर्क दु। श्रङ्नङ जाइँ किन् नामङ् ठित ! किन किम इम १ किन देशङ् दूकान तीचा ! किन् देशङ्खेरङ् पारवाताक्। फल मिलेगा। वहाँ क्या है ? वहाँ पानी है ? वहाँ चश्मा है ? यहाँ स्कूल है ? कब तक गाँव आयेगा ? सवेरे चलेंगे। शामका वहाँ पहुँचेंगे। धूप बहुत है। श्राज वादल है। श्रभी चला। श्रभी नहीं चलेंगे। मुक्ते भूख लगी है। तम्हें प्यास लगी है ? उसे नींद लगी है। यहाँसे जांत्रो । उसके पास जाग्रो। यहाँ ऋगऋगे। यहाँ न ऋाऋो। क्धीं पर बैठा। चारपाई पर लेटा । हम थक गये। हम नहीं थके। चढ़ाई बहुत है। उतराई बहुत है। रास्तेमें खतरा है। रास्ता खतरेका है।

श- उशा पारवातीक दङ् ठदु १ दङ्ती ताचर ? दङ्नागस ती ताचा ? ग्रङ् स्कूलदु १ देशङो तेरङ् पिशान! साम विते। शुया दङ् बिते। जौक दु। तारा ज ज द। हुनइँ पइँ । हुल मा बीते। श्रङ् श्रोन बिसेदु। किती स्करे। ते। याँ १ दो निदरङ् तङो दू। जङ्म बिु३ॅ। दाेदङ् बिइँ। जङ्जारँ। जङ्थ जाइँ। खुरसीदङ् तेाशिङ् । मजो देन ब्रिन दिशिइँ कस यल शे। कसेङ्-म यल शे। वाली टङ्दु। वाली छुर दु। श्रोमो ब्यङ् दु। व्यङ् मिक स्रोम दु।

सीधी चढाई है। रास्ता सीधा है। रास्ता श्रासन है। रास्तेमें पानी है। रास्तेमें जंगल है। रास्ता खराव है। श्राज पानी बरसैगा। वल ध्य होगी। कल हम रोगीमें रहेंगे। देवता कब उठेगा ? देवताका उत्सव है। देवता क्या बोलता है ? यह देवी ऋच्छी नहीं है। देवताका माली कौन है। देवतासे सवाल पूछना है। तुम्हारा धर्म क्या है ? तुम बौद्ध हो ? हम बौद्ध हैं। हम धर्म नहीं मानते। तुम भूत मानते हो ? हम छुत्राह्नुत नहीं मानते। मौस पकात्रो = शा पहँ। चावल पकास्रो=रल पइँ साग भाजी बनास्रो। सरसोका साग बनाम्रो। फाफड़ेका चीला बनाश्रो। मीठा चीला बनाश्चो।

चेापट टङ् दू । श्रोम सोल्डन दु। श्रोम सुक ङ्दु। श्रोमो ती दु। श्रोमो जंगल दु । त्रोमो कोचङ् दु। तोरो लग्या तो। नसोम युने द्वातो। नसोम निङा होगे तोशेच। शृतेरङ् तोल्यातो। शूजतरङ् । शू ठे रिङोतोश् ? जुश्दम मदु। शु प्रोक्च हत दु ? श्र ईमिक तो। कि ठ मोन्या चु ? कि छोस्पा तोइँ ? निङ् छोस्पा तोच । निङ्दोरम म मन्याच्। कि शुना मन्याच्। निङा थन् शिमिक म मन्याच्। रोटी बनात्र्यो = रोटे लनी। चाय उवालो = चा स्कोइँ बाजी लनी। शेरशो स्कम् लनी। बोस्तो होदा लनी। थीग होदा लनी।

चूलीकी लगसी बनात्रो। यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ सब कुड़ मिलता। लड़के, इध( ऋ। ऋो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है ? भाई, तुम कहाँ जाते हो ? हमें रास्ता बनात्रो । हमारे साथ चलो। ऋापको धन्यवाद । तुम अञ्छे आदमी हो। यह तुम्हारी मजूरी है। यह तुम्हारा इनाम। हमारे पास रुपयेका पैसा नहीं। नोटका रुपया है ? रुपयेका पैता भुना दोगे। तुम हमारे साथ रहोगें ? इम तुम्हारे साथ रहेंगे। इम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। हम नौकरी नहीं करेंगे। हम तुम्हारा काम करेंगे। दिनकी कितनी मजूरी ? महीने ही कितनी तन्खाह ? कल काम नहीं है। श्राज खुड़ी हैं = तोरो खुड़ी। रघुवर चालाक है। तुम भूठ बोलते हो ? नहीं, मैं सच बोलता हूँ।

चुल फटिङ् लनी ज्व ठची मापोरेच जङ्चोइ पोरवातो। लाट्जङ जाहैं। शुटीच किन् नामङ् ठद् । अपते, कि इम् व्यो तोइँ। श्रङ्श्रोम् जङ्चिइँ। **ऋङ**ंकङ् पह**ँ**। किन कोस्टङ । कि दम् मी तो कहैं। जुकिनू मजूरी तो। जुकिन् बखसीस। श्राङ्क्ष रूप्यो पैसा गामह् । बोद्ध रुप्या ताबा ? रप्यो पैसा गा स्क्वील तोजाँ। कि ऋङ्दङ्तोश जाँ। निङ्किन्दङ् तोशिच्। " "म तोशिच्। निङ्नुकरो मलानिच्। निङ्किन्कमङ् लन्तीच्। द्यारो मजूरी तेता ? गोलू तन्खा तेता। वह ऋादमी सुस्त है = दो मी सुस्त। नसोम् कमङ् मैच । रघुवर चलाग दू। कि ग्रस्कोल ङ्रिको तो हैं। मनिग, टोव रिङोतोक ।